# 

90-6

#### KÂVYAMÂLÂ. 70.



#### THE

## KÂVYÂNUS'ÂSANA

OF

HEMACHANDRA.

With his own gloss.

EDITED BY

# MAHÂMAHOPÂDYÂYA PAŅDIT S'IVADATTA

Head Pandit and Superintendent, Sanskrit Department, Oriental College, Lahore,

AND

KÂS'ÎNÂTH PÂNDURANG PARAB.



PRINTED AND PUBLISHED

BY

TUKÂRÂM JÂVAJÎ

PROPEIETOR OF JAVAJI DADAJI'S 'NIRNAYA-SAGARA' PRESS.

BOMBAY.

1901.

Price 21 Rupees.

(Registered according to Act XXV of 1867.)

[ All rights reserved by the publisher. ]

#### काञ्यमाला. ७०.

# श्रीहेमचन्द्रविरचितं

# काव्यानुशासनम्।

## सटीकम् ।

जयपुरमहाराजाश्रितमहामहोपाध्यायपण्डितदुर्गाप्रसाददारक-केदारनाथक्रपाङ्गीकृतशोधनकर्मणा महामहोपाध्याय-पण्डितशिवदत्तशर्मणा, मुम्बापुरवासिपरवोपाह्न-पाण्डुरङ्गात्मजकाशीनायशर्मणा च संशोधितम् ।

#### तच

मुम्बय्यां निर्णयसागराख्ययन्त्रालये तद्धिपतिना मुद्राक्षरैरङ्कयित्वा प्राकाइयं नीतम् ।

१९०१

(अस्य प्रन्थस्य पुनर्भद्रणादिविषये सर्वथा निर्णयसागरमुदायन्त्रालयाधिपते-रेवाधिकारः ।)

मूल्यं सपादं रूप्यकद्वयम् ।

## हेमचन्द्रः।

अयं श्वेताम्बरजैनाचार्यश्रीहेमचन्द्रः कदा कतमं भूमिमण्डलं मण्डयामासेति जिङ्गासा-यामनेकप्रन्थपर्यालोचने प्रश्ने Dr. P. Peterson महारायानां Fifth Report प्रसके—

'तत्पष्टपूर्वाद्विसहस्ररिमः सोमप्रभाचार्य इति प्रसिद्धः । श्री**द्देमसूरेश कुमारपाळदेव**स्य चेदं न्यगदचरित्रम् ॥' इति सोमप्रभाचार्यविरचित**द्देमकुमारचरित्र**काव्यतः,

'स्तुमिक्सिंध्यं प्रभुहेमसूर्रेरनन्यतुल्यामुपदेशशिकम् । अतीन्द्रियज्ञानविवर्जितोऽपि यः क्षोणिभर्तुर्व्यधित प्रवोधम् ॥ सत्त्वानुकम्पा न महीभुजां स्यादिलेष कृष्तो वितथः प्रवादः । जिनेन्द्रधर्मे प्रतिपद्य येन श्लाध्यः स केषां न कुमारपालः ॥ इति सोमप्रभकथिते कुमारमृप्हेमचन्द्रसंवादे । जिनधर्मप्रतिबोधे प्रस्तावः पश्चमः प्रोक्तः ॥'

इति सोमप्रभविरचितकुमारपालप्रतिबोधकाव्यतः,

'शिष्यो जम्बुमहामुनेः प्रभव इसासीदमुष्यापि च श्रीदार्यभव इसमुष्य च यद्दोभद्राभिषानो मुनिः । संभूतो मुनिभद्रबाहुरिवं ः द्वा तस्य शिष्योत्तमी संभूतस्य च पादपद्ममधुलिद्शीस्थूलभद्राह्नयः ॥ वंशक्रमागतचतुर्दशप्र्वेरलकोशस्य तस्य दशपूर्वधरो महर्षिः ।

नाम्रा महागिरिरिति स्थिरतागिरीन्द्रो ज्येष्ठान्तिषत्समजनिष्ट विशिष्टलिधः ॥

शिष्योऽन्यो दशपूर्वभृन्मुनितृषो नाम्ना सुहस्तीत्यहर् यत्पादाम्बुजसेबनात्समुदिते राज्ये प्रबोधधिकाः । वके संप्रतिपार्थिवः प्रतिपुरप्रामाकरं भारते-ऽस्मिन्नर्थे जिनवैत्यमण्डितमिलापृष्ठं समन्तादिष ॥ अजि सुंखित-सुप्रतिबुद्ध इत्यभिधयार्यसुहस्तिमहासुनेः । शमधनो दशपूर्वधरान्तिषद्भवमहातरुभञ्जनकुष्ठरः ॥

अस्य जिनधर्मप्रतिबोधकाव्यस्य निर्माणसमयस्तु—'शशिजलिधसूर्यवर्षे शुचिमासे रिविदिने सिताष्टम्याम् । जिनधर्मप्रतिबोधः क्रुप्तोऽयं गुर्जरेन्द्रपुरे ॥' इति वदता प्रन्थकन्त्रींव १२४१ (A. D. 1184) विक्रमसंवत्सरात्मक उक्तः. २. 'इति च' इति भवेत्. ३. श्रुस्थितः, सुप्रतिबद्धः, इति मुनिद्वयम्.

महर्षिसंसेवितपादसंनिधेः प्रचारभागालवणोदसागरम् । महान्गणः कोटिक इत्यभूत्ततो गङ्गाप्रवाहो हिमवद्गिरेरिव ॥ तस्मिन्गणे कतिपयेष्वपि यातवत्सु साधूत्तमेषु चरमो दशपूर्वधारी । उद्दामतुम्बवनपत्तनवज्जद्गाखावजं महामुनिरजायत यज्जसूरिः ॥

दुर्भिक्षे समुपस्थिते प्रलयबद्धीमत्वभाज्यन्यदा भीतं न्यस्य महर्षिसंघमभितो विद्यावदातः पटे । योऽभ्युद्धस्य कराम्बुजेन नभसा पुर्यामनैषीन्महा-पुर्यो मङ्कु सुभिक्षधामनि तपोधान्नामसीन्नां निधिः ॥

तस्मा**द्वजाभि**धा शाखाभूकोटिकगणहुमे । उचनागरिकामुख्यशाखात्रितयगोचरा ॥ तस्यां च वज्जशाखायां निलीनमुनिषद्पदः ।

पुष्काुच्छायतो गच्छश्चनद्ग इत्याख्ययाभवन् ॥ धर्मध्यानसुधासुधांग्रुरमलः संघार्थरत्नाकरो

यमञ्चानसुवासुराम्कः सवायरकाकरा भन्याम्मोरुहमास्करः स्मरकरिप्रोन्माथकण्ठीरवः ।

गच्छे तत्र बभूव संयमधनः कारुण्यराशियंशो-भद्गः मूरिरपूरि येन भुवनं छुद्धैर्यशोभिनिजैः ॥ श्रीमन्नेमिजिनेन्द्रपावितशिरस्यद्रां स् संलेखनां

स्रामनायानम्द्रपावितासस्यद्वा सः सञ्चन।
कृत्वादी प्रतिपन्नवाननशनं प्रान्ते शुभध्यानभाक् ।
तिष्ठञ्छान्तमनास्त्रयोदशदिनान्याश्चर्यमुत्पादय-

ब्रुचैः पूर्वमहर्षिसंयमकथाः सत्यापयामासिवान् ॥

श्रीमान्त्रसुम्नसृरिः समजनि जनितानेकभव्यप्रबोध-स्तच्छिष्यो विश्वविश्वप्रथितगुणगणः प्राष्ट्रहम्भोदवद्यः । श्रीणाति स्माखिलक्ष्मां प्रवचनजलधेरुद्धतैरर्थनीरै-

रानत्यस्थानकानि श्रुतिविषयसुधासारसध्यिष्ट विष्वक् ॥

सर्वप्रन्थरहस्यरत्नमुकुरः कल्याणवर्ह्णातरुः

कारुण्यामृतसागरः प्रवचनव्योमाङ्गणाहस्करः । चारित्रादिकरक्षरोहणगिरिः क्ष्मां पावयन्धर्मराद्

रत्रादकरकराहणागारः क्या पावयम्यनराह् सेनानी**र्गुणसेनस्**रिरभवच्छिष्यस्तदीयस्ततः ॥

शिष्यस्तस्य च तीर्थमेकमवनेः पावित्र्यकृजङ्गमः स्याद्वादित्रदशापगाहिमगिरिविश्वप्रबोधार्यमा । कृत्वा स्थानकवृत्तिशान्तिचरिते प्राप्तः प्रसिद्धिं परां सूरिभृरितपःप्रभाववसतिः श्रीवेशवचन्द्रोऽभवत् ॥

आचार्यो हेमचन्द्रोऽभूतत्पादाम्भोजषर्पदः । तत्प्रसादाद्धिगतज्ञानसंपन्महोद्यः ॥ जिष्णुश्चेदिदशार्णमालवमहाराष्ट्रापरान्तं कुरू-न्सिन्धूनन्यतमांश्च दुर्गविषयान्दोवीर्यशक्तया हरिः। चौलुक्यः परमाईतो विनयवाञ्शी**म्**लराजान्वयी तं नत्वेति कुमारपालप्टथिवीपालोऽब्रवीदेकदा ॥ पापिद्धंयूतमद्यप्रसति किमपि यत्रारकायुर्निमित्तं तत्सर्वे निर्निमित्तोपकृतिकृतिधयां प्राप्य युष्माकमाज्ञाम् । खामित्रुर्व्यो निषिद्धं धनमसुतमृतस्याथ मुक्तं तथाई-बैर्ल्यहर्त्तासता भूरभवमिति समः **संप्रतेः** संप्रतीह ॥ अस्मत्पूर्वजिसद्धराजन्यतेर्भक्तिस्पृशो याज्ञया साङ्गं व्याकरणं सनृत्ति सुगमं चकुर्भवन्तः पुरा । मद्वेतोर्थ योगशास्त्रममलं लोकाय च बाश्रय-च्छन्दोलंकृतिनामसंत्रहमुखान्यन्यानि शास्त्राण्यपि ॥ लोकोपकारकरणे स्वयमेव यूयं सजाः स्थ यद्यपि तथाप्यहमधेयेऽदः । माद्रजनस्य परिबोधकृते [शलाका] पुंसां प्रकाशयत युत्तमिदं त्रिपष्टेः ॥ तस्योपरोधादिति हेमचन्द्राचार्यः रालाकापुरुषेतिवृत्तम् । धर्मीपदेशैकफलप्रधानं न्यवीविश्वाह गिरां प्रपन्ने ॥ जम्बृद्वीपारविन्दे कनकगिरिरसावश्रुते कर्णिकात्वं यावद्यावच धत्ते जलनिधिरवनेरन्तरीयत्वमुर्चः । यावद्योमाध्वपान्थी तरणिशशधरी आम्यतस्तावदेत-त्काव्यं नाम्ना शलाकापुरुषचरितामेलस्तु जैत्रं धरित्र्याम् ॥'

इलाचार्य**हेमचन्द्र**विरचित**रालाकापुरुपचरितप्रशस्ति**तक्ष चौछक्य**कुमारपा-**स्राज्ये हेमचन्द्राचार्याणां सत्ताया अवगतेः,

> 'नृपस्य जीवाभयदानिङ्गिर्मिस्तितले नृत्यति कीर्तिनर्तकी । श्रीहेमचन्द्रप्रभुपादपद्मं वन्दे भवान्धेस्तरणैकपोतम् । ललाटपद्यन्तरकान्तराद्याक्षरावली येन मम व्यलोपि ॥

बोधयित्वा महाराजं देवलोकं जगाम यः। पश्चातकुमारपालोऽयं शोकं गत्वा सुमूर्छ सः॥

तदनु धैर्यमवलम्ब्य धर्मध्यानं करोति ।'

इति हेमकुमारचरितकाव्ये हेमचन्द्राचार्याणां देवलोकगमनस्योक्तेश्व कुमार-पालराज्यसमय एवाचार्यहेमचन्द्रसमयः, कुमारपालराजभान्येव भूमिमण्डलमि-स्ववाधमवगतम्, विशेषकथा तु प्रबन्धकोश-प्रबन्धिनन्तामणिभ्यामवगन्तव्या.

#### कुमारपोलराज्यसमयस्त--

ओं नमः शिवाय । ब्रह्माद्वैतिधिया मुमुक्षुभिरभिध्यातस्य बद्धाक्षरै-रिच्छाशक्तिमभिष्टवीमि जगतां पत्युः श्रुतीनां निधेः । या व्यापारितसंहतेः खसमये ब्रह्माण्डपिण्डैर्नवैः क्रीडन्ती मणिकन्दुकैरिव सदा खच्छन्दमाह्णादते ॥ गीर्वाणैवींतगर्वे दनुजपरिभवात्प्रार्थितस्त्रायकार्थे वेधाः संध्यां नमस्यन्नपि निजनुलुके पुण्यगङ्गाम्बुपूर्णे । सद्यो वीरं चुलुक्याह्रयमस्जदिमं येन कीर्निप्रवाहैः पृतं त्रैलोक्यमेतन्नियतमनुहरत्येव हेतोः फलं श्रीः ॥ वंशः कोऽपु ततो बभूव विविधाश्रर्थेकलीलास्पदं यस्माद्भृमिस्तोऽपि वीतगणिता(णना)ः प्रादुर्भवन्त्यन्वहम् । छायां यः प्रथितप्रतापमहतीं दध्ने विपन्नोऽपि स-न्यो जन्यावधि सर्वदापि जगतो विश्वस्य दत्ते फलम् ॥ वंशस्यास्य यशः प्रकाशनविधौ निर्मृत्यमुक्तामणिः क्षोणीपालकिरीटकल्पितपदः श्रीमृलराजोऽभवत्। यो मूलं कलिदावदम्धनिखिलन्यायद्वमोत्पादने यो राजेव करै: प्रकामशिशिरै: प्रीतिं निनाय प्रजा: ॥ यश्वापोत्कटराजराज्यकमलां खच्छन्दवन्दीकृतां विद्वद्वान्धववित्रवन्दिस्तकब्यूहोपभोग्यां व्यधात् । यत्वज्ञाश्रयिणीं तदा श्रियमलं युद्धस्फुरद्विकम-क्रीताः सर्वेदिगन्तरक्षितिभुजां लक्ष्म्याश्चिरं भेजिरे ॥ मृतुस्तस्य वभूव भूपतिलक**ञ्चामुण्डराजा**ह्यो यद्गन्धद्विपदानगन्धपवनाघ्राणेन दूरादि । विश्रश्यन्मदगन्धभप्रकरिभिः श्रीसिन्धुराजस्तथा नष्टः क्षोणिपतर्यथास्य यशसां गन्धोऽपि निर्णाशितः ॥ तसाद्वल्लभराज इलिभिधया क्ष्मापालचूडामणि-जेंक्ने साहसकर्मनिर्मितचमत्कारः क्षमामण्डले । यत्कोपानलज्जम्भतं पिशुनयत्येतत्प्रयाणश्रुति-क्षुभ्यन्मालवभूपचकविकसन्मालिन्यधूमोद्गमः ॥

<sup>9.</sup> मूलराजराज्यम्—वि० सं० ९९३-१०५३. २. चामुण्डराजराज्यम्—वि० सं० ९०५३-१०६६.

श्रीमदुर्क्सभराजनामनृपतिश्रातास्य राज्यं द्धे शृङ्गारे ऽपि निषण्णधीः परवधूवर्गस्य यो दुर्रुभः । यस्य कोधपरायणस्य किमपि भ्रूबहरी मङ्गरा सद्यो दर्शयति स्म लाटक्सुधाभक्क्ष्यं फलम् ॥ भीमोऽपि द्विषतां सदा प्रणयिनां भोग्यत्वमासेदिवा-न्क्षोणीभारमिदं(मं) बभार नृपतिः श्रीभीमदेखो नृपः । थारापश्चकसाधनैकचतुरैस्तद्वाजिभिः साधिता क्षिप्रं मालवचकवर्तिनगरी धारेति को विस्मयः ॥ तस्माद्भिपतिर्बभृव वसुधाकर्णावतंसः स्फुर-त्कीर्तिप्रीणितविश्वकणीविवरः श्रीकेणीदेवाह्यः । येन ज्याप्रथितखनं च्युतशरं धर्मे पुरस्कुर्वता न्यायज्ञेन न केवलं रिपुगणः कालोऽपि विद्धः कलिः ॥ द्य्यन्मालवभूपबन्धनविधित्रस्ताखिलक्ष्मापति-र्भत्तयाकृष्टवितीर्णदर्शनशिवो मूर्तः प्रभावोदयः । मद्यः सिद्धरसानृणीकृतजगद्गीनोपमा(तावदा)नस्थिति-र्जन्ने श्री**जयसिंह**देवनृपतिः सि**द्धादिराज**स्ततः ॥ वर्या वेस्म रसातलं च विलसद्भोगिः ·····भोक्तुमः अन्नाणि रक्षांसि च । यः क्षोणीधरयागिनीं च सुमहाभोगां सिषिवे चिरं हेलासिद्धरसाः सदा क्षितिभुजः ••••••••रे ॥ संख्यातीतवितीर्णदाननिवहैः संपन्नपुष्योचयः कीडाकान्तदिगन्तरालः । । क्रीडाकोड इवोइधार वसुधां देवाधिदेवाज्ञया । देवः सोऽथ **कुमारपा**लनृपतिः श्रीराज्य**नु**डामणि-र्थः खर्गादवतीर्णवान्हरिरिति ज्ञातः प्रभावाज्यनैः ॥

१. दुर्लभराजराज्यम्—वि॰ सं० १०६६-१०७८. २. भीमदेवराज्यम्—वि० सं० १०७८-११२०. ३. कर्णदेवराज्यम्—वि० सं० ११२०-१९५०. ४. सिद्धराजा-परपर्यायजयसिंहराज्यम्—वि० सं० ११५०-१९९. ५. कुमारपालराज्यम्—वि० सं० १९९-१२३०.

**अर्णोराज**नराधिराजहृदये क्षिप्त्रेक(व)बाणव्रजं श्योतस्रोहिततर्पणादमदयचण्डीं भुजस्थायिनीम् । द्वारालम्बितमालवेश्वरशिरःपद्मेन यथाहर-श्रीलापङ्कासंप्रहव्यसनिनीं चौलुक्यराजान्वयः॥ श्रद्धाचारनवाबतारसरणिः सद्धर्मकर्मक्रम-प्रादुर्भूतविशारदो नयपथप्रस्थानसार्थाधिप:। यः संप्रत्यवतारयन्कृतयुगं योगं कलेर्लङ्खय-न्मन्ये संहरति स्म भूमिवलयं कालव्यवस्थामपि ॥ प्रत्यू · · · · खण्डिताङ्गुलिद्कैः पर्युष्ठसत्पत्नवो नष्टोदीच्यनराधिपोज्झितसितच्छत्रैः प्रसूनोज्ज्बलः । छिनः प्राच्येनरेन्द्रमीलिकमलैः प्रौष्प(प्रोद्य)त्फलद्योतितः रछायां दूरमवर्धयन्निजकुले यस्य प्रतापद्दमः ॥ आचार: किल तस्य रक्षणविधेविद्रोशनिर्ना(णी)शित-प्रत्यृहस्य फलाबलोकिशकुनज्ञानस्य सं ....व:। देवीमण्डलखण्डिताखिलरिपोर्युद्धं विनोदोत्सवः श्रीसोमेश्वरदत्तराज्यविभवस्याङम्बरं वाहिनी ॥ राज्ञानेन च भुज्यमानसुभगा विश्वंभरा विस्फर-द्रलयोतितवारिराशिरशना शीनाद्रिविन्ध्यस्तर्ना । एषाभूषयदस्थिकुण्डलमिव श्रुत्याश्रयं '''ष्टता विश्राणा नगराह्वयं द्विजमहास्थानं सुवर्णोदयम् ॥ आब्रह्मादिऋषिप्रवर्तितमहायज्ञक्रमोत्तम्भितै-र्युपैर्दत्तकरावलम्बनतया पादव्यपेक्षाच्युतः । धर्मोऽत्रैव चतुर्युगेऽपि कलितानन्दः परिस्पन्दते तेनानन्दपुरेति यस्य विबुधैनीमान्तरं निर्मितम् ॥ अश्रान्तद्विजवर्गवेदतुमुलैर्बाधिर्यमारोपितः शश्चोमहुताशधूमपटलैरान्ध्यव्यथां लिम्भतः । नानादेवनिकेतनध्वजशिखाधातैश्व खर्जाकृतो यस्मित्रद्य कलिः स्वकालविहितोत्साहोऽपि नोर्त्सपिति ॥ सर्पद्विप्रवश्रुजनस्य विविधालंकाररहां शुभिः स्मेराः संततगीतमङ्गलरवैर्वाचालतां प्रापिताः ।

अयमणीराजश्च वीरधवलमहाराजिपतामह इति कीर्तिकौमुदीकाव्यस्य नरेन्द्रवं-शवर्णनात्मके द्वितीयसर्गे व्याख्यात एव भवेत्.

अस्ता(श्रा)न्तोत्सवलक्ष्यमाणविभवोत्कर्षप्रकाशस्थितौ मार्गा एव वदन्ति यत्र त्रपतेः सौराज्यसंपद्मणम् ॥ अस्मिन्नागरवंशजदिजजनस्राणं करोत्यच्वरे रक्षां शान्तिकपौष्टिकैर्वितनुते भूपस्य राष्ट्रस्य च । मा भूतस्य तथापि तीवतपसो बाधेति मत्तया नृपो वप्रं विप्रपुराभिरक्षणकृतं निर्मापयामास सः ॥ अस्मिन्वप्रगुणेन तोयनिलयाः प्रीणन्ति लोकं जलैः कामं क्षेत्रभ्वोऽपि वप्रकलितास्तन्वन्ति धान्यश्रियम् । एवं चेतसि संप्रधार्य सकलब्रह्मोपकारेच्छ्या चके वप्रविभूषितं पुरमिदं चौलुक्यचूडामणि: ॥ पादाकान्तरसातलो गिरिरिव श्वाच्यो महाभोगतः शृङ्गारीच तरिङ्गणीपतिरिव स्फारोदयद्वारभः । उत्सर्पत्किपशीर्षको जय इव ऋव्यादनाथदिषां नारीवर्ग इवेष्टकान्तरुचिरः सालोऽयमालोक्यते ॥ भोगाभोगमनोहरः फणशतैरुत्तङ्गतां धारय-न्यातः कुण्डलितां च यज्ञपुरुषस्याज्ञावशेनागतः । रक्षस्वर्णमहानिधिं पुरमिव त्रातुं स शेषः स्थितः प्राकारः सुधया सितोपलशिराः संलक्ष्यते वृत्तवान ॥ कामं कामसमृद्धिपुरकरमारामाभिरामाः सदा खच्छन्दखनतत्परेद्विजकुलैरत्यन्तवाचालिताः । उत्सर्पद्रणशालिवप्रवलयप्रीतैः प्रसन्ना जनै-रत्रान्तश्च बहिश्च संप्रति भुवः शोभाद्भतं विश्रति ॥ लक्ष्मीकुलं क्षोणिसुजो दधानः प्रौढोदयाधिष्टितविप्रहोऽयम् । विश्वाजते नागरकाम्यवृष्टिर्वप्रश्च चौलुक्यनराधिपश्च ॥ यावत्प्रथ्वी पृथुविरचिताशेषभूमृत्रिवेशा यावत्कीर्तिः सगरनपतेर्विद्यते सागरोऽयम् । तावन्नन्याद्विजवरमहास्थानरक्षानिदानं श्रीचौलक्यक्षितिपतियश:कीर्तनं वप्र एष: ॥ एकाहनिष्पन्नमहाप्रबन्धः श्रीसिद्धराजप्रतिपन्नबन्धः। श्रीपाळनामा कविचकवर्ता प्रशस्तिमेतामकरोत्प्रशस्ताम् ॥

संवत् १२०८ वर्षे आश्विन श्चादि २ गुरौ लिखितं नागरब्राह्मणपण्डितबालणेन ॥' इति काव्यमालापुस्तकान्तर्गतप्राचीनलेखमालायां G. Bühler Ph. D., L. L. D., C. I. E. महाशयप्रेषित ४५ तमलेखतः विक्रमसंवत् १२०८ (A. D 1151) रूप: स्फुटमेव प्रतीयते. एवं च द्वादशी किस्तशतिका हैमचन्द्रसत्ताधारभूता-

अनेनाचार्यश्री हे मच्चन्द्रेणेयन्तो प्रन्था निर्मिता इति निश्चितं नैव, परंतु तिश्चितंत्रप्रन्थे-षु अनेकार्थकोषः, अनेकार्थकोषः, अभिधानचिन्तामणिः (नाममालाव्याख्या), अलंकार-चूढामणिः (काव्यानुशासनव्याख्या), उणादिसूत्रवृत्तिः, काव्यानुशासनम्, छन्दोनुशा-सनम्, छन्दोनुशासनवृत्तिः, देशीनाममाला सवृत्तिः, [बाश्रयकाव्यं सवृत्तिः,] धातुपाठः सवृत्तिः, धातुपारायणं सवृत्ति, धातुमाला, नाममाला, नाममालाशेषः, निघण्डशेषः, [प्रमाणमीमांसा सवृत्तिः,] बलाबलसूत्रवृहदृत्तिः, बालभाषाव्याकरणसूत्रवृत्तिः, [योगशा-कम्,] विश्रमसूत्रम्, लिङ्गानुशासनं सवृत्ति, शब्दानुशासनं सवृत्ति, शेषसंप्रहः, शेषसंप्र-हसारोद्धारः, एते प्रन्थाः Catalogus Catalogorum प्रन्थे Dr. Theodor Aufrecht महाशकैः प्रकाशिताः.

एवमनेकलक्षात्मकप्रन्थकर्तृश्वेताम्बरजैनाचार्यश्रीहेमचन्द्रकृतं काव्यानुशासनं खोपक्षम-स्मामिर्मुद्रयितुं दत्तं तदेतस्य प्रन्थस्य मुद्रणाय शोधनसमये येषां सुहृदयहृदयानां पुस्त-कानि प्राप्तानि, तेषां नामानि धन्यवादपुरःसरं प्रकाश्यन्ते—

१ काव्यानुशासनम् --

पुण्यपत्तनपुस्तकालयतः.

१ काव्यानुशासनविवेकः ---

प० उयेष्टाराममुकुन्दशर्मणाम्.

। ,, — अस्पद्रहस्थम्.

तदेवमनेकपुरतकाधारेण शोधितमुद्रिते सन्याख्ये काव्यानुशासनेऽस्यहोषादक्षरयोजकदो-षाद्वा यत्र कुत्रचनाशुद्धिः स्थिता जाता वा तत्र सुहृदयाः सौहार्देण शोधिष्यनित । यतः—

> गच्छतः स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः । इसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥

> > इति प्रार्थयनः

पण्डित-शिवद्त्त-काशीनाथौ।

# काव्यानुशासनविषयानुक्रमणिका

# मूलग्रन्थश्च ।

|                  |                                              | -                 |               |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| विष              | वः। मूलप्रन्थः                               | t                 | पृष्ठसंख्या । |
| मङ्गला           | चरणम्                                        |                   | 8             |
|                  | अकुत्रिमस्वादुपदां परमार्थाभि                | थायिनीम् ।        |               |
|                  | सर्वभाषापरिणतां जैनीं वाचर                   |                   |               |
| पस्ताव           | ``                                           | •                 | २             |
|                  | शब्दानुशासनेऽस्माभिः साध्व                   | यो वाचो विवेचिता  |               |
|                  | तासामिदानीं काव्यत्वं यथाव                   |                   |               |
| प्रयोज           | नम्                                          |                   | २             |
|                  | काव्यमानन्दाय यशसे कान्त।                    | तुल्यतयोपदेशाय च  |               |
| काव्यव           | हारणम्                                       |                   | 8             |
|                  | मतिभास्य हेतुः।                              |                   |               |
| पतिभा            | भेदौ                                         |                   | S             |
|                  | सावरणक्षयोपश्चममात्रात्सहजा                  | . 1               |               |
|                  | मच्चादेरीपाधिकी ।                            |                   |               |
| प्रतिभा          | संस्कारः—                                    |                   | ٩             |
|                  | व्युत्प <del>र</del> यभ्यासाभ्यां संस्कार्या | 1                 |               |
| <b>ब्यु</b> त्पि | <del> </del>                                 |                   | 9             |
|                  | लोकशास्त्रकाव्येषु निपुणता व                 | युत्पत्तिः ।      |               |
| अभ्याः           | सः—                                          | -                 | <             |
|                  | काव्यविच्छिक्षया पुनः पुनः                   | पद्यत्तिरभ्यासः । |               |
| शिक्षा-          |                                              |                   | <             |
|                  | सतोडप्यनिबन्धोडसतोडपि ।                      | नेवन्धो नियम×छा   | याद्युपजी-    |
| वन               | नादयश्र शिक्षाः।                             |                   | -             |

| विषयः ।             | मूलप्रन्थः ।                              | <b>9</b> ष्ठसंख्या  |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| काव्यस्वरूपम्-      | •                                         | १६                  |
| प्रदोषी ।           | सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थौ काव्य            | म् ।                |
| गुणदोषलक्षणम्-      |                                           | १६                  |
| रसस्योत             | कर्षापकर्षहेतू गुणदोषौ भक्तया श           | न्दार्थयोः ।        |
| अलंकारलक्षणम्-      | ·                                         | १७                  |
| <b>अ</b> ङ्गाश्चि   | ता अलंकाराः ।                             |                     |
| रसोपकारप्रकारः-     |                                           | १७                  |
| तत्परत्वे           | काले प्रहत्यागयोनीतिनिर्वाहे              | निर्वाहेऽप्यङ्गत्वे |
| रसोपकारिष           |                                           |                     |
| शब्दार्थस्वरूपम्-   |                                           | <b>ર</b> ર          |
|                     | गलस्यव्य <b>ङ्ग</b> चार्थभेदान्मुख्यगीणलः | १कव्य <b>ञ्जकाः</b> |
| शब्दाः ।            |                                           |                     |
| मुख्यार्थलक्षणम्-   | _                                         | २२                  |
|                     | केतविषयो मुख्यः ।                         |                     |
| गौणार्थलक्षणम्—     | -                                         | 85                  |
|                     | ाघे निमित्ते मयोजने च भेदाभ्यामा          |                     |
| लक्ष्यार्थलक्षणम्—  | -                                         | २४                  |
|                     | विद्वस्तत्वेन छक्ष्यमाणो लक्ष्यः।         |                     |
| व्यङ्गचार्थलक्षणम्- |                                           | २५                  |
|                     | तेरिक्तः पतीयमानो व्यङ्गचो ध्वनि          |                     |
| व्यङ्गचार्थभेदाः    |                                           | १८                  |
|                     | शब्दार्थशक्तिमूळः ।<br>—                  |                     |
| शब्दशक्तिम् लव्यक्त |                                           | 19                  |
|                     | । ग्रुख्यस्य शब्दस्य संसर्गादिभिर्षः      |                     |
|                     | र्नियमिते व्यापारे वस्त्वलंकारयोर्वस      | तुनश्र-व्यञ्जकत्वे  |
| शब्दशक्तिमृष        | <b>इः पदवाक्ययोः ।</b>                    |                     |

| विषय: ।                     | मूलप्रन्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठसंख्या ।      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| अर्थशक्तिमूलव्यङ्गचा        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 89                 |
| -,                          | ः<br>योस्तद्व्यञ्जकत्वेऽर्यशक्तिमूलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •                |
| परत्प छपार                  | ४१स्ताक्ष्मञ्जूषात्पञ्चसारामञ्जूषाः<br>इति प्रथमोऽध्यायः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444014 1           |
|                             | शास अवसाउज्यायः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| रसलक्षणम्                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५ १                |
| विभावानुभ                   | ावव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्थायी भावो रसः।   |
| रसभेदाः                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>६७</i>          |
| शृङ्गारहास्य<br>रसाः ।      | <b>हरुणा रौद्रवीरभयानका बी</b> भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्साद्धतशान्ता नव  |
| श्रुङ्गाररसः—               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>            |
| स्त्रीपंसमाल्य              | ादिविभावा जुगुप्सालस्यौः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यवर्जव्यभिचारिका   |
| <b>-</b>                    | पलम्भात्मा शृक्षारः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| हास्यरसः                    | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 98                 |
|                             | हिभावी नासास्पन्दनाद्यतुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                  |
| भिचारी हासो                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ara rakildaa       |
| करुणरसः                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>૭</b> ફ         |
| इष्टनाशादि।<br>शोकः करुणः । | विभावो दैवोपास्त्रम्भाद्यनुभा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वो दुःखन्यभिचारी   |
| रौद्ररसः                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>৬</b> \$        |
|                             | दिविभावो नयनरागाद्यतुभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ `                |
| भिचारी कोथो                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1(-1()4-1          |
| वीररसः                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>ତ ଭ</i>         |
| नयादिविभा                   | ावः स्थैर्याचनुभावो धृत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिव्यभिचार्यत्साहो |
| धर्मदानयुद्धभेद             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| भयातक:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/                |

विकृतस्वरश्रवणादिविभावं करकम्पाद्यनुभावं श्रङ्कादिच्य-

भिचारि भयं भयानकः।

| विषयः ।           | मूलप्रन्थः ।                                                                      | पृष्ठसंख्या ।  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>बीमत्स</b> रसः | <del>_</del>                                                                      | ७९             |
| •                 | पदर्भनादिविभावा <mark>क्रसंकोचाद्यत</mark> ुभावापस्पारावि<br>। जुगुप्सा वीभत्सः । | र्व्यभि-       |
| अद्भुतरसः-        | <del>-</del>                                                                      | ७९             |
| दिव               | यदर्शनादिविभावो नयनविस्ताराद्यनुभावो ह<br>: विस्मयोऽद्भुतः ।                      | र्षादिव्य-     |
| शान्तरसः          | -                                                                                 | (0             |
| वैराग             | त्यादिविभावो यमनियमाध्यात्मशास्त्रचिन्तनाद<br>व्यभिचारी शमः शान्तः ।              |                |
| स्थायिभावाः-      |                                                                                   | <b>رء</b>      |
|                   |                                                                                   | श्वायिनो       |
| भावाः             |                                                                                   |                |
| व्यभिचारिभा       | वाः—                                                                              | <8             |
| धृति              | स्मृतिमतित्रीडाजाड्यविषादमदव्याधिनिद्रासुप्तौ                                     | त्सुक्या-      |
| वहित्थश           | ाङ्काचापलालस्यहर्षगर्वी ध्यप्रबोधग्लानिदैन्यश्रमो                                 | न्माद-         |
| मोइचिन            | तामर्पत्रासापसारनिर्वेदावेगवितर्कासुयामृतयः                                       | स्थित्यु-      |
| द्यप्रश्नम        | संधिशवस्रत्वधर्माणस्रयस्त्रिशद्व्यभिचारिणः ।                                      |                |
| सात्त्विकभाव      | Ţ: <del></del>                                                                    | ९९             |
| स्तम              | भस्बेदरोमाश्चस्यरभेद(स्वर)कम्पवैवर्ण्याश्चमलया                                    | <b>ু</b> अष्टी |
| सास्विक           | ត: 1                                                                              |                |
| रसाभासाः—         | _                                                                                 | १०१            |
| नरिां             | न्द्रयेषु तिर्यगादिषु चारोपाद्रसभावाभासौ ।<br>इति द्वितीयोऽध्यायः ।               | •              |
| काव्यदोषः—        |                                                                                   | ११०            |
| _                 | देः स्वशब्दोक्तिः कचित्संचारिवर्जं दोषः।                                          | 112            |

| विषय: ।                             | मूलप्रन्थः ।                                                                                                   | पृष्ठसंख्या ।   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| रसदोषाः                             | ~                                                                                                              | 111             |
| विभावातुभ                           | ।विक्रेशव्यक्तिः पुनः पुनर्दीप्त्य                                                                             |                 |
|                                     | यननुसंधानानक्गभिधानमकृति                                                                                       |                 |
| पददोषाः                             | and the second second second second                                                                            | <b>१३</b> ६     |
| निरर्थकासा                          | धुत्वे पदस्य ।                                                                                                 | • • •           |
| वाक्यदोषाः                          | 9                                                                                                              | १३७             |
|                                     | ाधिकोक्तास्यानस्यपद्पतद्भकर्ष                                                                                  | _               |
|                                     | कीर्णगर्भित <b>भग्नमकमानन्वितत्वा</b>                                                                          |                 |
| पदवाक्यदोषाः                        | #4 -1 -11 -4 74 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 44 -4 4 | १९७             |
| •                                   | ोलासमर्था नुचितार्थश्रुतिक दुक्ति                                                                              | • •             |
|                                     |                                                                                                                | ष्टारवस्टाववया- |
| शविरुद्धबुद्धिकत                    | त्यान्युमपाः ।                                                                                                 |                 |
| अर्थदोषाः                           |                                                                                                                | 878             |
|                                     | इतब्राम्याश्लीलसाकाङ्कसंदिग्धा                                                                                 |                 |
|                                     | <b>ङ्ग</b> चमसिद्धिविद्याविरुद्धत्यक्तपुर                                                                      |                 |
| यमानियमावश्र                        | ासामान्यविध्य <b>नु</b> वादत्वान्यर्थस                                                                         | य ।             |
|                                     | इति तृतीयोऽध्यायः ।                                                                                            |                 |
| गुणाः                               |                                                                                                                | १९४             |
|                                     | सादास्त्रयो गुणाः।                                                                                             | 170             |
| माधुर्यगुणः—                        | तापास्त्रमा उत्पार                                                                                             | २०१             |
| नानुननुनाः<br>द्वतिहेतुर्माधु       | भे क्रकारे।                                                                                                    |                 |
| क्षात्रहरूनाञ्ज<br>माधुर्यव्यञ्जकाः | भ न्द्रशार ।                                                                                                   | २०१             |
| •                                   | 2                                                                                                              |                 |
| _                                   | याकान्ता अटबर्गा वर्गा हस्वान<br>                                                                              | तारता रणावस-    |
| मासी मृदुरचना                       | च।                                                                                                             |                 |
| ओजोगुणः—                            | \                                                                                                              | <b>२</b> ०२     |
| द्याप्तइतुरोज                       | ो वीरबीमत्सरीद्रेषु क्रमेणाधिव                                                                                 | तम् ।           |

| विषयः ।               | मूलप्रन्थः ।                                     | पृष्ठ <b>सं</b> ख्याः । |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| ओजोव्यञ्जक            | π:—                                              | २०१                     |
| आइ                    | प्रतियाकान्तौ द्वितीयतुर्यी युक्तो रेफस्तुल्यश्र | खर्गशषा-                |
|                       | र्पमुद्धतो गुम्फश्चात्र ।                        |                         |
| प्रसादगुणः-           |                                                  | . २०३                   |
| विक                   | तसहेतुः प्रसादः सर्वत्र ।                        |                         |
| प्रसाद <b>्यञ्ज</b> क |                                                  | २०इ                     |
| इह :                  | ध्रुतिमात्रेणार्थपत्यायका सर्वद्वत्तिगुम्फाः।    |                         |
| गुणान्यथात्व          |                                                  | २०४                     |
|                       | वाच्यप्रवन्धौचित्याद्वर्णादीनामन्यथात्वमपि ।     |                         |
|                       | इति चतुर्थोऽध्यायः ।                             |                         |
|                       | चा <b>ब्दा</b> लंकाराः ।                         |                         |
| अनुप्रासः             |                                                  | २०१                     |
| <u>च</u> ्रश          | नस्याद्वत्तिरनुपासः ।                            | •                       |
| लाटानुप्रासः-         | -                                                | २०७                     |
| तात्प                 | र्यमात्रभेदिनो नाम्नः पदस्य वा लाटानाम् ।        |                         |
| यमकम्—                | ·                                                | २०८                     |
| सत्य                  | र्थेऽन्यार्थानां वर्णानां श्रुतिऋषेक्ये यमकम् ।  |                         |
| यमकस्थानम्-           |                                                  | २१०                     |
| तत्पा                 | देभागेवा।                                        |                         |
| चित्रकाव्यम्-         | _                                                | २१९                     |
| स्वरव                 | यञ्जनस्थानगत्याकारनियमच्युतगृदादि चित्रम्        | [ ]                     |
| श्लेषः—               | • •                                              | े २२७                   |
| <b>અર્થ</b> મે        | दिभिनानां भद्गाभक्षाभ्यां युगपदुक्तिः श्लेषः     |                         |
| वकोक्तिः—             | -                                                | २३४                     |
| <del>उक्तर</del>      | यान्येनान्यया श्लेषादुक्तिर्वकोक्तिः।            |                         |

| विषय: ।          | मूलप्रन्थः ।                                                             | ख्याः ।      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| पुनरुक्तामा      | ासः—                                                                     | २१८          |
| ि                | काकृतेः शब्दस्यैकार्थतेव पुनरुक्ताभासः।                                  |              |
|                  | इति पश्चमोऽध्यायः ।                                                      |              |
|                  | अर्थालंकाराः ।                                                           |              |
| उपमा—            |                                                                          | २३९          |
| हर               | यं साधर्म्यग्रुपमा ।                                                     |              |
| उपमाकारप         | णानि                                                                     | २४१          |
| सो<br>च ।        | पिमानोपमेयधर्मोपमावाचकानाग्रुपादाने पूर्णा वाक्ये                        | ष्ट्रचौ      |
| उस्रेक्षा—       | _                                                                        | २४७          |
| •                | सद्धर्मसंभावनिवादिद्योत्योत्येक्षा ।                                     | (00          |
| ्र<br>स्वपक्रम्— | •                                                                        | २४९          |
| •                | ादृक्ये भेदेनारोपो रूपकपेकानेकविषयम् ।                                   | ( )          |
| सः<br>निदर्शनम्  | •                                                                        | २५२          |
| •                |                                                                          | ***          |
|                  | गर्थिसि उद्ये दृष्टान्तो निद्र्शनम् ।                                    | <b>.</b>     |
| दीपकम्           | -                                                                        | २५४          |
|                  | कृतापकृतानां धर्म <del>ीव</del> यं दीपकम् ।                              |              |
| अन्योक्तिः-      |                                                                          | २५६          |
|                  | ामान्यविशेषे कार्ये कारणे प्रस्तुते तदन्यस्य तुल्ये तुः<br>रान्योक्तिः । | स्यस्य       |
| पर्यायोक्तम      |                                                                          | २६३          |
|                  | ्<br>।क्रुथसोक्तिः पर्यायोक्तम् ।                                        |              |
| अतिशयोि          | <del>केः</del>                                                           | २ई ४         |
| वि               | ाभेषविवक्षया भेदाभेदयोगायोगव्यत्ययोऽतिशयोत्ति                            | 5 <b>:</b> 1 |

पर्यायविनिमयी पराष्ट्रीत्तः।

| विषयः ।    | मूलप्रन्थः । पृष्ठ                                                     | संख्याः ।   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अनुमानम्-  | <del></del>                                                            | २८३         |
| हेत        | ाः साध्यावनगोऽनुपानम् ।                                                |             |
| स्मृतिः    |                                                                        | <b>२८</b> ४ |
| सद्द       | भदर्भनात्स्वरणं स्पृतिः ।                                              |             |
| ञान्तिः—   |                                                                        | २८४         |
| विष        | ार्ययो भ्रान्तिः।                                                      |             |
| विषमम्     |                                                                        | <b>२८</b> ४ |
| किर        | पाफलाभावोऽनर्थश्र विषयम् ।                                             |             |
| समम्       | ·                                                                      | <b>२८</b> ४ |
| योग        | यतया योगः समम् ।                                                       |             |
| समुचयः     |                                                                        | २८५         |
| हेतौ       | कार्ये चैकत्र हेतुकार्यान्तरोक्तिर्युगपद्धणक्रियाश्र                   | समु-        |
| चयः।       |                                                                        |             |
| परिसंख्या- | <del></del>                                                            | २८६         |
| पृष्टेः    | <b>ऽपृष्टे वान्यापोइपरोक्तिः परिसंख्या</b> ।                           |             |
| कारणमाला-  | <del></del>                                                            | <b>२८८</b>  |
| यथे        | ोत्तरं पूर्वस्य हेतुत्वे कारणमाला ।                                    |             |
| संकरः      |                                                                        | २८९         |
| स्वा       | तच्याङ्गत्वसंश्चयेकपद्येरेषामेकत्र स्थितिः संकरः।<br>इति षष्ठोऽध्यायः। |             |
|            | नायकादि छक्षणानि ।                                                     |             |
| नायकः      |                                                                        | २९५         |
| सम         | <b>प्रग्रुणः कथा</b> व्यापी नायकः ।                                    |             |
| नायकगुणाः  |                                                                        | २९६         |
| शी         | भाविस्त्रासमधुरस्रक्षितमाधुर्यस्थैर्यगाम्भीर्यौदार्यते <del>ज</del>    | ांस्रष्टी   |
|            | स्तव्रणाः ।                                                            | •           |

#### काव्यमाला।

| विषयः ।                    | मूलप्रन्यः ।                            | <b>पृष्ठसंख्याः</b> । |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| नायकमेदाः                  |                                         | <b>३९</b> ९           |
| धीरोदास्                   | ल्लितशान्तोद्धतभेदात्स चतुर्भा          | i I                   |
| नायिकालक्षणम्              | •                                       | ३०१                   |
| तद्धणा स                   | ापरसामान्या नायिका त्रेथा ।             |                       |
| स्रीणां स्वाभाविकार        | हंकाराः <del>—</del>                    | ३०८                   |
| सस्वजा वि                  | वेंशतिः स्त्रीणामलंकाराः ।              |                       |
|                            | इति सप्तमोऽध्यायः ।                     |                       |
| प्रबन्धात्मकाः कार्ट्य     | मेदाः                                   | <b>३</b> १६           |
| काव्यं प्रेक्ष             | यं श्रव्यं च ।                          |                       |
| प्रेक्ष्यं विभजते          |                                         | ३१७                   |
| मेक्ष्यं पाठ               | यं गेयं च ।                             |                       |
| पाठ्यं भिनत्ति—            |                                         | ३१७                   |
| पाठ्यं नाट                 | कप्रकरणनाटिकासमवकारेहासृग               | ाडिमञ्यायोगोत्सः-     |
| ष्टिकाङ्कमहसन              | भाणवीथीसदृकादि ।                        |                       |
| गेयं विभजते—               |                                         | <b>३२७</b>            |
| गेयं डोम्बि                | काभाणप्रस्थानशिङ्गभाणिकापे <sup>ः</sup> | रणरामाक्रीडहञ्ची-     |
| सकरासकगोर्ष्ठ              | श्रिगिदितरागकाव्यादि ।                  |                       |
| प्रेक्ष्यमुक्त्वा श्रव्यमा | <b>₹</b> —                              | <b>३</b> २९           |
| श्रव्यं महाव               | <b>ठाव्यमाख्यायिका कथा चम्पू</b>        | रनिबद्धं च ।          |
| मन्थसमाप्तिः—              |                                         | ३४१                   |

इल्रष्टमोऽध्यायः।

# काव्यमाला।

## आचार्यहेमचन्द्रविरचितं

#### काञ्यानुशासनम्।

स्रोपशालंकारचूडामणिसंज्ञकष्ट्रतिसमेतम् ।

प्रथमोऽध्यायः ।

प्रणम्य परमात्मानं निजं काव्यानुशासनम् । आचार्यहेमचन्द्रेण विद्वत्त्रीत्ये प्रतन्यते ॥

प्रन्थारम्भे शिष्टसमयपरिपालनाय शासकारः समुनितेष्टदेवतां प्र-णिधत्ते-

> अकुत्रिमस्वादुपदां परमार्थाभिघायिनीम् । सर्वभाषापरिणतां जैनीं वाचम्रपास्पदे ॥ १ ॥

रागादिजेतारो जिनास्तेषामियं जैनी जिनोपज्ञा । अनेन कारणशुद्धो-पादेयतामाह । उच्यते इति वाक्, वर्णपदवाक्यादिभावेन भाषा द्रव्यपरि-णतिस्तामुपास्महे । उपासनं योगप्रणिधानम् । अक्नित्रमसादून्यनाहार्य-माधुर्याणि पदानि नामिकादीनि यस्यां सा तथोक्ता । स्वच्छस्वादुप्र-मृतयो हि गुणमात्रवचना अपि दृश्यन्ते । अथ वा अकृत्रिमाण्यसंस्कृ-तान्यत एव स्वादूनि मन्दिषयामिप पेशलानि पदानि यस्यामिति विषदः। उक्तं हि—'वालकीमूदमूर्साणां नृणां चारित्रकाक्क्षिणाम् । अनुप्रहार्य

> विवरीतुं कविहृष्यं वयं संदर्भितुं कवित्। काव्यानुशासनस्थायं विवेकः प्रवितन्यते॥

क्षिसमेतस्येव मूलप्रन्यस्य नाम काव्यानुशासनमितीति प्रतीयते. काव्यानु-शासनपदमेव वा सम्याख्यावाचकम्.

तस्बद्धैः सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥' तदेतद्गीतादिसाधारणमिति विशिनष्टि—परमार्थो निःश्रेयमं तदिमिष्नानशीलां परमार्थीमिषायिनीम्। द्रव्याद्य
नुयोगानामपि पारम्पर्येण निःश्रेयसप्रयोजनत्वात् । तथा सर्वेषां सुरनरतिरश्चां विचित्रास्त भाषास्त परिणतां तन्मयतां गतां सर्वभाषापरिणताम् ।
एकरूपापि हि भगवतोऽर्श्रमागधीभाषा वारिदविसुक्तवारिवदाश्रयानुरूपतया परिणमति । यदाह—'देवा दैवीं नरा नारीं शवराश्चापि शावरीम् । तिर्यञ्चोऽपि हि तरश्चीं मेनिरे भगवद्गिरम् ॥' न सेवंविषस्रवनाद्युतमतिशयमन्तरेण युगपदनेकसत्त्वोपकारः शक्यः कर्तुम् ॥

अथ प्रेक्षाक्त्रवृत्त्यक्कं प्रयोजनं वक्तं तत्प्रस्तावनामाह— शब्दानुशासनेऽस्माभिः साध्व्यो वाचो विवेचिताः । तासामिदानीं काव्यत्वं यथावदनुशिष्यते ॥ २ ॥

शब्दानुशासने 'सिद्धहेमचन्द्राभिधाने' । विवेचिता असाध्वीभ्यो वाग्भ्यः पृथकृताः । इदानीं शब्दानुशासनादनन्तरं तासां वाचां काव्यत्वं काव्यीभावो यथावत्तात्त्विकेन रूपेणानुशिष्यते । वाचां हि साधुत्वे नि-श्चिते सुकरः काव्योपदेशः । अनेन शब्दानुशासन-काव्यानुशासनयोरेक-कर्तृकृत्वं चाह । अत एव हि प्रायोगिकमन्यैरिव नारप्स्यते। शब्दानुशास-नेनैव चरितार्थतात् ॥

शासप्रयोजनमुक्त्वा अभिधेयप्रयोजनमाह— काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोपदेशाय च।

द्रव्याद्यनुयोगानामपीति । इहानुयोगश्चतुर्धा । आचरणकरणधर्मकथागणितद्रत्यभेदात् । तत्रावस्य सम्यग्हानदर्शनपनित्रिते नवकर्मानुपादानातीतकर्मनिर्जराह्पे
संयमतपत्री प्रतिपाये इति सर्वकर्मविमोक्षलक्षणमोक्षपरत्वात्परमार्थामधायित्वं प्रतीतमेव । शेषाणां तु पारम्पर्येण द्रव्यस्य चोपायत्वेन प्रधानतया विवक्षितत्वात्पशानुपूर्यादानुपदेशः । तथा हि । नयप्रमाणवळेन दुर्णयतिरस्कारात्स्याद्वादाधीनं सकलमावानामर्यक्रियाकारित्वलक्षणं सत्त्वं प्रहृत्यते । चेतनाचेतनक्पसकलद्रव्याणां योगयविति
वस्तुतत्त्वनिरूपणेन द्रव्यस्य गणितवळेन सुरादीनां सर्वमानायूषि चन्द्रायुपरागादयश्च
निष्वीयन्ते इत्यायुराविद्रानेन गणितस्य वैराग्योपजननमिति वृत्तं प्रश्र्यते । इत्यवदात-

लोकोत्तरं कविकर्म काव्यम् । यदाह—

'मज्ञा नवनवोल्लेखशालिनी मितमा मता ।

तदनुमाणना जीवद्वर्णनानिपुणः कविः ।

तस्य कर्म स्मृतं काव्यम् ॥' इति ।

सद्यो रसास्वादजन्मा निरस्तवेद्यान्तरा ब्रह्मास्वादसदृशी मीतिरानन्दः। इदं सर्वमयोजनोपनिषद्भृतं कविसहृदययोः काव्यप्रयोजनम् । यशस्तु कवेरेव । यत इयति संसारे चिरातीता अप्यद्य यावत्कालिदासादयः स-हृद्यैः स्तूयन्ते कवयः । प्रभुतुल्येभ्यः शब्दप्रधानेभ्यो वेदागमादिशा-स्रेभ्यो मिश्रसंमितभ्योऽर्थप्रधानेभ्यः पुराणप्रकरणादिभ्यश्च शब्दार्थयोर्गु-णभावे च रसप्राधान्ये च विलक्षणं काव्यं कान्तेव सरसतापादनेन सं-मुखीकृत्य 'रामादिवद्वर्तितव्यं न रावणादिवत्' इत्युपदिशतीति सहृदयानां प्रयोजनम् । तथा चोक्तं हृदयदर्पणे—

कथनेन वैराग्योत्पत्तिहेतुत्व।द्वर्मकथायाः परमपुरुषार्थाभिधायकत्वं परम्परयास्तीति ॥ सर्वप्रयोजनोपनिषद्भतमिति । यशोव्युत्पत्तिफलत्वेऽपि पर्यन्ते सर्वत्रानन्दस्थैव साध्यत्वात् । तथा हि । कवेस्तावस्कीर्स्थापि प्रीतिरेव संपाद्या । यदाह्—'कीर्ति स्वर्ग-फलामाहुः श्लादि । श्रोतृणां व्युत्पत्तिर्येग्यस्ति, तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम् । अन्यया प्रभूषंमितेभ्यो वेदादिभ्यो मित्रसंमितेभ्यश्चेतिहासादिभ्यः कोऽस्य काव्यरूपस्य व्युत्पत्तिहेतोर्जायासंमितत्वलक्षणो विशेष इति । चतुर्वर्गव्युत्पत्तिरपि चानन्द एव पार्थिति(नित)कं मुख्यफलमिति ॥ कविसद्भवययोरिति । यः काव्यं कुरुते स कविः । यस्य तु काञ्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभव-नायोग्यतासहृदयसंबादभाक् स सहृदयः । काव्यकर्तृत्वलक्षणपूर्वावस्थापेक्षया कवि-शब्दनिर्देश: । यत:--कवेरपि भावकावस्थायामेव रसाखाद: संपधते, पृथगेव हि कवि-त्वाद्भावकत्वम् । यदाइ — 'सरखत्यास्तरवं किषद्ददयाख्यं विजयते' इति ॥ यश-स्तिवति । यदाह-'अमरसदनादिभ्यो भूता न कीर्तिरनश्वरी भवति यदसौ संबद्धापि प्रणत्यंति तत्क्षये । तदलममलं कर्त्रे काव्यं यतेत समाहितो जगति सक्छे व्यासादीनां विलोक्य परं यशः॥' कवेरेवेति । न तु सहृदयस्य ॥ प्रभुतुल्येभ्य इति । कर्तव्यमिद्मिलाशामात्रपरमार्थेभ्यः ॥ मित्रसंमितेभ्य इति । अस्रेदं वृत्तममुष्मात्कर्मणः इत्येवं युक्तियुक्तकर्मकलसंबन्धप्रकटनकारिभ्यः ॥ उपदिशातीति । अप्रयासेन शिक्षयति । व्यूत्पान करोतीति यावत् । अयमभिप्रायः -- ये शास्त्रेतिहासे-भ्योऽकरभव्युत्पत्तयोऽय वावश्यव्युत्पाद्याः प्रजार्थसंपादनवीग्यताकान्ता

'शब्दप्राधान्यमाश्रित्य तत्र शास्त्रं पृथग्विदुः । अर्थे तत्त्वेन युक्ते तु वदन्त्याख्यानमेतयोः । द्वयोर्गुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवेत् ॥' इति । कान्त्रिकं व्यवदायकौत्रालं शास्त्रेभ्योऽध्यादर्थविद्यायां प्रकार

धनमनैकान्तिकं व्यवहारकोशलं शास्त्रेभ्योऽप्यनर्थनिवारणं प्रकारान्तरे-णापीति न काव्यप्रयोजनतयास्माभिरुक्तम् ॥

पयोजनमुक्त्वा काव्यस्य कारणमाह—

## मतिभास्य हेतुः।

प्रतिभा नवनवोक्षेलशालिनी प्रज्ञा । अस्य काव्यस्य । इदं प्रधानं कार-णम् । व्युत्पत्त्यभ्यासौ तु प्रतिभाया एव संस्कारकाविति वक्ष्यते ॥

सा च सहजौपाधिकी चेति द्विधा। तत्र सहजामाह---

सावरणक्षयोपश्यममात्रात्सहजा ॥

सवितुरिव प्रकाशस्वभावस्थात्मनोऽअपटलमिव ज्ञानावरणीयाद्याचरणं तस्योदितस्य क्षयेऽनुदितस्योपशमे च यः प्रकाशाविभीवः सा सहजा प्र-

पुत्रप्रायास्तेषां जायासंमितत्वेन परमप्रीतिकारिणः काव्यात् [स]हृदयानुप्रवेशमुखेन चतुर्वर्गोपायव्युत्पत्तिराधेया । हृदयानुप्रवेशश्च रसाखादमय एवासवरसश्चतुर्वर्गोपाय-व्युत्पत्तिनान्तरीयकविभावादिसंयोगप्रसादोऽपनत इत्येवं रसोचितविभावाद्युपनिबन्धे रसास्नाद्वैवस्य(३य)मेव स्वरसभाविन्यां ब्युत्पत्तौ प्रयोजकमिति प्रीतिरेव ब्युत्पत्तेः प्रयोजिकेत्यर्थः । ननु--'चरां बाल्येडिस्तां(?) तरुणिमनि यूनः प्सामो वृद्धान्परिणयविधिस्तु स्थितिरियम् । त्वयारब्धं जन्म क्षपिवृत्तममार्गेण किमिदं न नो गोत्रेषु त्रिः कचिदपि सतीलाञ्छनमभूत् ॥' इत्यादिकाव्यमसदुपदेशकं दश्यते । व्युत्पत्तिरिप च तस्मात्तादृश्विषया संभाव्यते। ततश्च तद्नुपदेश्यमित्यायातम् । सत्यम् । अस्ख्यसुपदेशः । किं तु निषेध्यत्वेन, न विधेयत्वेन । य एवंविधा विधयः परस्त्रीपु पुंसां संभवन्ति तानवबुध्य परिहरेदिति कवीनां भावः ॥ एवमानन्दयशश्चतुर्वर्गोपाय-व्युत्पत्तीनां काव्यप्रयोजनतामसाधारणीं प्रतिपाद्य यत् कैश्वित् 'श्रीहर्षादेधीवकादीना-मिव धनं राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानिमलादेर्मयूरादीनामिवानर्थनिवारणं च' प्रयो-जनत्रयमुपन्यस्तम्, तत्प्रतिक्षिपति-धनमनैकान्तिकमिति । न हि काव्याद्धनं मवरवेवेखनैकान्तिकमित्यर्थः । तथा चाह्-'उपशमफलाद्वियाबीजात्फलं धनमिच्छतो भवति विफलो यदायासस्तदत्र किमद्भतम् । न नियतफलाः कर्तुभीवाः फलान्तरमी-शते जनयति खळु ब्रीहेबींजं न जातु यबाङ्गरम् ॥' इति ॥ शास्त्रिभ्य इति । चाण- तिभा। मात्रग्रहणं मन्त्रादिकारणनिषेधार्थम् । सहजप्रतिभावलाद्धि गुणभृतः सद्यो द्वादशाङ्गीमासूत्रयन्ति सा ॥

द्वितीयामाह--

मन्त्रादेरीपाधिकी ।

मन्त्रदेवतानुत्रहादिप्रभवौपाधिकी प्रतिभा । इयमप्यावरणक्षयोपश्चम-निमित्तैव । दृष्टोपाधिनिबन्धनत्वातु औपाधिकीत्युच्यते ॥

सा चेयं द्विधापि प्रतिभा---

व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या ।

व्युत्पत्त्यभ्यासौ वक्ष्यमाणौ ताभ्यां संस्करणीया । अत एव न तौ काव्यस्य साक्षात्कारणं प्रतिभोपकारिणौ तु भवतः । दृश्येते हि प्रतिभाही-नस्य विफलौ व्युत्पत्त्यभ्यासौ ॥

व्युत्पत्तिं व्यनक्ति—

लोकशास्त्रकाव्येषु निपुणता व्युत्पत्तिः।

लोके स्थावरजङ्गमात्मके लोकवृत्ते च शास्त्रेषु शब्दच्छन्दोनुशासनाभि-धानकोशश्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमतर्कनाट्यार्थकामयोगादिग्रन्थेषु का-

क्यादिप्रणीतेभ्यः ॥ प्रकारान्तरेणापीति । मन्त्रानुष्ठानादिना ॥ लोके इति । इह लोकशब्देन स्थानरजङ्गमात्मको लोकः। तद्यवहारश्वाभिश्रीयत इल्पर्थः। स च देशकाला-दिभेदादनेकप्रकारः प्रकृतिव्यत्ययाख्ये रसदोषे प्रपन्नयिष्यते ॥ शब्देत्यादि । शब्दा-नुशासनं व्याकरणं ततो हि शब्दग्रुद्धः। तत्रेषुण्यं यथा—'द्विगुरिष सद्वन्द्वोऽहं गृहे च मे सततमव्ययीभावः। तत्पुरुष कर्म धारय येनाहं स्यां बहुत्रीहिः ॥' छन्दोनुशासनं छन्दोविचितिः। काव्याभ्यासादृत्तपरिज्ञानेऽपि हि मात्रावृत्तादौ तत एव निश्रयः। तत्रेषुण्यं यथा—'उद्घित्ती च संसतौ स्याद्भृवरक्रोगुरुनो भवेद्यदि क्षितो श्रीजिनेन्द्रशा-सनम्'॥ अभिधानकोशो नाममाला। ततो हि पदार्थनिश्रयः । अपूर्वाभिधान-लाभार्थत्वं प्रयुक्तमभिधानकोशस्याप्रयुक्तस्याप्रयोज्यत्वात् । यदि तर्हि प्रयुक्तं प्रयु-ज्यते किमितिपदस्य संदिग्धार्थत्वमाशङ्कितम्, तत्र सामान्येनार्थगतिः संभवति । यथा नीवीशब्देन जघनवस्त्रप्रत्यिक्च्यते इति कस्यचिष्ठश्यः स्त्रयाः पुरुषस्य वेति संशयः। 'नीविराधन्यनं नार्यो जघनस्थस्य वाससः' इति नाममालाप्रतीकमपदिश्यते इति ॥ अपौरुषेयवचनं श्रुतिः। यथा—'उर्वशिहाप्सराः पुरुर्वसमैद्धं चकमे ।' तत्रै-पुण्यं यथा—'चन्द्राद्धुषः समभवद्भगवान्नरेन्द्रमायं पुरुर्वसमैद्धमसावतस्य(सूत्)।

तं चाप्सराः स्मरवती चकमे किमन्यदत्रीवंशी स्मितवशीकृतशकचेताः ॥ श्रुत्यर्थस्मर-णात्स्मृतिः । यथा-'बहुर्थेष्वभियुक्तेन सर्वत्र व्यपलापिना । संमावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥' तत्रेपुण्यं यथा—'इंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्याश्व या हता। संभावितकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥' वेदाख्यानोपनिवन्धनप्रायं पुराणम् । यथा--'हिरप्यकशिपुदैंत्यो यां यां स्मित्वाप्युदैक्षत । भयभ्रान्तैः सुरैश्वके त्रिसंध्यं त्रिर्दिशे नमः ॥' तम्भेपुण्यं यथा--'स संचरिष्णुर्भुवनत्रयेऽपि यां यदच्छयाशिश्रियदाश्रयः श्रियाम् । अकारि तस्यै मुकुटोपलस्बलत्कारैश्लिसंध्यं त्रिदशैर्दिशे नमः ॥' पुराणप्रति-भेद ए**बेतिहासः ।** यथा—'न स संकुचितः पन्या येन वाली हतो गतः । समये तिष्ठ सुप्रीव मा वालिपथमन्वगाः ॥' तन्नेपुण्यं यथा—'मदं नवैश्वर्यलवेन लिम्भतं विद्युज्य पूर्वः समयो विमृश्यताम् । जगिष्णचत्सातुरकण्टपद्धतिर्न बालिनैवाहिततृप्तिरै-ककः ॥' आप्तवचनमागमः । तत्र शैवागमनैपुण्यं यथा-- 'घोरघोरतरातीतबद्ध-विद्याकलातिगः । परापदपदव्यापी पायाद्वः परमेश्वरः ॥' बौद्धागमनैपुण्यं यथा--- 'क-लिक ख़बक़तानि यानि लोके मिय निपतन्तु विमुच्यतां स लोकः । मम हि सुचिरितेन सर्वेसत्त्वाः परमसुखेन सुखावनीं प्रयान्तु ॥' एवमागमान्तरेष्वपि ॥ तुर्कः षदप्रकारः । तत्राईतो यथा--शरीरपरिमाण आत्मा । अन्यथा शरीराफल्यमात्माफल्यं वा । तन्नै-पुण्यं यथा—'शरीरमात्रमात्मानं ये विद्नित जयन्ति ते । तज्ञुम्बनेति(?) यजातः सर्वाङ्गपुलकोऽस्य मे ॥' बौद्धीयो यथा-विवक्षापूर्वा हि शब्दास्तामेव विवक्षां सु-चयेयु: । तन्नेपुण्यं यथा-- भवतु विदितं शब्दा वक्तुर्विवक्षितसूचकाः स्मरवित यतः कान्ते कान्तां बलात्परिचुम्बति । न न न न म म मा मा स्प्राक्षीर्निषेधपरं वचो भवति शिथिले मानप्रन्थी तदेव विधायकम् ॥' लीकायतिको यथा—भूतेभ्यश्चैतन्यं मद-शक्तिवत् । तत्रिपुण्यं यथा-- 'बहुविधमिद्द साक्षिचिन्तकाः प्रवदन्त्यन्यमितः कले-बरात्। अपि मदतिहिते(?) च चिन्तकाः प्रलयं यःन्ति सहैव चिन्तया ॥' सांख्यीयो यथा--'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्त-त्त्वदर्शिभिः ॥' तत्रेपुष्यं यथा--'य एते यज्वानः प्रथितमहसी येऽप्यवनिपा मृगक्षी-(गाक्ष्यो) याश्रेताः कृतमपरसंसारकथया । अमी ये दृश्यन्ते फलकुसमनमाश्च तरवो जगत्येवंरूपा विलसति मृदेषा भगवती ॥' न्यायवैशेषिकीयो सामप्रीक ईश्वरः कर्तेति पूर्वपक्षे निरतिश्चेश्वर्यस्य कर्तत्वमिति सिद्धान्तः । तन्नैपुष्यं यथा-'किमीइ: किंकायः स खलु किमुपायित्रभुवनं किमाधारो धाता एजति कि-मुपादानमिति च । अतक्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदःस्थो इतिधयः कुतर्कोऽयं कांश्विन्मुख-रयति मोहाय जगतः ॥' नाट्यशास्त्रनेपुण्यं यथा--'आतन्वत्सरसां खरूपरच-नामानन्दिविन्दृद्वयं भावप्राहिशुभप्रवेशकगुणं गम्भीरगर्भस्थिति । उच्चैर्वृत्तिसपुष्करव्यति-करं संसारविष्कम्भकं भिद्याद्वी भरतस्य भाषितमिव ध्वान्तं पयी यामुनम् ॥' अर्थ-

<sup>9. &#</sup>x27;निहिते' इति भवेत्.

व्येषु महाकविप्रणीतेषु निपुणत्वं तत्त्ववेदित्वं व्युत्पत्तिः लोकादिनिपुणता । संस्कृतप्रतिभा हि तदनतिक्रमेण काव्यमुपनिवधाति ॥

शास्त्रनेपुण्यं यथा मुद्राराक्षसनाटके । कामशास्त्रनेपुण्यं यथा-'अघरे बिन्दुः कण्ठे मणिमाला कुचयुगे शशप्रतकम् । तव सूचयन्ति सुन्दरि कुसुमायुभशासपण्डितं रमणम् ॥' योगज्ञास्त्रनेपुण्यं यथा- 'पृथुशास्त्रकथाकन्थारोमन्येण वृथात्र किम् । अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन तत्त्वक्षेज्योंतिरन्तरम् ॥' आदिप्रहुणादायुर्वेदशास्त्रनेपुण्यं यथा--'अहे चन्दनपङ्कपङ्कजिबसच्छेदावलीनां मुहस्तापः शाप इवैष शोषणपदः कंस्यः संषी-कस्य नः । श्वासासंवृतसारहाररुचयः संभिन्नपीनांशुकाजातः प्रागनिदानचेदनमहारम्भः स तस्या ज्वरः ॥' ज्योतिःशास्त्रनैपुण्यं यथा—'द्यामासीकयतां कलाः कलयतां छायां सैमादिन्वतां क्रेश: केवलमङ्गलीर्गणयतां मोहूर्तिकानामयम् । धन्या सा रजनी तदेव सुदिनं पुण्यः स एव क्षणो यत्राज्ञाचरणप्रियानयनयोः सीमानमेति प्रिया ॥' गज-लक्षणनेपुण्यं यथा—'कर्णाभ्यणंविकीर्णचामरमरुद्धिः तीर्णनिःश्वासवाञ्जाङ्गच्छत्रविराजि-राज्यविभवद्वेषी निलीनेक्षणः । स्मृत्वा राघवकुत्ररः प्रियतमामेकाकिनीं कानने संत्यक्तां चिरमुक्तभोगकवलं क्रेशोध्मणा शुष्यति ॥' तुरगशास्त्रनेपुण्यं यथा-- 'आवर्तशोभः पृथ्यम्त्वराशिः फेनावदातः पवनोहवेगः । गम्भीरघोषोऽद्विविमर्दखेदादश्वाकृतिं कर्तु-मिवोद्यताब्धिः ॥' रत्नपरीक्षानैपुण्यं यथा—'द्वी वज्रवर्णौ जगतीपतीनां सद्भिः प्रदिष्टी न त सार्वजन्यौ । यः स्याजपाविद्यमभङ्गशोणो यो वा हरिद्रारससंनिकाशः॥' धातुवाद-नेपुण्यं यथा-- नखदिलतहरिद्राप्रनिथगीरे शरीरे स्फुरति विरहजनमा कोऽप्ययं पाण्डु-भावः । बलवति सति यस्मिन्सार्थमावर्से हस्ता रजतमिव मृगाक्ष्याः कल्पितान्यक्रकानि ॥ युतनैपुण्यं यथा--'यत्रानेकः क्रचिद्पि गृहे तत्र तिष्ठत्यथेको यत्राप्येकस्तद्नु बहुवस्तत्र नैकोऽपि चास्ते । इत्थं नेयौ रजनिदिवसौ तोलयन्द्वाविवासौ कालः काल्या सह बहुकल: कीडित प्राणिशारै: ॥' इन्द्रजालनैपुण्यं यथा—'एष ब्रह्मा सरोजे रजनिकरकलाशेखरः शंकरोऽयं दोर्भिर्दैखान्तकोऽसौ सधनुरसिगदाचकचिक्षैश्चतुर्भिः। एषोऽप्येरावणस्थक्षिदशपतिरमी देवि देवास्तथान्ये नृत्यन्ति व्योम्नि चैताश्रकचरणरण-मृपुरा दिव्यनार्यः॥' चित्रनेपुण्यं यथा—'अतध्यान्यपि तध्यानि दशेयन्ति विचक्षणाः। समनिक्रोन्नतानीव चित्रकर्मविदो जनाः ॥' धनुर्वेदनैपुण्यं यथा —'आर्याशास्त्र-घनौघलाघववती संधानसंबन्धिनी स्थाणस्थानकसौष्ठवप्रणयिनी चित्रकियालंकृतिः। निः रपन्देन मयातिविस्मयमयी सत्यं स्थितप्रत्यया संहारे खरद्वणत्रिशिरसामेषैव दृष्टा स्थितिः ॥' एवमन्यद्पि ॥ लोकाविनिपुणता । संस्कृतप्रतिभा हीति । यदाह— 'न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला। जायते यन्न काव्याङ्गमहाभारो

 <sup>&#</sup>x27;शशी कस्य' इति भनेत्. २. 'द्यामालोकयतां' इति भनेत्. ३. 'समादित्सतां' इति भनेत्.

C .

अभ्यासं व्याचष्टे — काव्यविच्छिक्षया पुनः पुनः प्रदृत्तिरभ्यासः ।

काव्यं कर्तुं जानन्ति विचारयन्ति वा ये ते काव्यविदः कविसहृदयाः । वेत्तेर्विन्तेश्चावृत्त्या रूपम् । तेषां शिक्षया वक्ष्यमाणलक्षणया काव्य एव पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरभ्यासः । अभ्याससंस्कृता हि प्रतिभा काव्यामृतकाम-धेनुर्भवति । यदाहुः—'अभ्यासो हि कर्मसु कौशलमावहति। नहि सकृत्नि-पतितमात्रेणोदिबन्दुरिप प्रावणि निम्नतामाद्धतीति शिक्षयेत्युक्तम्' इति ॥

शिक्षां लक्षयति-

सतोऽप्यनिबन्धोऽसतोऽपि निवन्धो नियमञ्छायाद्युपजीवना-दयश्र शिक्षाः ।

सतोऽपि जातिद्रव्यगुणिकयादेरनिबन्धनम्, असतोऽपि जात्यादेरेव निबन्धनम्, नियमोऽतिप्रसक्तस्य जात्यादेरेवैकत्रावधारणम्, छायायाः प्रतिबिन्मबक्तस्य जात्यादेरेवैकत्रावधारणम्, छायायाः प्रतिबिन्मबक्तस्य आलेख्यप्रख्यतया तुल्यदेहितुल्यतया परपुरप्रवेशप्रतिमतया

गुरः कवेः ॥' इति ॥ छायाया इति । छायाया अर्थादर्थस्य । तदुपजीवनं कचि-त्प्रतिबिम्बर्तुस्यतया । यथा—'ते पाण्डवाः पशुपतेरिकनीलभासः कण्ठप्रदेशघटिताः फणिन: स्फुरन्तः । चन्द्रामृतांशुकणसेकसुखप्ररूढेर्थैरङ्करेरिव विराजित कालकृट: ॥' यथा च- 'जयन्ति नीलकण्ठस्य नीलाः कण्ठे महाहयः। गलद्रङ्गाम्बसंतिक्तकाल-कृटाङ्करा इव ॥' यदाह—'अर्थः स एव सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र । तदपरमा-र्थविभेदं काव्यं प्रतिबिम्बकल्पं स्यात् ॥' कचिदालेख्यप्रख्यतया । तत्रैवार्थे यथा---'जयन्ति धवलव्यालाः शंभोर्जूटावलम्बिनः । गलद्रङ्गाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाङ्करा इव ॥' यदाह--'कियतापि वस्तुसंस्कारकर्मणा वस्तु भिन्नवद्गाति । तत्कथितमर्थंचतुरैराले-ख्यप्रख्यमिति काव्यम् ॥' क्रचित्तुस्यदेहितुस्यतया । यथा-- 'अवीनादौ कृत्वा भ-वति तरगो यावदवधिः पशुर्धन्यस्तावत्प्रतिवसति यो जीवति सुस्तम् । अमीषां निर्माणं किमपि तद्भृद्वद्वकरिणां वनं वा क्षोणीभृद्भवनमथ वा येन शरणम् ॥ अत्रार्थे — 'प्रति-गृहसुपळायामेक एव प्रकारो सुहरुपकरणत्वादर्थिताः पूजिताश्च । स्फुरति ह तु मणीनां किं त तद्वाम येन क्षितिपतिभवने वा खाकरे वा निवासः ॥' यदाह--- 'विषयस्य यत्र भेदेऽप्यभेदबुद्धिर्नितान्तसादृरयात् । तत्तुस्य देहितुत्यं काव्यं वप्नन्ति सुधियोऽपि ॥' क्रचित्परपुरप्रवेशप्रतिमतया । यथा—'यस्यारातिनितम्बनीभिरभितो वीक्ष्याम्बरं

१. 'कल्पतया' इति मूलपुस्तके उपलभ्यते.

प्रादृषि स्फूर्जद्रजितनिर्जिताम्बुधिरिव स्फाराभ्रयन्दाकुळम् । उत्सष्टप्रसभाभिषेणनभय-स्पष्टप्रमोदाश्रुभिः किंचित्कुश्चितलोचनाभिरसकृद्ग्राताः कदम्बानिलाः ॥ अत्रार्थे---'आच्छिय प्रियतः कदम्बकुमुमं यस्यारिदार्रनेवं यत्राभङ्गविधायिनो जलमुचां कालस्य चिद्रं महत् । हे मात: परिचुम्बितं नयनयोन्यंस्तं हृदि स्थापितं सीमन्ते निहितं कथं-चन ततः कर्णावतंसीकृतम् ॥' यदाह—'मूर्लक्यं यत्र भवेत्परिकरबन्धस्तुं दूरतो-Sनेकः । तत्परपुरप्रवेशप्रतिमं काव्यं सुक्तविभाव्यम् ॥' यथोत्तरं चामीषां चतुर्णामपि प्राधान्यम् । पदोपजीवनं यथा—'दूराकृष्टशिलामुखव्यतिकरात्रो किं किरातानिमाना-राध्यावृतपीतलोहितमुखान्कि वा पलाशानपि । पान्थाः केसरिणं न पर्यत पुरोऽप्येनं वसन्तं वने मुढा रक्षत जीवितानि शरणं यात प्रियां देवताम् ॥' यथा च-'मा गाः पान्थ प्रियां मुक्तवा दूराकृष्टशिलीमुखम् । स्थितं पन्थानमावृत्य किं किरातं न परयसि ॥' पादोपजीवनं यथा--'गन्तव्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केयं त(त्व)रा द्वित्राण्येव पदानि तिष्ठतु भवान्यस्यामि यावन्सुखम्। संसारे घटिकाप्रवाहविग-[ल]द्वारासमे जीवित को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा संग-मः ॥' यथा च--'इंहो स्निग्धसखे विवेक बहुभिः प्राप्तोऽसि पुण्यमया गन्तव्यं कतिचि-हिनानि भवता नास्मत्सकाशात्क्राचित् । त्वत्सद्गेन करोमि जन्ममरणोच्छेदं गृहीतत्वरः को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्याद्वा न वा संगमः ॥' पादद्वयोपजीवनं यथा—'तत्तावदेव दादानः स्फुरितं महीयो यावत्र तिग्मरुचिमण्डलम-भ्युदेति । अभ्युद्रते तुहिनधामनिधा तु तस्मिनिन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः॥' यथा च-'तत्तावदेव शशिनः स्फ्ररितं महीयो यावत्र किचिन दपि गौरितरं हसन्ति । ताभिः पुनविहसिताननपङ्कजाभिरिन्दोः सिताभ्रशकलस्य च को विशेषः॥' पादत्रयोपजीवनं यथा—'अरुण्ये निर्जनं रात्रावन्तर्वेदमनि साहसे । न्यासापह्रवने चैव दिव्या संभवति किया ॥' यथा चोत्तरा-र्धे-- 'तन्वकी यदि लभ्येत दिव्या संभवति किया ॥' पादचतुष्टयोपजीव-ने तु परिपूर्ण चौर्थमेवेति न तित्रार्दिस्यते ॥ आदिमहणात्पेदकदेशोपजीवनम् । यथा—'नाश्वयं यदनार्याप्तावस्तप्रीतिरयं मिय । मांसीपयोगं कुर्वीत कथं क्षुद्रं हितो जनः ॥' यथा च---'कोपान्मानिनि किं स्फुरत्यतितरां शोभाधरस्तेऽधरः कि वा चुम्बनकारणाद्दयि तनीवायीविकारादयम् । तत्वं शुक्रसुगन्धिमाहितरसं क्षिग्धं भजखादरान्मुग्धे **मां**सरसं बुर्वात्रति तया गाढ समालिङ्गितः ॥' उत्तयु-पजीवनं यथा---'ऊहदून्द्वं सरसकदलीकाण्डसब्रह्मचारी' इति । यथा च---'ऊ-रद्वयं कदलकन्दलयोः सवंशश्रीणिः सि(शि)लाफलकसोदरसंनिवेशा । स्तनद्वितयताडितकुम्भशोभं सब्रह्मचारि शशिनश्च मुखं मृगाक्ष्याः ॥' उक्तयोर्थ-थान्तरसंकान्ता न प्रत्यभिज्ञायते खदत्ते च (१)॥ नन्निद्मुपदेश्यमेव न भवति। यदित्थं कथयन्ति--'पुंसः कालातिपातेन चौर्यमन्यद्विशीर्थते । अपि पुत्रेषु पौत्रेषु चोपजीवनम् , आदिशब्दात्पदपादादीनां च काव्यान्तराद्यथौचित्यमुप-जीवनम् । पुनरादिपदात्समस्यापूरणाद्याः शिक्षाः । तत्र

वाक्चोंये न विशीयंते ॥' इलाशङ्कथाह-यथौचित्यमिति । अयमप्रसिद्धः प्रसिद्धिः मानहम्, अयमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठावानहम्, अप्रकान्तमिदम् अस्य संविधानकं प्रकान्तम् मम, गुङ्चीवचनोऽयं मृद्वीकावचनोऽहम्, अनाहतभाषाविशेषोऽयम् आहतभाषावि-शेषोऽहम्, प्रशान्तज्ञातृकमिदं देशान्तरकर्तृकमिदम्, उत्सन्ननिबन्धनमूलिमदं म्लेच्छि-तकोपनिबद्धमिदम्, इत्येवमादिभिः कारणैः शब्दहरणार्थहरणे मुन्दरी (१) । आहुश्व---'नास्त्यचौरः कविजनो नास्त्यचौरो वणिग्जनः । स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगृहितुम् ॥ उत्पादकः कविः कथित्कथित् परिवर्तकः । आच्छादकस्तथा चान्यंस्तथा संवर्धकोऽपरः ॥ शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह किंचन नूतनम् । उहिखेरिकचन प्राच्यं दश्यतां स महाकविः ॥' समस्याप्रणाद्या इति । तत्र पादसमस्या यथा--'मृगात्सिहः पलायते' इति, 'समुद्राद्रलिकच्छिते' इति चैतौ चतुर्थो पार्दा । यथाक्रममन्यत्पादत्रयं यथा—'मदमन्थरमातङ्गकुम्भपाटनलम्पटः । दैवे पराद्युखे कष्टं सृगारिसहः पलायते ॥' 'सीतासमागमोत्कण्ठाकर्णान्ताकृष्टधन्वनः । राघवस्य शराङ्गारेः समुद्राद्ध्लिकिच्छितं ॥'॥ पादद्वयसमस्या यथा—'चव्यचित्र-कनार्गरः,' 'लङ्कायां रावणो इतः' इति द्वितीयचतुर्थो पादौ । प्रथमतृतीयौ तु---'मुमूर्पो किं तवाद्यापि चन्यचित्रकनागरैः । स्मर नारायण येन सङ्कायां रावणो हतः ॥ 'किमपि किमिह दृष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा बजति दिनकरोऽयं यत्र नास्तं कदाचित । अमृति विहगसार्थानित्थमापृच्छ्यमानो रजनिविरहभीतश्वकवाको वराक: ॥' यथा च---'जयति सितविलोलव्यालयज्ञोपवीती घनकपिलजटान्तर्ग्रान्तगङ्गाजलोषः । अविदितमृगचिद्रामिन्दुलेखां द्धानो परिणर्ताशतिकण्ठश्यामकण्टः पिनाकी ॥' यथा च--'कुमुद्दवनमपश्चि श्रीमद्मभोजखण्डं त्यजति मुद्दमुलुकः श्रीतिमांश्वकवाकः । उद-यमहिमरिश्मर्याति शीतांशुरस्तं इतिविधलेलितानां ही विचित्रो विपाकः ॥' इति वृत्तत्र-यात्त्रथमद्वितीयचतुर्थपादत्रयसमस्यायास्तृतीयपादन पूरणं यथा—'किमपि किमिह **दप्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा घनकपिलजटान्तर्भान्तगङ्गाजलौघः** । निवसित स पिनाकी यत्र यायात्तरिसन् हतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः॥' आ-द्यप्रहुणाह्याक्यार्थश्रून्यवृत्ताभ्यासो यथा— 'आनन्दसंदोहपदार्रावन्दकुन्देन्दुकन्दोदित-बिन्दुवृन्दम् । इन्दिन्दिरान्दोलितमन्दमन्दनिष्पन्दनन्दनमकरन्दवृन्दम् ॥' पुरातनवृत्तेषु पदपरावृत्याभ्यासो यथा-'वागर्थाविव संपृक्ती वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पित्री वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥' 'वाष्यर्थाविव संपुक्तौ वाष्यर्थप्रतिपत्तये । जगतो जनकौ वन्दे शर्वाणीशशिशेखरें।।' एवं महाकाव्यार्थचर्वणपरकृतकाव्यपाठाद्याः शिक्षाः अप्युत्याः। किं च- 'खास्थ्यं प्रतिभाभ्यासो भक्तिविद्वत्कथा बहुशृतता । स्मृतिदाव्यंमिनविद्ध

सतोऽपि सामान्यस्यानिबन्धो यथा—मालत्या वसन्ते, पुष्पफलस्य चन्दनद्वमेषु, फलस्याशोकेषु । द्रव्यस्य यथा—कृष्णपक्षे सत्या अपि ज्योत्क्वायाः, शुक्कपक्षे त्वन्धकारस्य । गुणस्य यथा—कुन्दकुब्बलानां कामिदन्तानां च रक्तत्वस्य, कमलमुकुलप्रभृतेश्च हरितत्वस्य, प्रियङ्गपुष्पाणां तु पीतत्वस्य । क्रियाया यथा—दिवा नीलोत्पलानां विकासस्य, निशानिमित्तस्य शेफालिकाकुसुमानां विसंसस्य च ॥

असतोऽपि सामान्यस्य निबन्धो यथा--नदीपु पद्मनीलोत्पलानाम्, ज-

मातरोऽष्टौ कवित्वस्य ॥' इति । मालत्या चसन्त इति । 'भनिबन्धः' इति पर्वस्मात्प्रत्येकम्भिसंबध्यते । मालत्या वसन्ते ऽनिबन्धो यथा---'मालनीविमुखश्रैत्रो विकासी पुष्पसंपदाम् । आश्वर्य जातिहीनस्य कथं मुमनसः प्रियः(याः) ॥' पुष्पफलस्य चन्दनदुमेष्वनिवन्धो यथा—'यर्थाप चन्दनविटपी विधिना फलकुसुमवर्जितो विहितः। निजवपूर्वव परेषां तथापि संतापमपनयति ॥' फलस्याशोकेष्वानवन्धो यथा—'दैवा-यत्ते हि फले कि कियनामेकमत्र त बदामः । नाशोकस्य किसलयैर्वक्षान्तरपहवा-मुल्या: ॥' कृष्णपक्षे ज्योत्क्षाया अनिवन्धो यथा—'दहशाते जनैस्तत्र यात्रायां सकुतृह्छै: । वलमद्रप्रलम्बद्रौ पक्षाविव सितासिनौ ॥' शुक्रपक्षेऽन्धकारस्यानिवन्धो यथा---'मासि मासि ममा ज्योत्स्ना पक्षयोः कृष्णग्रुक्योः । तत्रीकः ग्रुक्कतां यातो पुर्ण्यरवाष्यते ॥' कुन्द्कुद्धालानां कामिदन्तानां च रक्तत्वस्यानिबन्धो यथा-- योतितान्तः प्रभः कुन्दकुद्धज्ञात्रदतः स्मितैः । स्निपतिवाभवत्तस्य शुद्धवर्णाः सरस्रती ॥ कमलमुकुलानां हरितत्व स्यानिवन्धो यथा — 'उद्दण्डोदरपुण्डरीकमुकुल-नान्तिरपृशा दंष्ट्या ममां लावणसैन्धवेत(म्स)मि महीनु बच्छतो हेलया । तत्कालाकु-लदेवदानवनुत्रहतालकोलाहलं शारेरादिवराहलीलमवतादभ्रंलिहामं वृषुः ॥' प्रियतु-पृष्पाणां पीतन्वस्यानिवन्यो यथा-- प्रियज्ञस्याममम्भोधि (१) रन्त्रीणां स्तनमण्डलम् । अलंकर्तुमिव खच्छाः म्तृते मीक्तिकसंपदः ॥ दिवा नीलोत्पलानां विकासस्यानियन्थी यथा—'आलिख्य पत्रमसितागुरुणाभिरामं रामामुखे क्षणराभाजितचन्द्रविम्बे। जातः पुनर्विकसनावसरोऽयमस्येत्युक्त्वा सखी कुवलय श्रवणे चकार ॥' निशानिमित्तस्य राफालिकाकुमुमानां विसंसस्यानिबन्धो यथा—'त्वद्विप्रयोगे किरणैस्तथोर्प्रदेग्वास्मि कृत्वं दिवसं सवित्रा । इतीव दुःसं शशिने गदन्ती शेफालिका रोदिति पुष्पवाष्यैः ॥' नदीष्यत्यादि । 'निवन्धः' इति प्रत्येकमिसंबध्यते । तत्र नदीषु पद्मनिवन्धो यथा—'दीवीकुर्वन्वद् मदकलं कृजितं सारसानां प्रत्यूपेषु स्फृटितकमलामोद्र्वेत्री-क्वायः । यत्र स्त्रीणां हर्गतः सर्तग्लानिमहानुकुलः मिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाः

लाशयमात्रेऽपि हंसादीनाम्, यत्र तत्र पर्वते सुवर्णरत्नादीनामिति । द्रव्यस्य यथा—तमित मुष्टिप्राह्यत्वस्य, सूचीभेद्यत्वस्य च । ज्योत्स्नायां च कु-म्भोपवाह्यत्वादेः । गुणस्य यथा—यशोहासादौ शौक्कचस्य, अयशःपा-पादौ कार्ष्ण्यस्य, कोधानुरागयो रक्तत्वस्य । कियाया यथा—चकोरेषु चन्द्रिकापानस्य, चक्रवाकमिथुनेषु निशि भिन्नतटाश्रयणस्य ॥

चाइकार: ॥' नीलोत्पलानि यथा—'गगनगमनलीलालम्भितान्खेदबिन्दुन्मृदुभिर-निलचारैः खेचराणां हरन्तीम् । कुवलयवनकान्त्या जादवीं सोऽभ्यपश्यद्दिनपतिसुत-येव व्यक्तदन्ताङ्कपात्रीम् ॥' एवं कृमुदार्याप । जलाशयमात्रे हंसादयो यथा—'आ• सीदस्ति भविष्यतीह च जनो धन्यो धर्ना धार्मिको यः श्रीकेशववत्करिष्यति पुनः श्रीमत्कुडद्देश्वरम् । हेलान्दोलितहंगसारसकुलकेद्वारसंमूछिनैरित्याघोषयतीव नदी यशेष्टिन वीचिभिः ॥' यत्र तत्र पर्वते सुवर्ण यथा—'नागावासश्चित्रपोताभि-रामः स्वर्णस्फानिच्याप्तदिकक्ष(क्वक)वालः । साम्यात्मस्यं जग्मिवानम्बराशेरेप स्यात-स्तेन जीमृतभर्ता ॥' रक्षानि यथा---'र्नालाइमरहिमपटलानि महेभमुक्तमुस्कारशीकर-विसृज्ञि(क्रि)तटान्तरेषु । आलोकयन्ति सरलीकृतकण्ठनालाः सानन्दमम्बुद्धियात्र मयरनार्थः । तमसो मुष्टिप्राह्यत्वं यथा--'तनुलग्ना इव ककुमः क्ष्मावलयं चरणचार-मात्रमिव । दिवमिव वालकदर्शी सुष्टिप्राह्मं तमः कुरुतं ॥' सूचीभेद्यत्वं यथा—'पिहिते कारागारे तमित च सूचीमुखाप्रनिर्भेद्ये । माँय च निर्मालितनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम् ॥' ज्योरस्रायाः कुम्भोपवाद्यत्वादि यथा--'शङ्कद्रावितकेतकोदरदलस्रोतः-श्रियं बिभती येय मांक्तिकदामगुम्फनविधेयांग्यच्छविः प्रागभूत् । उत्सेव्या(क्या) कलशीभिरञ्जलिपुटेर्ग्राह्या मृणालाङ्करः पातव्या च शशिन्यमुग्धविभवे सा वर्तते च-न्द्रिका ॥' यशमः शौक्षयं यथा--'क्षेमः स्तोकोऽपि नाहे श्रमितमविकलं चञ्चपां सैव वृत्तिर्मध्ये क्षीराव्धिमन्नाः स्फुटमथ च वयं कोऽयमीटक्यकारः । इत्यं दिग्भित्ति-रोधःक्षतविसरतया मांसळस्वयशोभिः स्तोकावस्थानदुःस्थिक्षिजगति धवले विस्मयन्ते मगाक्ष्यः ॥' हासस्य यथा—'अदृहासच्छलेनास्याः पश्य फेर्नाघपाण्डराः । जगत्क्षय इवापीताः क्षरन्ति क्षीरमागराः ।।' अयशमः काष्ण्यं यथा—'प्रमरन्ति कीर्तयस्ते तव च रिपृणामकीर्तयो युगपन् । कुवलयदलसंचलिताः प्रतिदिशमिव मालतीमालाः ॥' पापस्य यथा—'उत्खातनिर्मलकृपाणमयृखळेखाऱ्यामायिता तनुरभृद्दशकंघरस्य । सद्यः-प्रकोपकृतकेशववंशनाशसंकल्पसं जनितपापमलीमसेव ॥' कोथस्य रक्तरवं यथा--'आ-स्थानकृष्टिमतलप्रतिबिम्बितेन कोपप्रभाप्रसरपाटलविष्रहेण । भौमेन मूर्छितरसातलकु-क्षिभाजा भूमिश्रचाल चलनोदरवर्तिनेव ॥' अनुरागस्य यथा—'गुणानुरागमिश्रेण यशसा तव सपेना । दिग्वधूनां मुखे जातमकस्माद्र्धकुङ्कमम् ॥' चकोरेषु चन्द्रिका-

जातेर्नियमो यथा—समुद्रेष्वेव मकराः, ताम्रपर्ण्यामेव मौक्तिकानि । द्रव्यस्य यथा—मलय एव चन्दनस्थानम्, हिमवानेव भूजोंत्पत्तिपदम् । गुणस्य यथा—सामान्योपादाने रत्नानां शोणतेव, पुष्पाणां शुक्कतेव, मेघानां कृष्णतेव । क्रियाया यथा—प्रीष्मादौ संभवद्पि कोकिलरुतं वसन्त एव, मयूराणां वर्षास्रेव विरुतं नृत्यं चेति ॥

अथ वा नियमः समयः कवीनां यथा—कृष्णनीलयोः कृष्णहरितयोः

पानं यथा-(एतास्तो(स्ता) मलयोपकण्टसरितामेणाक्षि रोधोभुवश्रापाभ्यासनिकेतनं भगवतः प्रायो मनोजन्मनः । यामु स्यामनिशामु पीततमसो मुक्तामयीश्रन्दिकाः पीयन्ते विवृतोध्वेच वृ विचलन्कण्ठं चकोराङ्गनाः ॥' चकवाकमिथुनस्य निशि भिन्नत-टाश्रयणं यथा--'संक्षिपना यात्रमनीस्तटिनीनां तनयतापत्रःपूरान् । र(ल)घ चरणा-ह्रयवयसा(सां) कि नोपकृतं निदाधेन ॥' समुद्रेष्वेव मकरा यथा--'गोत्रापहारं(?) न-यतो गृहत्वं खनाममुद्राद्वितमम्ब्राशिम् । दायादवर्गेषु परिस्कृरत्मु दंशावलेपो मक-रस्य वन्यः ॥' ताम्रपर्ण्यामेव माँक्तिकानि यथा-- 'काम भवन्तु सरितो भुवि सुप्र-तिष्ठाः स्वाद्नि सन्तु सलिलानि च गुक्तयश्च । एतां विहाय वरवर्णिनि ताम्रपर्णी नान्य(न्या)त्र संभवति माँचिककामधेनुः ॥' मलय एव चन्दनस्थानं यथा---'तापाप-हारचतुरो नागावासः सुरप्रियः । नान्यत्र मलयादद्रेर्दश्यते चन्दनहुमः ॥' हिमवानेव भृजीत्पत्तिपद् यथा---'न्यन्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भृजीत्वचः कुजरबिनदुशोणाः । व्रज्ञन्ति विद्याधरसन्दरीणामनङ्गलेखिकययोपयोगम् ॥' माणिक्यानां च शोर्णतेव यथा---'सांयात्रिकरविरतोपहृतांन कृटैः स्थामान् तीरवनराजिषु संभृतानि । रत्नानि ते दर्धात कचिदिहायताक्षि मेघीपरोदिनावनावपविम्बशद्वाम् ॥' पुष्पाणां शुक्रतेव यथा---'पुष्प प्रवालोपहिनं यदि स्यान्मुक्ताफलं प्रमुफ्टविट्टमस्थम् । ततोऽनुकूर्याद्विश-दम्य तस्यास्ताम्बीष्ट्रपर्यस्तहवः स्मितस्य ॥' मेघाना कृष्णतेव यथा—'मेघदयामेन रामेण पूनवेदिविमानराट । मध्ये महेन्द्रनीळेन रत्नराशिरिवावभा ॥ कोकिळहतं वसन्त एव । यथा — 'वसन्ते शीतभीतेन को किलेन वने रुतम् । अन्तर्जलगताः पद्माः श्रोतुकामा इवोत्थिताः ॥' मयूरनृत्यगीने वर्षान्वेव यथा—'मण्डलीकृत्य बहीणि कण्ठैमंधुरगीतिभिः । कलापिनः प्रमृत्यन्ति काले जीनुनमालिन् ॥ कृष्णनीलयो-रैक्यं यथा—'नर्दा तुर्णे कणांऽप्यनुखतपुळिनां दाक्षिणात्याङ्गनाभिः समुत्तीर्णो वर्णा-मुभयतटबला बद्धवानीरहारा । तट सहालोई: खसलिलनिवहो भाति नील: स यस्या प्रियस्यांसे पीने छिलित इव घनः केशपाशः सुकेश्याः ॥' कृष्णहरितयोरैक्यं यथा--'भरकतसद्दर्श च यामुनं स्फिटिकशिलाविमलं च जाधवम् । तद्भयमुद्कं

१. 'रतानां' मृलपाठः समीचीनः, 'सामान्योपादाने' इन्युपकमात्.

कृष्णश्यामयोः पीतरक्तयोः शुक्कगौरयोः, चन्द्रे शशमृगयोः, कामकेतने मकरमत्स्ययोः, अत्रिनेत्रसमुद्रोत्पन्नयोश्चन्द्रयोः, द्वादशानामप्यादित्यानाम्, नारायणदामोदरविष्णुमाधवकूर्मादेः, कमलासंपदोः, नागसपयोः, क्षीरक्षार-

पुनात वो हरिहरयोरिव संगतं वपुः॥' कृष्णस्यामयोरंक्यं यथा---'एतत्सुन्दरि नन्दनं शशिमणिक्षिग्धालवालद्रमं मन्दाकिन्यभिषिक्तमाँक्तिकशिले मेरोस्तटे नन्दति । यत्र स्यामनिशास मञ्जति मिलन्मन्दप्रहोषानिलामुद्दामामरयोषितामभिरतं कल्पद्रम-श्रन्द्रिकाम् ॥' पीतर्क्तयोरंक्यं यथा—'लेख्यया विमलविद्रमभासा संततं तिमिर-मिन्दुरुदासे । दंश्या कनकभङ्गपिशङ्गया मण्डलं भुव इवादिवराहः ॥' शुक्रगौरयो-रैक्यं यथा—'कैलासगीरं बृषमारुरक्षीः पादार्पणानुमहपूतपृष्टम् । अवेहि मां किंकरमष्ट्रमतें: कम्भोदरं नाम निक्रम्भमित्रम् ॥' एवं वर्णान्तरेष्विप । चन्द्रे शशमृग-योरेंक्यं यथा--'मा भैः शशाङ्ग मम सीधुनि शास्ति राहुः खे रोहिणी वसिन कातर किं बिभेषि । प्रायो विदरधवनिता नवसंगमेषु पुंसां मनः प्रचलयन्ति किण्त्र चि-त्रम् ॥' यथा च--'अङ्काधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाञ्जनः । केनरी निप्रक्षिप्तमृ-गपहो(यथो) मृगाधिपः ॥ कामकेतने मकरमत्स्ययोरंकयं यथा- 'चापं पुष्पमयं गृहाण मकर: केतु: समुत्थीयतां चेते लक्ष्यभिद्ध पत्र विशिखा: पाणी पुन: सन्तु ते। दग्धा कापि तवाकृते: प्रतिकृति: कामोऽसि किं गृहसे रूपं दर्शय नात्र इांकरभयं सर्वे वयं वैष्णवा: ॥' यथा च — 'मा(मा)नध्वत(ज)स्त्वमसि नो(१) नव(१)-पुष्पथन्वा केलिप्रकाश तव मन्मथता तथापि । इत्थं त्वया विरहितस्य मयोपलब्धाः कान्ताजनस्य जननाथ चिरं प्रलापः ॥ यथा च — 'आपातमारतविलोडितसिन्धनायो हाकारभीतपरिवर्तितमत्स्यचिहम् । उल्लङ्ग्य यादवमहोद्धिभीमवेलं द्रोणाचलं पव-नस्तुरिवोद्धरामि ॥' अत्रिनेत्रसमुद्रोत्पन्नयोधन्द्रयोर्रक्यं यथा---'वन्द्या विधन म्जो युगादिगुरवः खायंभुवाः सम य तत्रात्रिर्दिवं संदेधे नयनजं ज्योतिः स चन्द्रोऽभवत् । एका यस्य शिखण्डमण्डनमणिदेवस्य शंभोः कला शेषाभ्योऽमृतमाप्र-वन्ति च सदा खाहाखधानीविनः ॥' यथा च -- 'यदिन्दोरन्वेति असनमृदय वारि-धिरपामुपाधिसात्रायं जयति जनिकतुः प्रकृतिता । अयं कः संबन्धो यदनहरते तस्य कुमुदं विशुद्धाः शुद्धानां ध्रवमनिसंधिप्रणियनः ॥' द्वादशानामःचादित्यानामै-क्यं यथा—'यस्याचोऽवस्त्रथोपर्युपरि निरविष भ्राम्यते विश्वमश्रश्वतालातन्त्रलां रचयति रयतो मण्डलं चण्डधान्नः । सोऽत्यादुत्तप्तकार्तस्वरसरलशरस्पर्धिमिधीमदण्डं-रुदृण्डैः प्रापयन्यः प्रचुरतरतमःस्तोममस्तं समन्तम् ॥' नारायणादेरैक्यं कमलासंपदोश्च यथा--'येन व्वस्तमनोभवेन वर्लिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो यो गङ्गां च द्घेऽन्यकक्षयकरो यो वहिपत्रप्रियः । यस्याहः शशिमच्छिरोहर इति खुखं च नामामराः सोऽज्यादष्ट-भजहहारवलयम्त्रां सर्वदोमाघव: ॥' यथा च—'दोर्मन्दीरितमन्दरेण जलघरुतथान

समुद्रयोः, सागरसमुद्रयोः, दैत्यदानवासुराणां चैक्यम् । तथा चक्षुरादे-रनेकवर्णोपवर्णनम्, बहुकालजन्मनोऽपि शिवचन्द्रमसो बालत्वम्, कामस्य मूर्तत्वममूर्तत्वं चेत्यादि ॥

पिता या खयं यां भूत्वा कमठः पुराणककुदन्यस्तामुदस्तम्भयन् । तां लक्ष्मीं पुरुषी-त्तमः पुनरसं ठीलाबित भूलतानिदेशः समयीविशस्त्रणयिनां गेहेषु दोष्णि क्षि-तिम् ॥' नागसर्पयोरैक्यं यथा-- 'हे नागराज बहमस्य नितम्बभागं भोगेन गाढ-मभिवेष्टय मन्दराद्रेः । सोटा विपद्य ग्रुपवाहनयोगलीजा पर्यङ्कवन्धनविधेस्तव कोऽति-भारः ॥' क्षीरक्षारसमुद्रयोरैक्यं यथा-- 'शेतां हरिर्भवतु रत्नमनन्तमन्तर्रक्षमीप्रसूति-रिति नो विवदामहेऽहो । हाद्ररदूरसपया(१)स्त्रिषतस्य जन्तोः कि त्वन्ति सिक्तप-यसः स मरोर्जघन्यः ॥' सागरमहासमुद्रयोरैक्यं यथा - 'रङ्गत्तरङ्गश्रमहैस्तर्जयन्तीमि॰ वापगाः । स ददर्श पुरो गद्दां सप्तसागरवळभाम् ॥' देखदानवासुराणामिति । हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुप्रह्लाद्विरोचनविज्वाणादयो देखाः, विप्रचित्तिशंबरनमुचि-पुलोमप्रभृतयो दानवाः, बलग्रुत्रचिक्षर्(स्त)ग्रुषपर्वादयोऽसुराः, तेषामैक्यं यथा--'ज-यन्ति बाणासुरमालिलालिता दशास्त्रचूडामणिचऋचुम्विनः । मुरासुराधीशशिखान्तशाः यिनो भवन्छिद्ध्यम्बकपाद्पासवः ॥' यथा च—तं शंभुरामुरसुराज्ञनिज्ञात्यसारके-यूररत्निकरणारुणबाह्दण्डम् । पीतांसलप्रद्थिताकुचपत्रमद्गं मीनध्वजं जिनजगत्रितयं जरेत्कः ॥' यथा च---'आमीहे यो हयप्रीवः मुहद्भेरममु यस्य ताः । प्रथयन्ति बलं बाह्नोः सितन्छत्रस्मिताः थियः ॥' यथा च हयधीवं प्रति-'दानवाधिपते भूयो भुजोऽयं किं न नीयते । सहायतां कृतान्तस्य क्षयाभिप्रायसिद्धिषु ॥' यथा च---'म-हामुरसमाजेऽस्मित्र च कोऽप्यस्ति मोऽमुर:। यस्य नाक्षनिनिष्पंषनीराजितमुर:-स्थलम् ॥' एवमन्ये Sपि भेदा अभ्यूषाः ॥ चक्षुरादेरनेकवर्णोपवर्णनमिति । चक्षपः गुक्रता यथा—'तिप्रन्त्या जनसंकुछेऽपि मुदशा सायं गृहप्राङ्गणे तद्वारं मिंग नि:सहालगनना वीद्वामृदु प्रङ्कात । हीनम्राननथंव लोलसरल नि:श्रस्य तत्रान्तरे प्रेमार्दाः शशिखण्डपाण्डिममुखे(खा) मुक्ताः कटाक्ष्रछटाः ॥' स्थामता यथा —'अथ पथि गर्मायेत्वा रम्यक्रप्तोपकार्ये कृतिचिद्वनिपालः कल्पः । पुरमविशदयोध्या मैथिकीदर्शनीनां कुवलयितगवाक्षां लोचनैरहतानाम् ॥' कृष्णता यथा—'पादन्यासक्रणितर्शनामृतलीलावधृतै रत्नच्छायाखचितविक्रीभश्चा-मरेः क्रान्तहस्ताः । वैद्यास्त्वन्नो नखपदमुखान्त्राप्य वर्षाप्राबन्दनामोक्षक्तेत्वयेव(?) मयु-करश्रेणिदीर्घान्कटाक्षान् ॥' मिश्रवणना यथा--तामुत्तीर्थ व्रजपरिचितञ्चलताविश्र-माणां पक्ष्मोत्क्षेपादुपरि विलसत्कृष्णसारप्रभाणाम् । कुन्दे क्षेपानुगमधुकरश्रीमुखामा-त्मविम्ब पात्रीकुर्वन्दशपुरवधूनेत्रकोतूहलानाम् ॥' शिवचन्द्रमसो बालखं यथा—'मा-लायमानामरसिन्धुहंसः कोटीरवृक्षीकुमुमं भवस्य । दाक्षायणीदर्पणविश्रमित्र बाले- काव्यस्य हेतुमुक्त्वा खरूपमाह— अदोपौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम् । चकारो निरलंकारयोरपि शब्दार्थयोः कचित्काव्यत्वख्यापनार्थः । यथा—

'शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुःश्याय किंचिच्छनै-निद्राव्याजमुपागतम्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् । विश्रब्धं परिचुम्व्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥'

गुणदोषयोः सामान्येन लक्षणमाह-

रसस्योत्कर्पापकर्षहेतु गुणदोषौ भक्तया शब्दार्थयोः ।

रसो वक्ष्यमाणस्वरूपस्तस्योत्कर्षहेतवो गुणाः, अपकर्षहेतवस्तु दोषाः । ते च रसस्यैव धर्माः उपचारेण तु तदुपकारिणोः शब्दार्थयोरुच्यन्ते । रसाश्रयत्वं च गुणदोषयोर्न्वयव्यतिरेकानुविधानात् । तथा हि यत्रैव दो-षास्तत्रैव गुणाः, रसविशेषे च दोषा न तु शब्दार्थयोः । यदि हि तयोः स्युम्तर्हि बीमत्मादौ कष्टत्वादयो गुणा न भवेयुह्यस्यादौ चाश्चीलत्वादयः । अनित्याश्चेते दोषाः । यतो यस्याङ्गिनस्ते दोषास्तदभावे न दोषास्त-द्वावे तु दोषा इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणदोषयो रस एवाश्रयः ॥

न्दुखण्डं भवनः पुनातु॥' कामस्य मूर्नत्वं यथा—'अयं स भुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो विभित्तं वपुषाधुना विरहकानरः कामिनीम्। अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं करेण परिताडयन्नयित जानहासः न्मरः॥' अमूर्तत्वं यथा—'धनुमाला मौवां कणदलिकुलं लक्ष्यमबलामनो भेयं शब्दप्रभृतय इमे पश्च विशिखाः। इयजेतुं यस्य त्रिभुवनमनङ्गस्य विभवः स वः कामः कामान्दिशतु द्यितापाङ्ग-वसितः॥' निरलंकारयोरपीति। अनेन कात्र्यं गुणानामवश्यंभावमाह—तथा हि अनलंकृतमिष गुणवहवः(वहुलं) खदते। यथोदाहरिष्यमाणं 'शृन्यं वासपृ-हम्—' इत्यादि। अलंकृतमिष निर्गुणं न खदते। यथा—'स्तनकपरपृष्ठस्था वार्जिनी छदमण्डकाः। वियोगाभ्यूष्मणा पकाः कन्दुकिन्येव ते श्रिया॥' इति। उपचारे-णेति। यथा 'आकार एवास्य श्ररः' इति शौर्यमुप्च[रादाका]राद्यभिव्यक्तके शरीरे

अलंकाराणां सामान्यलक्षणमाह— अङ्गाश्रिता अलंकाराः ।

रसस्याङ्गिनो यदङ्गं शब्दार्थी तदाश्चिता अलंकाराः । तेषां च रसस्य सतः कचिदुपकारिणः कचिदनुपकारिणः । रसाभावे तु वाच्यवाचकवैचि-ज्यमात्रपर्यवसिता भवन्ति ॥

तत्र रसोपकारपकारानाह--

तत्परत्वे काले ग्रहत्यागयोर्नातिनिर्वाहे निर्वाहेऽप्यङ्गत्वे रसो-पर्कारणः।

अलंकारा इति वर्तते । तत्परत्वं रसोपकारकत्वेनालंकारस्य प्रवेशः, न वाधकत्वेन, नापि ताटस्थ्येन ॥

व्यवहियते । तथा शब्दार्थयोमांधुर्यादय इत्यर्थः ॥ अङ्गाश्चिता इति । ये स्विङ्गिन रसं भवन्ति ते गुणाः । एप एव गुणालकारविवेकः ।। एतावता--'शौर्यादिसदशा गुणा:, केयूरादितुल्या अलंकाराः' इति विवेकमुक्त्वा 'संयोगसमवायाभ्यां शौर्यादीना-मस्ति भदः । इह तृभयेषां समवायेन स्थितिरित्यभिधाय 'तम्माद्रडरिकाप्रवाहेण गुणालंकारभेदः' इति भामहविवरणे यद्धशेद्धटोऽभ्यवान् , तन्निरस्तम् । तथा हि । संदर्भेष्वलंकारान्व्यस्यन्ति न्यस्यन्ति च न गुणान् । न कृतीनामपोद्धाराहाराभ्यां वाक्यं दुष्यति पुष्यति वा । तत्र शब्दालंकारापोद्धरणं यथा- 'अलकृतजटाचकं चारुचन्द्रमरीचिभिः । मृडानीदत्तदेहार्धं नमामः परमे-श्ररम् ॥ यथा च- 'अलकृतजटाचक तरुणेन्द्रमरीचिभिः' इति । अर्थालंकारापोद्धरणं यथा---'रयामां स्मितासितसरोजहशं करांप्ररिन्दां विभुवयति वालमृणालकल्पै: । आरे-भिरे रचयितुं प्रतिकर्म नार्यः कार्याणि नायतदशोऽवसरे खर्जान्त ॥' यथा च---'श्यामां म्मितासितसरो जदशं करार्घारन्दां विभूषयति केलिचकोरलेखाः' इति । अर्थान लंकाराहरणं यथा-नीलाइमरइमीति। यथा च--(नीलाइमरिइमपटलानि महेभम्कफ-त्कारसीकरविस्ति मृगक्षिसानीं इति । गुणानामपोद्धाराहारी तु न संभवत इति । तथा 'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणास्तद्तिशयहेतवस्त्वलंकाराः' इति वामनेन यो विवकः कृतः सोऽपि व्यभिचारी । तथा हि—'गतोऽस्तमकां भातीन्दुर्थान्ति वासाय पक्षिणः' इलादा प्रसादश्चेषसमनामाधुर्यसाकुमार्यार्थव्यक्तीनां गुणानां सद्भावेऽपि काव्यव्यवहाराप्रवृत्तेः । 'अपि काचिच्छता वार्ता तस्यात्रिद्यविधायिनः । इतीव प्रषमायातं तस्याः कर्णान्तमीक्षणे ॥' इत्युत्प्रेक्षालंकारमात्रादविवक्षितत्रिचतुरगुणात्का-व्यव्यवहारदर्शनात् । तस्माव्योक्त एव गुणालंकारविवेकः श्रेयानिति । गुणाश्च त्रब

यथा---

'चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं रहस्याख्यायीव स्वनित मृदु कर्णान्तिकगतः । करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रितसर्वस्वमधरं वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खळु कृती ॥' अत्र अमरस्वमावोक्तिरलंकारो रसपरत्वेनोपनिबद्धो रसोपकारी ॥ बाधकत्वेन यथा—

'स्रस्तः स्रग्दामशोभां त्यजित विरचितामाकुलः केशपाशः क्षीबझ्या नूपुरी च द्विगुणतरिममौ कन्दतः पादलमौ । व्यस्तः कम्पानुबन्धादनवरतमुरो हन्ति हारोऽयमस्याः कीडन्त्याः पीडयेव स्तनभरिवनमन्मध्यभङ्गानपेक्षम् ॥' अत्र पीडयेवेत्युत्पेक्षालंकारोऽङ्गी संस्तदनुष्राहकश्चार्थश्चेषः करुणो-चितान् विभावानुभावान् संपादयन् बाधकत्वेन भातीति न प्रकृतरसो-पकारी ॥

ताटस्थ्येन यथा----

'लीलावधूतपद्मा कथयन्ती पक्षपातमधिकं नः। मानसमुपैति केयं चित्रगता राजहंसीव॥'

एवेति गुणवर्णनाध्याये विवेचयिष्यते ॥ चलापाङ्गामिति । शकुन्तलावलोकने जनिताभिलाषस्य दुष्यन्तस्योक्तिरियम् । किमियमस्मजातीया न वा, स्वतन्त्रा परतन्त्रा वा, इति तन्वान्वेषणपरवशा वयमसंप्राप्तितत्समागमाः प्रतिहताभिलाषाः संप्रति मधुकर त्वमेव पूर्वोपाजितपुण्यसंभारो यदस्यां वस्त्रभवत्तान्तमाचरित । तथा हि । चलौ वि-लासवशात्तरलावपाङ्गां पर्यन्तरूपां यस्यास्तां दिष्टं त्वत्स्पर्शनसंत्रासविधुरितिनजस्थित्मनवरतं कम्पवतीं तथा मुग्धतथा शोभातिशयशालिनीं प्रवातकम्पितनीलोत्पलिया स्पृशतीत्यस्माकमिलाषतः परिचुम्बनप्रशृत्तानां तरलवयनप्रान्तपरिचुम्बनभयवत्यनस्पर्शविधानमुचितमत्रभवतानुष्ठितमिति । कथिमव न मुकृती भवान् । तथा लोचनकुवलयस्पर्शपराख्युसः स्वजातिसमुचितकमलकोशनिलयनाभ्यासवशवर्णकुहरानुप्रवेशाभिलाषेण तिश्वकटवर्तां मृदुप्रियकारि मधुरं स्वनित शिक्षितमातनोषि तिरिकलस्माक नयनप्रान्तचुम्बनाभिमुखीकृतकान्ताकर्णापान्तनिविश्विताननानां तदवसरो-

पुलहकलिखितसागरिकाप्रतिबिम्बदर्शनाभिजाताभिलापस्य वत्सराज-स्येयमुक्तिस्तटस्थस्येव कविनोपरचितेति श्लेषानुगृहीतोपमालंकारप्राधान्येन प्रस्तुतो रैसो गुणीकृतोऽपरिजिघटिषया ॥

अङ्गत्वेऽपि कालेऽवसरे महणं यथा---

'उद्दामोत्किलिकां विपाण्डररुचं प्रारब्धजृम्मां क्षणा-दायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः । अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं पश्यन्कोऽपि विपाटलद्युति मुखं देव्याः करिप्याम्यहम् ॥' अत्रोपमा तदनुमाहकश्च श्लेष ईर्ष्याविप्रलम्भस्य भाविनश्चर्यणाभिमुख्यं

कुर्वज्ञवसरे रेसस्य प्रमुखीभावदशायामुपनिवद्ध उपकारी ॥

न त्वेवम् । यथा---

'वाताहारतया जगद्विषधेरैराश्चास्य निःशेषितं ते प्रस्ताः पुनरश्रतोयकणिकातीत्रव्रतेविर्हिभिः । नेऽपि कूरचमूरुचर्मवसनैनीताः क्षयं लुब्धके-दम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥'

विताभिमताभिप्रायनिवेदनपरत्या रहोवृतान्ताख्यानमुचितमनुष्ठितं भवतेति भवानेव मुकृती । तथा नयनस्पर्शकणांपान्तस्वननव्याष्ट्रतोद्वतोपलब्धमुगन्धिमुखनिःश्वासान्मोदाकृष्टस्तद्धरपह्नवित्वंशासक्तमांतर्दशनभयाद्विधूनितपाणिपह्नवायास्तद्व्यनापूर्वकमथरोपविद्यो रतिविषयं मुरतोपभोगस्याधररसास्त्रादसारत्या सर्वस्वमधररसपानमनुभवसीस्यस्कृत्यसंपादनास्वमेव सुकृती । किल रहोवृत्तान्ताख्यानेनाङ्गीकारितमुरतरम्यायाः प्रथममधरग्सामृतपानमस्याभाविध्यमिति ॥ उद्दामोरकिलकामिति । वासवद्यत्तापरिगृहीता नवभालिकालता संप्रति न प्रकृत्य माधवी लता तु मत्परिगृहीता प्रकुलेति तद्वानादेष्यवेशन विपाटलयुनि मुखमह देव्याः करिष्यामीति वत्सराजोक्तिरियम् । उद्दामा बहुय उद्गताः कलिका यस्याः । उत्कलिकाश्च स्हरुहिकाः । क्षणात्तस्य स्वानासरे प्रारच्धा लम्माविकासो यया क्षमा मन्मथकृतोऽवमर्दः । श्वसनोद्गमैवसन्त-

 <sup>&#</sup>x27;संमोगशृङ्गाररूपः' इत्यर्थः. २. 'हैन्योविप्रलम्भरूपस्य' इत्यर्थः. ३. 'प्रारम्भर इत्यर्थः. ४. 'नातं क्षर्यामति प्रत्यन्तरे' इत्यर्थः.

१.-२. 'जम्मा' स्थात.

अत्र वाताहारत्वं पश्चाद्वाच्यमप्यादावुक्तमित्यितशयोक्तिरनवसरे गृहीता । तथा हि प्रथमत एव प्रथमपादे हेतू प्रेक्षया यदितशयोक्तेरुपा-दानं न तत्पकृतस्य दम्भप्रकर्षप्रभावितरस्कृतगुणगणानुशोचनमयस्य निर्वे-दस्याङ्गतामिति । न हि वाताहारत्वादिधको दम्भस्तोयकणत्रतं नापि ततो-ऽधिकं दम्भनत्वं मृगाजिनवसनमिति ॥

गृहीतस्याप्यवसरे त्यागो यथा--

'रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाध्यैः पियाया गुण-

स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः सारधनुर्मुक्ताः सन्वे मामपि ।

कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयोः

सर्व तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा मशोकः कृतः॥'

अत्र प्रबन्धपृष्टतोऽपि क्षेपो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानोऽपि विप-लम्भोपकारी ॥

न त्वेवम् । यथा---

'आज्ञा सकसिखामणिप्रणियनी सास्त्राणि चक्षुर्नवं भक्तिर्भ्तपतौ पिनाकिनि पदं लङ्केति दिव्या पुरी। उत्पत्तिर्द्वहिणान्वये च तदहो नेहरवरो लम्यत स्याचेदेप न रावणः क नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः॥'

अत्र न रावण इत्यस्मादेव त्यागो युक्तः । तथा हि रावण इत्येतज्जगदाकन्दकारित्वाद्यर्थान्तरं प्रतिपादयञ्जनकस्य धर्मवीरं प्रत्यनुभावतां
प्रतिपाद्यते । ऐश्वर्ये पाण्डित्यं परमेशभक्तिदेशविशेषोऽभिजन इत्येतत्सर्वे
लोकमपत्राधमानस्याधर्भपरस्य नार्थिकियाकारकिमिति नावतोऽर्थस्य तिरस्कारकत्वेनैव रावणचेष्टितं निर्वाहणीयम् । यत्त्वन्यदुपातं क नु पुनिरित

मास्तोल्लारौरात्मनो ...... लक्षणस्यायासमायासनमन्दोलना यत्र तमातन्वतीं निःश्वास-परम्पराभिश्वात्मन आयासं हृदयस्थितं संतापमातन्वतीं प्रकटीकुर्वाणाम् । सह् मदनाख्येन वृक्षविशेषेण मदनेन कामेन च । ध्रुवशब्दश्व भावीर्घ्यावकाश्चरानजीवि-तमिति ॥ रक्तस्त्विमिति । सीतावियोगोपनतिवसंस्थ्लावस्थस्य दाशरथेरियमुक्तिः । रक्तो लोहितः अहमपि रक्तः प्रबुद्धानुरागः । तत्र च प्रवोधको विभावः पळवराग तद्यदि ससंदेहत्वेन योज्यतेऽथाक्षेपत्वेनाथापि नेदृग्वरो लभ्यते इत्यर्था-न्तरन्यासत्वेन तथापि प्रकृतस्य धर्मवीरस्य न कथंचिन्निर्वादः ।

नात्यन्तं निर्वाहो यथा--

'कोपात्कोमललोलबाहुलितिकापाशेन बद्धा दृढं नीत्वा वासनिकेतनं दियतया सायं सखीनां पुरः । भूयो नैवमिति स्खलत्कलिगरा संसूच्य दुश्चेष्टितं धन्यो हन्यत एव निद्धृतिपरः प्रयान्रुदत्या हसन् ॥' अत्र रूपकमारव्धमनिर्व्यूढं च रसोपकाराय । न त्वेवं यथा—

'खञ्चितपक्ष्मकपाटं नयनद्वारं खरूपताडेन । उद्घाट्य मे पविष्टा देहगृहं सा हृदयचौरी ॥' अत्र नयनद्वारिमत्येतावदेव सुन्दरं शृङ्गारानुगुणं न त्वन्यद्रूपणम् । निर्वाहेऽप्यङ्गत्वं यथा—-

> 'श्यामाम्बक्कं चिकतहरिणीप्रेक्षिते दृष्टिपाता-नगण्डच्छायां शशिनि शिखिनां वहिभारेषु केशान् । उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु श्रूविलासा-नहन्तैकस्थं कचिद्षि न ते भीरु सादृश्यमिन ॥'

इति मन्तव्यम् । एवं प्रतिपादमाद्योऽथां विभावत्वेन व्याख्येथः ॥ सखीनां पुर इति । भवत्योऽनवरतं त्रुवते नायमेवं करोति तत्पर्यन्त्वदानीमिति भावः । स्खलन्ती कोपावशेन कला च मत्रुरा गीर्यस्याः । कासा गीरित्याह—भूयो नैवामिलेखेवरूपा । एवमिति यदुक्तं तत्किमित्याह—दुक्षेष्ठितं नखपदादि । संमु(मू)च्य अ- अत्या निर्देशेन । हन्यत एवेति । न तु सख्यादिकृतोऽनुनथोऽनुरुध्यते । यतोऽसी हननं निमित्तीकृत्य निद्वतिपरः प्रियतमथ तदीयं व्यलीकं का सोद्वं समर्थेति ॥ अनिव्यूदं चेति । बाहुवलतिकायाः पाशत्वेन यदि स्पणं निर्वाहयेद्विता व्याधवधूर्वासगृदं कारागारपत्ररादीति । तदा रसभद्वः स्यादिति ॥ श्यामास्विति । सगन्विध्यञ्चलतामु पाणिन्ना(१)तिनन्ना कण्टकितत्वेन च योगात् । शश्चिनीति । पाण्डरत्वात् । उत्पद्यामीति । यत्रेनोत्येक्षे । जीवितसंधारणायेत्यर्थः । हन्तेति । पाण्डरत्वात् । उत्पद्यामीति । यत्रेनोत्येक्षे । जीवितसंधारणायेत्यर्थः । हन्तेति । कष्टमेकस्थसाद्यामावे हि दोलायमानोऽतं सर्वत्र स्थितो न कुत्रचिदेकत्र धृति लभे इति भावः । भीर्विति । यो हि कातरहृदयो भवति, नासा सर्वमेकस्थं धारयती-

अत्र ह्युत्पेक्षायास्तद्भावाध्यारोपरूपाया अनुप्राणकं सादृश्यं यथोपकान्तं तथा निर्वाहितमपि विप्रलम्भरसोपकाराय ॥

न त्वेवं यथा---

'न्यञ्चलुञ्चितमुत्मुकं हसितवत्साकृतमाकेकरं व्यावृत्तं प्रसरत्प्रसादि मुकुलं सप्रेम कम्पं स्थिरम् । उद्भु श्रान्तमपाङ्गवृत्ति विकचं मज्जत्तरङ्गोत्तरं चक्षुः साश्च च वर्तते रसवशादेकैकमन्यकियम् ॥'

अत्र रावणस्य दृश्विशतौ वैचित्र्येण स्वभावोक्तिर्निविहितापि रसस्या-इत्वेन न योजितेति ॥

शब्दार्थयोः खरूपमाह-

मुख्यगौणलक्ष्यव्यङ्गचार्थभेदानमुख्यगौणलक्षकव्यञ्जकाः शब्दाः।
मुख्यार्थविषयो मुख्यो गौणार्थविषयो गौणो लक्ष्यार्थविषयो लक्षको
व्यङ्गचार्थविषयो व्यञ्जकः शब्दः, विषयभेदाच्छब्दस्य भेदो न म्वाभाविक इत्यर्थः॥

मुख्यमर्थे लक्षयति— साक्षात्मंकेतविषयो मुख्यः ।

अव्यवधानेन यत्र संकेतः कियते स मुखमिव हस्ताद्यवयवेभ्योऽर्थान्त-रेभ्यः प्रथमं प्रतीयते इति मुख्यः, स च जातिगुणिकयाद्रव्यरूपस्तिद्ध-

त्यर्थः ॥ न योजितेति । रसवशादेकंकमन्यकियमिति ह्येतावन्मात्रेऽप्युक्ते तद्वसगतव्यभिचारिभेदोपनिपाताय यागपद्याग्रुमावित्वसंभावनाय च । किंचिद्विभाववेचित्र्यं
वक्तव्यं यथा—'सभायां तादृश्यां नरपितश्तेरक्षिकितवैः समभ्याकीणांयामृजतु परितामेकवसना । यदकाक्षीदुःशासननरपद्यः केशिनच्यात्र कस्यासीतेन भुकृदिविषमो
वाष्पविसरः ॥' अत्र हि भुकृदिः कोधस्यानुभावो वाष्पश्च शोकस्य शोककोधयोध्य
यौगपद्यमाशु भावो वा विभाववलाद्शितम् । सा हि तादशी शोकस्य विभावो दुःसानध्य तथानुचितकारी कोष्यस्य तच्च विभावद्वयं झिटित पुरः पिततमनुभाववैचित्र्यमाधत्ते इति युक्तं विरुद्धस्सदीप्ततमममृणतमिचत्तं वृत्युचितानुभावयोजनम् । 'न्यञ्चत्कृत्वितम्—' दत्यादा नृ तत्प्रकृतानुगुण्यप्रतिजागरणं कविना सावलेपतया न कृत-

षयः शब्दो मुख्यो वाचक इति चोच्यते। यथा—गौः, शुक्कः, चिलति, देवदत्तः, इति । यदाह महाभाष्यकारः—'चतुष्ट्रयी शब्दानां प्रवृत्तिः' इति । जात्यादिखरूपं च प्रकृतानुपयोगान्नेह विपश्च्यते । जातिरेव संकेत-विषय इत्येके । तद्वानित्यपरे । अपोह इत्यन्ये ॥

मिति । चतुप्यीति । जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यदृच्छाशब्दाश्च । तथा हि । सर्वेषां शब्दानां खार्थाभिधानाय प्रवर्तमानानामुपाध्यपदर्शित विषयविवे चिक-त्वादुपाधिनिबन्धना प्रवृत्तिः । उपाधिश्च द्विविधः । वस्तुकृतसंनिवेशितो वस्तुधर्मश्च । तत्र यो वक्ता(का) यहच्छया तत्तत्संज्ञिविषयशक्तिव्यक्तिद्वारेण तस्मिस्तस्मिन् संज्ञिनि निवेश्यते स वस्तुकृतसंनिवेशितः । यथा डित्थादीनां शब्दानामन्त्ययुद्धिनिर्शाद्यं संहतकमं खरूपम् । तत्वलु तां तामभिधाशक्तिमभिव्यक्षयता वका यदच्छया तस्मि-स्तस्मिन् संज्ञिन्युपाधितया संनिवेश्यते अतस्तन्निवन्धनाद्यदच्छाशब्दा डित्थादयः ॥ येषामपि च [ए]डकारादिवर्णव्यतिरिक्तसंहतकमखरूपाभावात्र डित्थादिशब्दखरूपं संह-तकमसंज्ञिष्यध्यस्यतः इति तेषामपि वक्त्यदच्छाभिव्यज्यमानशक्तिभेदानुसारेण काल्प-निकममुदायरूपस्य डित्थादैः शब्दस्य तत्संज्ञाभिधानाय प्रवर्तनत्वात् यदुन्छाशब्दत्वं डित्थादीनामुपपद्यत एव ॥ वस्तुधर्मस्य च द्वैविध्यम् । सिद्धसाध्यताभेदात् । तत्र साध्यो-पाधिनिबन्धनाः कियाशब्दाः । यथा--पचतीति । सिद्धस्य तूपाधेर्द्वेविध्यम् । जातिगुणभे-दात्। तत्र पदार्थप्राणप्रद उपाधि जीति:। न हि कश्चित्पदार्थो जातिसंबन्धमन्तरेण खरूपं प्रतिलभते । यदुक्तं वाक्यपदीये-'गाँ: स्वरूपेण न गाँनीव्यगाँगीत्वाभिसंबन्धान् गाँः' इति ॥ लब्धखरूपस्य च वस्तुनो विशेषाधानहेतुर्भुणः । न हि शुक्कदिर्भुणस्य पटादिवस्तुस्वरू-पप्रतिलम्भनिबन्धनत्वम् । जातिमहिभ्रंव तस्य वस्तुनः प्रतिलब्धसरूपत्वात् ॥ जाति-रेवेति । तथा हि-गुणशब्दानां तावच्छक्कादीनां पय:शङ्खलाकाद्याश्रयसमवेता य शुक्रादिलक्षणा गुणास्तत्समवेतमामान्यवाचिनः । एवं क्रियाशब्दानामपि गुडतिस्तन्दु-लादिद्रव्याश्रिता ये पाकादयोऽन्योन्यमन्यत्वेनावस्थिताः क्रियाविशेपास्तत्समवेतं सामान न्यमेव वाच्यम् । यदच्छाशब्दानां तु बित्थादीनां शुक्रसारिकामनुप्याग्दीरितेषु हिन्या-दिशब्देषु समवेतं डित्यत्वादिकं सामान्यमेव यथायोगं संज्ञिष्वध्यस्तमभिधेयम् । यदि वोपचयापचययोगितया डित्थादी संज्ञिनि प्रतिकलं भिरामाने ९०यभिरामानी यन्महिन्ना डिन्यो डित्य इत्येवमादिरूपत्वेनाभिन्नाकारः प्रत्ययो वाधशून्यः संजायते तत्तथाभृतं डित्थादिशब्दावसेयवस्तुसमवेतमेव डित्थत्वादिसाम्यमत्रेष्टव्यम् । तच **डि**त्थादिशब्दैर-भिधीयते । इति गुणिकयायरच्छाज्ञब्दानामपि जातिशब्दत्वाज्ञातिरैर्वकः शब्दार्थ इति । तद्वानिति । जातेरर्थिकियायामनुषयोगाद्विफलः संकेतः। यदाह—जातिर्दाहपाकादानु

१. 'चलः' इति स्यात्.

१. 'वाचिता' इति भवेत्.

गौणं लक्षयति---

मुख्यार्थवाधे निमित्ते प्रयोजने च भेदाभेदाभ्यामारोपितो गौणः।
गौर्वाहीको गौरेवायमित्यादौ मुख्यस्यार्थस्य सास्नादिमत्त्वादेः प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन बाधे निमित्ते च साहश्यसंबन्धादौ प्रयोजने तादृप्यप्रतिपत्तिरूपे सत्यारोप्यारोपविषययोभेदिनाभेदेन च समारोपितोऽतथाभूतोऽपि
तथात्वेनाध्यवसितो गुणेभ्य आयातत्वाद्गौणः तद्विषयः शब्दोऽपि गौणः,
उपचरित इति चोच्यते । तत्र साहश्ये निमित्ते भेदेनारोपितो यथा—
'गौर्वाहीकः' । इदं वक्ष्यमाणरूपकालंकारस्य बीजम् । अभेदेन यथा—
'गौर्वायम्' इति । इदम्तिशयोक्तिप्रथमभेदस्यं ॥

अत्र स्वार्थसहचारिणो गुणा जाड्यमान्द्यादयो रुक्ष्यमाणा अपि गोश-व्दस्य परार्थीभिधाने निमित्तत्वमुपयान्तीति केचित् ॥

स्वार्थसहचारिगुणाभेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते, न तु परा-थोंऽभिधीयते इत्यन्ये ॥

साधारणगुणाश्रयेण परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे ॥

संबन्धे कार्यकारणभावे आयुर्घृतम्, आयुरेवेदम् । अत्रान्यवेलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि प्रयोजनम् । ताद्थ्यं—इन्द्राधी म्थूणा
इन्द्रः । ख्लामिभावे—राजकीयः पुरुषो राजा प्रामखामी प्रामः । अवयवावयविभावे—अग्रहस्त इत्यप्रमात्रेऽवयवे हस्तः । मानमेयभावे—आढको त्रीहिः । संयोगे—रक्तद्रव्यसंयोगाद्रक्तः पटः । तात्कम्यं—अतक्षा
तक्षा । वैपरीत्ये—अभद्रमुखे भद्रमुखः ॥

लक्ष्यमधे लक्षयति--

### मुख्यार्थसंबद्धस्तन्वेन छक्ष्यमाणो छक्ष्यः ।

पयुज्यत इति । व्यक्तेश्वार्थिकयाकारित्वेऽप्यानन्त्यव्यभिचाराभ्यां न संकेतः कर्तुं शक्यत इति जात्युपहिता व्यक्तिः शब्दार्थं इति । जातिव्यक्तित्योगजातिमद्भुक्त्याकारणाशब्दार्थन्त्यस्यानुपपद्यमानत्वाद्भवादिशव्दानामगोव्यावृत्त्यादिरूपस्तद्विशिष्टं वा वुद्धिप्रतिबिम्बकं सर्वथा बाह्यार्थस्पर्शक्र्म्यमन्योपोहशब्दवाच्यं शब्दार्थं इति ॥ मुख्या इति । इदमेव हि शब्दानां मुख्यानां मुख्यतं यत्साक्षात्संकेतिविषयत्वम् । संकेतं च कृष्टिरेव कारणम् ।

१. 'बीजम्' इति शेषः.

मुख्यार्थो गङ्गादिशब्दानां स्रोतः प्रभृतिस्तेन संबद्धस्तटादिरर्थस्तत्वेनाभेदेन लक्ष्यमाणो लक्ष्यः । तत्त्वेन लक्ष्यमाण इति वचनाद्भेदाभेदाभ्यामारोपित इति न वर्तते, शेषं तु गौणलक्षणमनुवर्तत एव । तिद्धषयः शब्दो
लक्षकः । यथा—'गङ्गायां घोषः, कुन्ताः प्रविशन्ति'। अत्र गङ्गाया
घोषाधिकरणत्वस्य कुन्तानां प्रवेशस्य वा संभवान्मुख्यार्थवाधः, सामीप्यं
साहचर्यं च निमित्तम्, गङ्गातट इति कुन्तवन्त इति च प्रयोगाद्येषां न
तथा प्रतिपत्तिस्तेषां पावनत्वरौद्धत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनं प्रयोजनम् ।

गौरंनुबन्ध्य इति तु नोदाहरणीयम् । अत्र हि श्रुतिनोदितमनुबन्धनं जातौ न संभवतीति जात्यविनाभावित्वाद्यक्तिराक्षिप्यते, न तु शब्दे-नोच्यत ।

'विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्क्षीणशक्तिर्विशेषणे ।'

इति न्यायात् । न चात्र प्रयोजनमस्ति । अविनाभावादाक्षेपे च यदि लक्ष्यत्विभिष्यते तदा कियतामित्यत्र कर्तुः, कुरु इत्यत्र कर्मणः, प्रविश्च पिण्डीम् इत्यादौ गृहं भक्षयेत्यादेश्च लक्ष्यत्वं स्यात्। 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्के' इत्यादौ न पीनत्वेन रात्रिभोजनं लक्ष्यते, अपि तु अर्थापत्त्या आक्षिप्यते इति ॥ इह च यत्र वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचर्यते स गौ-णोऽर्थः, यत्र न तथा स लक्ष्य इति विवेकः । कुश्चलिहिरेफिहिकादयस्तु साक्षात्संकेतिवपयत्वानमुख्या एवेति न कैंबिलक्ष्यस्यार्थस्य हेतुत्वेनासा-भिरुक्ता ॥

व्यङ्गचं रुक्षयति--

### मुख्याद्यतिरिक्तः प्रतीयमानो व्यङ्गयो ध्वनिः।

ततो यदि रूढिमपेक्ष्य लक्षणा प्रवर्तेत तदातिप्रसङ्गः स्यादिति ॥ अस्यासिरिति । न तु भट्टमुकुलादिभिः । तैर्हि रूढिमपि प्रयोजनतया उपन्यस्य लक्षणतया प्रवर्तिता ।

१. 'अनुसरणीयो हन्तव्यो वा' टिप्पणी. २. 'अत्र पौँ स्वित्सक्ता सानेन प्रकारिण गता' टिप्पणी.

मुख्यगौणलक्ष्यार्थव्यतिरिक्तः प्रतीतिविषयो व्यङ्गचोऽर्थः । स च ध्वन्यते द्योत्यते इति ध्वनिरिति पूर्वाचार्यैः संज्ञितः । अयं च वस्त्वलंका-ररसाँदिभेदाित्रधा । तथा ह्याद्यस्तावस्रभेदो मुख्यादिभ्योऽत्यन्तं भिन्नः ॥

स हि वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूपो यथा— 'भेम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण। गोलाणइकत्थकुडङ्गवासिणा दरिअसीहेण॥'

अत्र विस्रब्धो अमेति विधिवाक्ये तत्र निकुक्ते सिंहस्तिष्ठति त्वं च गुनोऽपि विभेषि तस्मात्त्वयास्मित्र गन्तव्यमिति निषेधः प्रतीयते ॥

यदाहु:--'रूढे: प्रयोजनाद्वापि व्यवहारेऽवलोक्यते' इति ॥ मुख्यगोणलक्ष्या-र्थव्यतिरिक्त इति । अयं भावः —यद्यतो व्यतिरेकेणावभासते तत्ततोऽन्यदिति व्यवहर्तव्यम् । नीलमिव पीताद्वाच्यादिव्यतिरिक्तश्च व्यङ्गचोऽर्थोऽवभासत इति ॥ प्रतीतिविषय इति । अनेन खसंवेदनसिद्धतामाह । तथा च श्रीमदानन्दवर्धनः--'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त-माभाति लावण्यमिवाङ्गनामु ॥' वस्त्वलंकारेति । इह लीकिकालैकिकभेदेनाथीं द्विधा । लैकिकश्च शब्दाभिधाने योग्योऽविचित्रविचित्रात्मतया द्विधा । तत्राविचित्रो वस्तुमात्रम् , विचित्रस्वलंकारात्मा । यद्यपि चव्यक्षतायां(१) प्राधान्ये च विचित्रस्यालंकार्यः त्वम् , तथापि बाह्मणश्रमणन्यायेन तस्यालंकारव्यपदेशः। अनयोश्च वस्त्वलंकारयोर्व्यङ्गय-तायां यद्यपि न वाच्यत्वम् , तथापि तयोर्विध्यादिरूपत्वात् क्वन तत्संभवतीति होकिक-त्वम् । अलैकिकस्तु खप्नेऽपि वाच्यत्वस्पर्शाक्षमो रसादिरिति ॥ भम धरिमएति । काचिद्विनयवधूर्गादावरीकूललतागहने प्रच्छन्नकामुकेन सह नादेयपानीयानयनादि-व्याजेन गृहान्निर्गत्य सदा रममाणा धार्मिक पुष्पोश्चयनलताविलोपनादिना विद्यसूतं संभा-वयन्ती विदरधापि मुर्भेव विक्ति। यस्तवास्मद्गृहं प्रविशतो भयमकरोच श्वा निर्विचारः। असमद्भाग्योदयेन तेन लोकप्रसिद्धेन वृत्तेन कृपापात्रमपि श्वानमपश्यता सिहेनाप्रतिका-रयोग्येन मारित उन्मिथतः । न तु बुद्धिपूर्वकं हतः । चिन्सेकवस्तेरनौचित्यायोगात् । न चात्र सिंहस्ते भयकारणम् । यतो गोदावर्या नद्यां न तु सरखत्यादिवत्तशुक्ते देशे

१. 'आदिशब्दाद्भावतदाभासा इत्यादयो गृह्यन्ते' टिप्पणी.

२. 'श्रम धार्मिक विस्रब्धः स ज्ञुनकोऽख मारितस्तेन । गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दप्तसिंहेन ॥' [गाथा॰ २।७५]

१. 'हप्तेन' भवेत्.

यत्कूलं तत्र । न तु ततो दूरे लतागहने दर्शनागीचरे स्थाने वसति सततकृतास्पद-स्तेन निर्भयमिदानीं भिक्षाद्यर्थे [स] चरेति । एवमादौ च विषये यद्यपि रसादिरथीं व्यक्तयोऽस्ति तथापि महाराजशब्दव्यपदेश्यविवाहकरणप्रवृत्तसचिवानुयायिराजवद्-प्रधानमेव गृह्वाति । लतागहनस्थयैवेदमिभधीयते इति व्याख्याने लाक्षणिकोऽयमथी भवेत्ततः प्रयोजनांशे व्यङ्गये निषेधो व्यङ्गय इति न संबध्यमागच्छते । इह वासिनेति चाभिषेयः स्यात् । न चात्र निषेधस्य वाच्यत्वं वक्तुं शक्यम् । तथाहि । अगृहीतसंके-तस्यार्थप्रतिपत्तेरकरणाद्रहीतसंकेत एवशब्दोऽर्थप्रतिपादकः । संकेतश्चानन्त्याद्यभिचा-राच वाक्यार्थ इव वाक्यस्य विशेषरूपे पदार्थे पदस्य कर्तुं न पार्थत इति सामान्य एवासी आकाङ्वायोग्यतासंनिधिवशात्पदार्थानां सामान्यभूतानां समन्वय इति । 'सामा-न्यान्य न्यथासिद्धेविद्देषिं गमयन्ति हि' इति । विद्येषरूप:— 'विद्येष्यं नाभिधा गच्छे-त्क्षीणशक्तिविशेषणे' इत्यपदार्थोऽपि वाक्यार्थं उक्षसति । विशेषस्रैव यत्राशब्दा-र्थत्वं तत्र वस्त्वन्तररूपस्य निषेधस्य वाच्यत्वमिति का कथेलाभिहितान्वयवादे ताव-निर्विवादेव निषेधस्य व्यङ्गवता । येऽप्याहुः—'अनन्वितार्थ पदमप्रयोज्यम्' इति प्रयोगयोग्यं वाक्यमेव, तत्र च संकेतो गृह्यत इत्यपरपदार्थान्वित एव पदार्थः संके-तभूः ॥ यद्यपि वाक्यान्तरप्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययेन तान्येवेतानि पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्रेणान्वितः पदार्थः संकेतगोचरः, तथापि सामान्याव-च्छादितो विशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते । व्यतिषक्तानां पदार्थानां तथाभूतत्वादिख-न्वितामिधाननये 'वाक्याथों न पदार्थः' इति तन्मतेऽपि सामान्यविशेषरूपः पदार्थः संकेतविषय इत्यतिविशेषभूतो वाक्यार्थान्तर्गतोऽसंकेतितत्वादवाच्य एव । यत्र पदार्थः प्रतिपद्यते तत्र द्रेऽर्थान्तरभूतिनेषेधचर्चा । अनन्वितोऽथाऽभिहितान्वये पदार्थान्तर-मात्रेणान्बितस्तु अन्विताभिधाने अन्वितविशेषस्त्ववाच्य एवेत्युभयनयेऽप्यपदार्थ एव वाक्यार्थः ॥ यद्ध्युच्यते—'नैमित्तिकार्थानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते' इति । तत्र निमित्तत्वं कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा । शब्दस्य प्रकाशकत्वात्र कारकत्वं ज्ञापकत्वं त्वज्ञातस्य कथम् । ज्ञातत्वं च संकेतेनैव, स चान्वितमात्रे । एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं यावन्न निश्चितं तावभैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति नैमित्तिकार्थानुसारेण निमित्तानि कल्प्य-न्ते इसविचारिताभिधानम् ॥ ये त्वभिद्धति—'सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घो व्यापारः' इति यत्परः शब्दः स शब्दार्थं इति च प्रतिषेधाय वाच्य इति । एतदतात्पर्यज्ञत्वं तात्पर्यवाचोयुक्तेर्देवानां प्रियाणाम् । तथा हि । भृतभव्यसमुचारणे भूतं भव्यायोप-दिश्यत इति कारकपदार्थाः कियापदार्थनान्वीयमानाः प्रधानकियानिवर्तकस्विकयाभि-संबन्धात्साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति । ततथादग्धदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विधीयते । यथा 'रक्तं पटं वयः' इत्यादावेकविधिद्विविधिस्त्रिविधिर्वा । ततश्च यदेव विधेयं तत्रैव तात्पर्यमित्युपात्तस्येव शब्दस्थार्थे तात्पर्यम् । न तु प्रतीतमात्रे । एवं हि 'पूर्वे धावति'

१. 'दीर्घर्दार्घतरो' काव्यप्रका हो.

इलादावपरार्थेऽपि क्रचित्तात्पर्ये स्यात् ॥ यत्तु-- 'विषं भुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे भुक्थाः' इखत्र एतद्रृहे न भोक्तव्यमिखत्र तात्पर्यमिति स एव वाक्यार्थ इत्युच्यते । तत्र च-कार एकवाक्यतासूचनार्थः । न चाख्यातवाक्ययोर्द्वयोरङ्गाङ्गिभाव इति विषमक्षणवाः क्यस्य कृद्वाच्यत्वेनाङ्गता कल्पनीयेति विषमक्षणाद्पि दुष्टमेतद्गहे भोजनमिति सर्वथा मास्य गृहे भुक्याः इत्युपात्तशब्दार्थ एव तात्पर्यम् ॥ यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानथों ऽवगम्यते तावति शब्दस्यामिधेव व्यापारः, तत्कथं 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातो ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी' इत्यादौ हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम् । कस्माच रुक्षणा । किमिति च श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान[स]माख्यानां पूर्वपूर्वबलीयस्विमिखन्विताभि-धानवादें 5पि निषेधस्य सिद्धं व्यङ्गयत्वम् ॥ किं च कुरुरिचिमिति पदयोवैंपरीत्ये काव्यान्तर्वितिनि कथं दुष्टत्वम् । न स्वत्रासभ्योऽर्थः पदार्थान्तरेरन्वित इत्यनिभिषेय एवेत्येवमादि अपरित्याज्यं स्यात् ॥ यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यङ्गयव्यञ्ज-कभावो नाभ्युपेस्नते तदासाधुत्वादीनां नित्यदोषत्वं साधुत्वादीनामनित्यदोषत्वमिति विभागकरणमनुपपनं स्थात् । न चानुपपनं सर्वस्थैव विभक्तत्या प्रतिभासात् । वाच्य-वाचकभावव्यतिरेकेण, व्यङ्गयव्यञ्जकताश्रयेण तु व्यङ्गयस्य बहुविधत्वात्कचिदेव कस्य-चिदेवौचित्येनोपपद्यत एव विभागव्यवस्था । 'द्रूयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागम-प्रार्थनया कपालिनः ।' इत्यादौ पिनाक्यादिपदवैलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां काव्यानुगुणत्वम् ॥ अपि च वाच्यार्थः सर्वान् प्रतिपत्तृन् प्रत्येकह्य एवेति नियतोऽसाँ न हि 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ वाच्योऽथः क्रचिदन्यथा भवति । प्रतीयमानस्तु तत्तप्र-करणवक्तप्रतिपत्रादिविशेषसहायतया नानात्वं भजते । तथा च 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यतः 'सपनं प्रत्यवस्कन्दनावसरः' इति, अभिसरणसुपक्रम्यतामिति, प्राप्तस्ते प्रेयानिति, कर्म-करणानिवर्तामहे इति. सांध्यो विधिरुपक्रम्यतामिति. दूरं मागा इति. सरभयो गृहं प्रवेश्य-न्ताम् इति, संतापोऽधुना न भवतीति, विकेयवस्तूनि संहियन्तामिति, नागतोऽद्य प्रया-निखादिरनवधिर्व्यक्तचोऽर्थस्तत्र तत्र प्रतिभाति । वाच्यव्यक्तचयोः 'निःशेष-' इखादी निषेधविध्यात्मना. 'मात्सर्थमुत्सायं विचायं कार्यम्' इत्यादी संशये शान्तश्वनार्यन्य-तरगतनिश्चयरूपेण. 'कथमवनिप दपों यनिशातासिधारादलनगलितमधी विद्विषां स्वीकृता श्रीः । नन् तव निहतारेरप्यसां किं न नीता त्रिदिवमपगताक्षेत्रेह्नभा कीर्ति-रेभि: ॥' इत्यादों निन्दास्तुतिवपुषा, 'हे हेलाजितबोधिसत्व वचर्सा कि विर्स्तरस्तोयधे नास्ति त्वत्सदशः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः । तृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैसुख्य-लब्धायशोभारप्रोद्वहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥' इत्यादौ स्तुतिनिन्दारूपेण, खह्मपस्यापूर्वपश्चाद्भावेन प्रतीतेः । कालस्य शब्दाश्रयत्वेन तदर्थकसद्धटनाश्रयत्वेन चाश्रयस्य शब्दार्थशासनज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिभानेर्मस्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य बोद्धमात्रविद्यथव्यपदेशयोः प्रतीतमात्रचमत्कृत्योध करणकार्यस्य

१. 'विधेरपि' काव्यप्रकाशे. २. 'कष्टत्वादीना' काव्यप्रकाशे.

'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादी प्रदर्शितनयेन संख्यायाः 'कस्स न-' इत्यादी सस्रीतत्कान्ता-दिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वं तत्कचिदपि नीलानीलादी भेदो न स्यात्। उक्तं हि-'अयमेव भेदो भेदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्मीध्यासः करणभेदश्चेति वाचकाना-मर्थापेक्षा, व्यञ्जकानां तुन तदपेक्ष्यत्वमपीति न वाचकत्वमेव व्यञ्जकत्वम् । किंच । 'वाणीरकुढंग-' इलादौ प्रतीयमानमर्थमभिव्यज्य वाच्यं खरूप एव यत्र विश्राम्यति तत्र मध्यमकाव्यप्रभेवे तात्पर्यभूतोऽप्यर्थः खशब्देनाभिषेयः । प्रतीतिप्रथमवतरन्कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बताम् ॥ नन् 'रामोऽस्मि सर्वे सहे' इति 'रामेण प्रियजी-वितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्' इति । 'रामोऽसा भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम्' इत्यादी लक्षणीयोऽप्यथां नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशहेतुश्च भवति तदवगमश्र शब्दार्थायत्तः प्रकरणादिसव्यपेक्षश्चेति कोऽयं नृतनः प्रतीयमानो नाम । उच्यते—लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽप्यनेकार्थशब्दाभिधेयवन्नियतत्वमेव न मुख्येनार्थेनानियतसंबन्धो लक्षयितुं शक्यते, व्यङ्गगस्त प्रकरणादिविशेषबळेन निय-तसंबन्धोऽनियतसंबन्धः संबन्धसंबन्धश्च द्योत्यते । न च 'मम धम्मिय' इत्यादौ अर्थशक्तिम् हे व्यङ्गये मुख्यार्थबाधस्तत्कथमत्र लक्षणायामपि व्यञ्जनमवर्यमाश्रयितव्यम् । यथा च समयसव्यपेक्षाभिधा । तथा मुख्यार्थबाधादित्रयसमयसव्यपेक्षा लक्षणा। अत एव अभिधापुच्छभूता सा इलाहु: । न च लक्षणात्मकमेव ध्वननं तद्तुगमेन तस्य दर्शनात् । न च तदनुगतमेव । अभिघालम्बनेनापि तस्य भावात् । न चोभया-नुसार्येव, अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य दृष्टेः । न च शब्दानुसार्येव अशब्दात्मकनेत्र-त्रिभागावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य सिद्धः । इस्यभिधातात्पर्यलक्षणात्मकव्यापारत्रया-तिवतीं अञ्जनव्यापारोऽवपहवीय एवेति सिद्धमेव निषेधस्य व्यङ्गधत्वम् । तत्र असा एत्थ-' इत्यादी नियतसंबद्धः। 'कस्स व ण होइ रोसी-' इत्यादावनियतसंबद्धः। 'विवेरीयरए लच्छी वम्भं दर्ग णाहिकमल्थम् । हरिणो दाहिणणयणं रसाउला अति ढकेइ ॥' इत्यादी संबद्धसंबन्धः । अत्र हि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्यात्मता व्यज्यते । तिन्नमीलनेन सूर्यस्थास्तमयस्तेन पद्मस्य संकोचः ततो ब्रह्मणः स्थगनं तत्र सति गोप्याङ्गस्यादर्शनेऽनियन्त्रणं निधुवनविलसितम् । येऽप्याहः-- 'अखण्डवुद्धिनिर्पाद्यं वा-क्यमेव च वाचकम् । वाक्यार्थं एव वार्थः-' इति, तरप्यविद्यापदपातितैः पदपदार्थ-कल्पना कर्तव्यैवेति । तत्पक्षेऽप्यवश्यमेव निषेषस्य व्यङ्गयत्वम् । अन्ये त्र-वाच्या-दसंबद्धं तावत्र प्रतीयते । यतः कुतश्चियस्य कस्यचिद्धंस्य प्रतीतेः प्रसङ्गात् । एवं च संबन्धाद्यङ्गधन्यञ्जकभावोऽवश्यमप्रतिबन्धे न भवतीति त्रिरूपाद्धेतोरेव नियतधर्मिन निष्ठत्वेन प्रतीतिः । तथा च भीरुभ्रम[ण]स्य कारणं भयकारणाभावस्तद्विरुद्धं च भय-कारणम् सिंहस्तदुपलब्धेर्लतागहनेऽश्रमणमनुमीयत इति विध्यादावपि वाच्ये सिंह-

 <sup>&#</sup>x27;विपरीतरते लक्ष्मीर्बद्धाणं दृष्टा नाभिकमलस्थम् । हरेदेक्षिणनयनं रसाकुला झटिति स्थगयति ॥' [इति च्छाया]

#### कचिनिषेषे विधिर्यथा---

'अत्ता इत्थ नु मज्जइ एत्थ अहं दिअसयं पलोएइ। मा पहिय रत्तिअन्धय सिज्जाए महं नु मज्जिहिसि॥'

अत्रावयोः शय्यायां मा निषत्स्यतीति निषेधवाक्ये—इयं श्वश्रूशय्या इयं मच्छय्येति दिवाप्युपलक्ष्य रात्रौ त्वयेहागन्तव्यमिति विधिः प्रतीयते ॥ कचिद्विधौ विध्यन्तरं यथा—

'बैहलतमा हअराई अज्ज पउत्थो पई घरं सुण्णम् । तह जैग्गिज्जु सयज्जिय न जहा अम्हे मुसिज्जामो ॥'

अत्र यथा वयं न मुष्यामहे तथा त्वं जागृहीति विध्यभिधाने रात्रि-रत्यन्धकारा, पतिः प्रोषितः, गृहं शून्यम्, अतस्त्वमभयो मत्पार्श्वमागच्छेति विध्यन्तरं प्रतीयते ॥

कचिन्निषेधे निषेधान्तरं यथा---

'आसाइयं अणाएण जेतीयं तत्तिएण बंधदिहिं। उरमसुवसहइन्हिं रिक्सज्जइ गहवईछित्तम्॥'

सद्भावादि निषेषादेरनुमापकम् । न तु व्यक्तकमि इति [यं] वदन्ति । तेऽपि न युक्तवादिनः । तथा हि । अप्रमाणभूतवाक्यप्रत्येयः सिंह इति संदिरधासिद्धो हेतुः । स्वाम्यादेशेनानुरागेण छोभेनान्येन वा केनिवदेवंविधेन हेतुना भीरोरिप भयकारणसद्भावेऽपि भवति भ्रमणमित्यंनकान्तिकः । शुनः कृपापात्रत्वादप्रतीकार्यत्वेन विभेति । सिंहे तेजस्विनि तु पराक्रम इति विरुद्धश्च । तत्कथमनुमानम् । एवंविधादर्थादेवंनिवधोऽर्थं उपपत्यनपेक्ष्यत्वेन प्रकाशत इति ॥ व्यक्तिवादिनस्तु तददृष्णणम् ॥ अत्ति । श्रश्र्रसिहण्णुनं तु माता । तेन(१) गुप्तमभिलापः पोषणीयः । न च सर्वदा भयदेत्याह— अत्रेति । दूरे । सा च शेते, न जागर्ति । अत्र त्वन्मागिनिकटे अहमुपभोगयोग्या

 <sup>&#</sup>x27;श्वश्रूरत्र नु मजित अत्राहं दिवसकं प्रलोकय ।
 मा पथिक राज्यन्थक शय्यायामावयोर्नु मजिष्यति ॥' [गाया० ७।६७]

बहल्लमा इतरात्रिरच प्रोषितः पतिर्गृहं सूत्यम् ।
 तथा जागृहि प्रतिवेशित्र यथा वयं मुख्यामहे ॥' [गाथा॰ ४।३५]

३. 'जरगेसु सभजिअण' इति गाथासप्तरात्यां (४।३५) पाठः.

अत्र गृहपतिक्षेत्रे दुष्टवृषवारणापरे निषेधवाक्ये उपपतिवारणं निषेधा-न्तरं प्रतीयते ॥

कचिदविधिनिषेधे विधिर्यथा--

'मैहुएहिं किं च पन्थिय जइ हरिस नियंसणं नियम्बाओं । साहेमिकस्स रते गामो दूरे अहं एका ॥'

इति । अत्र विधिनिषेधयोरनिभधाने अहमेकािकनी श्रामो दूरे इति वि-विक्तोपदेशाित्रतम्बवासोऽपि मे हरेति विधिः प्रतीयते ॥

कचिदविधिनिषेधे निषेधो यथा-

'जीविताशा बलवती धनाशा दुर्बला मम । गच्छ वा तिष्ठ वा पान्थ स्वावस्था तु निवेदिता ॥'

अत्र गच्छ वा तिष्ठ वेति अविधिनिषेधे 'जीविताशा बलवती धनाशा दुर्बला मम' इति वचनात् त्वया विनाहं जीवितुं न शक्रोमीत्युपक्षेपेण गमनिषेधः प्रतीयते ॥

क्रचिद्धिधिनिषेधयोर्विध्यन्तरं यथा---

'निअदइअदंसणुखित्त पहिय अन्नेण वच्चमु पहेण । गहवइधूया दुलङ्घवाउरा इह हयग्गामे ॥'

अत्रान्येन पथा त्रजेति विधिनिषेधयोरभिधाने हे स्वकान्ताभिरूपता-

सांप्रतं विष्नकारीति कुत्सितं दिवसम्, तस्मात्संप्रति विलोकय । एहि परस्परावलोकन-सुखमनुभवावः । पथिकेति । चेतितेऽपि(१) तव न दोषावहमिति न भेतव्यम् । रा-त्रावधिकमदनोद्रेकादन्ध् राज्याविभागानभिज्ञ राज्यायां मा रायिष्ठाः, अपि तु मिर्य । मा आवयोः, अपि तु मस्येव । मा रायिष्ठाः, अपि तु प्रहरचतुष्ठयमपि निधुवनेन क्रीडा । महं इति निपातोऽत्रानेकार्थवृत्तिः । न तु ममेति । एवं हि विशेषवचनमेवाशङ्काकारि भवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात् । विधिरिति । कांचित्प्रोषितपतिको तरुणीम-

- १. ' नितम्बवासः । नितम्बवासः । दे अहमेकाकिनी ॥' [इति च्छाया]
- 'निजदयितादर्शन''''पिथकान्येन व्रज पथा ।

  गृहपतिसुता दुर्लक्ष्यवागुरेह हतव्रामे ॥' [इति च्छाया]

१. 'मजिष्यस्मैव' स्यात्.

विकत्थनपान्थाभिरूपक इह प्रामे भवतो गृहपतिस्रुता द्रष्टव्यरूपेति वि-ध्यन्तरं प्रतीयते ॥

क्रचिद्विधिनिषेधयोर्निषेधान्तरं यथा-

'उंचिणसु पडिय कुसुमं मा धुण सेहालियं हलियसुन्हे । ऐस अवसाणविरसो ससुरेण सुओ वलयसदो ॥'

अत्र पतितं कुसुममुचिनु मा धुनीहि शेफालिकामिति विधिनिषेधयो-रिभधाने सिक्चीर्यरते प्रसक्ते वलयशब्दो न कर्तव्य इति निषेधान्तरं प्रतीयते ॥

कचिद्धिधावनुभयं यथा--

'सिणियं वच किसोयरि पएण यत्तेण ठिवसु महिवहे । भिजाहि सिविच्छयच्छिणि विहिणा दुरेकणनिम्मचिया ॥' अत्र शनैत्रेजेति विध्यभिधाने न विधिनीपि निषेधः, अपि तु वर्णनामात्रं प्रतीयते ॥

कचिन्निषेधेऽनुभयं यथा--

'दें आ पसिय नियत्तसु मुहससिजोण्हाविछत्ततमनिवहे । अहिसारियाणँ विग्घं करेसि अन्नाणँ वि हयासे ॥'

वलोक्य प्रबुद्धमदनाङ्करः संपन्नः पान्थोऽनेन निषेधद्वारेण तयाभ्युपगत इति निषे-धाभावो विधिनं तु निमन्त्रणरूपोऽप्रशृत्तप्रवर्तनास्त्रभावः । सामाग्याभिमानसण्डनाप्र-वैशात् ॥ दे आ इति । कान्विदभिसर्तुं प्रस्ता एद्दागतं प्रियतममवलोक्य स्वयं निश्ताप्यनिशृत्तेव तेनैवमुच्यते । दे इति निपातः प्रार्थनायाम् । आ इति तावन्छ-

 <sup>&#</sup>x27;उच्चितु पिततानि कुसुमानि मा धुनीहि शेफालिकां हालिकस्तुषे । एषोऽवसानविरसः श्रञ्जरेण श्रुतो वलयसन्दः ॥' [इति च्छाया]

२. 'अह दे विसमविरावो' इति ध्वन्यालोके.

इ. 'शनैर्त्रज कृशोदिर परेण यत्नेन तिष्ठ महीपृष्ठे । .....॥ [इति च्छाया]

४. 'प्रार्थंचे तावत्प्रसीद निवर्तस्य मुखशशिज्योत्स्नाविल्लप्ततमोनिवहे ।
 अभिसारिकाणां विद्यं करोष्यन्यासामिष इताशे ॥' [इति च्छाया]

अत्र निवर्तस्वेति निषेधाभिधाने न निषेधो नापि विधिरपि तु मुखेन्दु-कान्तिवर्णनामात्रं प्रतीयते ॥

कचिद्विधिनिषेधयोरनुभयं यथा---

'वैच महं विय एकाए हुंतु निस्सासरोइयव्वाइं।

मा तुज्झ वि तिइ विणा दखिन्नहयस्स जायंतु ॥'

अत्र ममैव निःश्वासरोदितव्यानि भवन्तु मा तवापि तां विना तानि जायन्तामिति विधिनिषेधयोरभिधाने न विधिर्नापि निषेधोऽपि तु कृतव्य-छीकप्रियतमोपालम्भमात्रं प्रतीयते ॥

कचिद्विधिनिषेधेऽनुभयं यथा---

'णेह्मुह्पसाहियंगो निद्दाघुम्मंतलोयणो न तहा। जह निव्वणाहरोसा मलंग दुमेसि मह हिययम्॥'

विगतमत्सराया मम न तथा नखपदादिचिहं भवदङ्गसङ्गिखेदावहं य-थार्धनिष्पन्नसंभोगतयाधरदशनासंपत्तिरितीर्ध्याकोपगोपनमुपभोगोद्भेदेन कृतं वाच्योऽर्थः । तह्रलसमुत्थस्तु महृदयोत्प्रेक्षितोऽत्यन्तवाल्लभ्यान्मुखचु-

ब्दार्थे । प्रार्थये प्रसीद तावित्रवर्तस्य किमेतत्कदाचिद्भवति यदहं नागच्छामि तस्मादृथायमुद्यमः । एतत्र जानासि यन्द्रम्णपक्षे तदुचितवेपाप्यहं निजवकचन्द्रमसा शुक्कपक्षं
करोमीति न केवलमान्मना विद्य करोपि यावदन्यासामपि आस्ताम् । हंसीति ।
सकलदिकप्रकाशस्त्वया कियत इति परमिभलाषसाद्गतो व्यज्यते इति ॥ वश्चेति ।
कश्चिदनद्गीकृतप्रार्थनो निःश्वसन् रुद्धिव कयाचिदेवमुच्यते । वज्ज इह हि ते कण्टकानामुपि स्थितिः । मभेव न तु तव तस्या वा एकस्या नान्या हि मत्समा भवति ।
भवन्तु दुःसहान्यपि सन्तु । निःश्वासरोदितव्यानि न तु सुखानि । मा तवापि
दाक्षिण्यमात्रेणेह स्थितोऽसि ततस्त्विय स्थितेऽपि मम न निवर्तन्ते निःश्वासादीनि
तद्वयोमी भृत् क्रेशः । तया विना न तु मत्कोपात् । दाक्षिण्येन हदयश्चन्यरजनामात्रन

 <sup>&#</sup>x27;व्रज ममैवेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।
 मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥' [इति च्छाया]

१. 'सनो' स्थात्. २. 'मुहससीति' स्थात्.

म्बनपर एव तस्यास्त्वं यत्त्वदघरखण्डनावसरोऽस्या वराक्या न जात इति न केवलं तस्या भवानतिवल्लभो यावद्भवतोऽपि सा सुतरां रोचते इति वय-मिदानीं त्वत्येमनिराशाः संजाता इति नायिकाभिष्रायो व्यक्त्यः ॥

कचिद्वाच्याद्विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा— 'कैस्स व न होइ रोसो दङ्(डू)ण पियाइ सव्वणं अहरम् । सभमरपउमग्घाइरि वारियवामे सहसु इन्हिम् ॥'

अत्र वाच्यं सस्वीविषयम्, व्यङ्गचं तु तत्कान्तोपपत्त्यादिविषयम् ॥ एवमलंकारभेदा रसादिभेदाश्च व्यङ्गचा मुख्यादिभ्योऽतिरिक्ता ज्ञेयाः । तद्विषयो व्यञ्जकः शब्दः ॥

# मुख्याचास्तच्छक्तयः ।

मुख्या गौणीलक्षणाव्यञ्जकत्वरूपाः शक्तयो व्यापाराः मुख्यादीनां श-ब्दानाम् । तत्र समयापेक्षवाच्यावगमनशक्तिर्मुख्याभिधा चोच्यते । मु-ख्यार्थबाधादिसहकार्यपेक्षार्थप्रतिभासनशक्तिर्गीणी लक्षणा च । तच्छत्तयु-पजनितार्थावगमपवित्रितप्रतिपत्तृप्रतिभासहायार्थद्योतनशक्तिर्व्यञ्जकत्वम् ॥

करणेन हतस्य निर्जाबीकृतस्याजनिषतेति । कस्स वेति । कस्य वानीर्धालोरिष । न भवति रोषो दृष्ट्रवाकृत्वापि कृतश्चिदेवापूर्वतया प्रियायाः सव्रणमधरं विलोक्य । सम्भमरपद्माप्राणशीले शीलं हि कथंनिदिप वारियतुं न शक्यम् । वारिते वारणायां हे वामे तदनङ्गीकारिण सहस्वेदानीमुपालम्भपरम्परामित्यर्थः । एतत्कांचिद्दिवनयरमणेन खण्डिताधरां विदित्तिमेव प्रकाशयन्तीं तत्प्रत्यायनाय सखी वक्ति । सहस्वेदानीमिति वाच्यमित्ववयवतीविषयं व्यङ्गयम् । भर्तृविषयं तु तस्य सुग्धत्वेऽपराधो नास्तीति । वैद्यस्ये तु मयेत्थं संवृत्तमतः प्रियेयमिति कृत्वा सहस्वेति व्यङ्गयम् । तस्यां प्रियेण गाढसुपालभ्यमानायां तद्यलीकशिद्वितप्रातिवेदिमकलोकविषयं चाविनयप्रच्छादनेन प्रत्यायनं व्यङ्गयम् । तत्सपत्न्यां च तदुपालम्भतदिवनयप्रहृष्टायां साभाग्यातिशय- स्वापनं प्रियाया इति शब्दवलादिति सपन्नीविषयं व्यङ्गयम् । सपन्नीमध्ये इयती खली-

 <sup>&#</sup>x27;कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमधरम् ।
 सश्रमरपद्माघ्राणशीले वारितवामे सहस्वेदानीम् ॥' [इति च्छाया]

 <sup>&#</sup>x27;काचिदिवनीता कुतिश्वत्खण्डिताधरा तत्सविधसंविधाने भर्तरि तमनवलोकमा-नयेव क्याचिद्विद्यधासस्या तद्वाच्यतापरिहारायैवमुच्यते' इति ध्वन्यालोकलोचने.

अभिधानन्तरं च यद्यप्यन्वयप्रतिपत्तिनिमित्तं तात्पर्यशक्तिरप्यस्ति तद्विषयस्तात्पर्यलक्षणार्थोऽपि, तथापि तौ वाक्यविषयावेवेति नात्रोक्तौ ॥

# वक्रादिवैशिष्टचादर्थस्यापि व्यञ्जकत्वम् ।

वक्तृप्रतिपाद्यकाकुवाक्यवाच्यान्यासत्तिपस्तावदेशकालचेष्टादिविशेषव-शादर्थस्यापि मुख्यामुख्यव्यङ्गचात्मनो व्यञ्जकत्वम् ॥

वक्तुविशेषाद्यथा---

'दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि क्षणिमहाप्यसादृहे दास्यसि
प्रायो नास्य शिशोः पिताद्य विरसाः कौपीरपः पास्यति ।
एकािकन्यपि यामि तद्वरिमतः स्रोतस्तमालाकुलं
नीरन्ध्राः पुनरालिखन्तु नरठच्छेदा नलप्रन्थयः ॥'
अत्र चौर्यरतगोपनं गम्यते ।

प्रतिपाद्यविशेषाद्यथा----

'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलिकता तन्वी तवेयं तनुः । मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमा वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् ॥'

कृतास्मीति लाघवमात्मनि प्रहीतुं न युक्तम् । प्रत्युतायं बहुमानो यतो रोषे कृपिता पादपतनादि लभस्व इति । सहस्व शोभस्वेदानीमिति सस्वीविषयं सौभाग्यस्यापनं व्यङ्गयम् । अयेयं तव प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवस्नमा इत्यं रक्षिता । पुनः प्रकटदशनच्छददंशनविधिरत्र न युक्त इति तर्चार्थकामुकविषयं संबोधनं व्यङ्गयम् । इत्यं मयेत-दपहुतमिति स्ववदग्ध्यास्यापनं तटस्थविदग्धलोकविषयं व्यङ्गयमिति ॥ ताविति । सा च स च ता । अत्रेति । शक्तिमध्येऽर्थमध्ये च ॥ दृष्टि हे प्रतिविधितानीति । काचिवुवितः परपुरुषसंभोगानुभवेष्सया संकेतस्थानं व्रजन्ती स्वप्रवृत्तिप्रयोजनं विश्वष्रसंकेतस्थानाधारं परपुरुषसंभोगातमकं तथा संभोगचिद्रानि नस्वरदनक्षतानि गात्र-संलप्नतया शङ्गयमानाविभावानि यथाकमं भर्तृपिपासाक्षमनादेयसरसपानीयानयनेन चिरच्छित्रनलप्रनिथपुरुषजर्जरप्रान्तजनिध्यमाणेन च गात्रगतविकारविशेषोद्रमेनापहु-स्वाभिषते । तस्याश्वासाध्वीत्वेऽवगते व्यङ्गयप्रतितिरिति ॥ निःशोषेति । च्युतं चन्दनं न तु क्षालितम् । संमृष्टो न तु किचिन्मृष्टः । दूरमनजने निकटे तु साजनं ।

अत्र दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो व्यज्यते ॥ काकुर्ध्वनिविकारसाद्विरोषाद्यथा—

'तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदिस पाञ्चालतनयां वने व्यापेः सार्ध सुचिरसुषितं वल्कलधरैः । विराटस्थावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं गुरुः खेदं खिन्ने मिय भजित नाद्यापि कुरुपु ॥' अत्र मिय न योग्यः खेदः कुरुपु तु योग्य इति काका प्रकारयते ॥ वाक्यविशेषाद्यथा—

'प्राप्तश्चीरेष कस्मात्पुनरिं मिय तं मन्थलेदं विद्ध्या-निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नव संभावयामि । सेतुं वभ्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात-स्त्वय्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः॥' अत्र नारायणरूपता गम्यते ॥

वाच्यविशेषाद्यथा---

'उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी कुञ्जोत्कर्षाङ्करितरमणीविश्रमो नर्भदायाः । किं चैतस्मिन्पुरतमुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाता येपामग्रे सरित कलिताकाण्डकोपो मनोमूः ॥' अत्र रतार्थं प्रविशेति व्यज्यते ॥ अन्यासत्तेर्यथा—

'गोलेड अणोलमणा अत्ता मं घरभरम्मि सयलम्मि । खणमित्तं जइ संझाइ होइ न व होइ वीसामो ॥'

पुलकिता तन्वीति चोभयं विधेयमिति ॥ नारायणरूपतेति । ससंदेहोत्प्रेक्षायाः संकरेणेल्यर्थः । न च संदेहोत्प्रेक्षानुपपत्तिवलाद्रपकत्याक्षेपो येन वाच्यालंकारोपस्का-

<sup>9. &#</sup>x27;नुदत्यनाईमनाः स्वथृमी गृहभरे सकले। क्षणमात्रं यदि संध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः ॥' [इति च्छाया]

अत्र संध्या संकेतकाल इति तटस्थं प्रति कयापि चोत्यते ॥ प्रस्तावाद्यथा—

'सुब्बइ समागिमस्सइ तुज्झ पिओ अज्ज पहरिमत्तेण । एमेय किंति चिद्वसि ता सिंह सज्जेसु करिणज्जम् ॥' अत्रोपर्पातं प्रत्यभिसर्तुं न युक्तमिति ध्वन्यते ॥ देशविशेषाद्यथा—

'अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः । नाहं हि दृरं अमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽज्ञलिर्वः ॥' अत्र 'विविक्तोऽयं देशः, प्रच्छन्नकामुकस्त्वया विसर्ज्यः' इति विश्वस्तां प्रति क्याचिन्निवेद्यते ।

कालविशेपाद्यथा---

'गुँरुयणपरवस प्पिय किं भणामि तुह मंद्रभाइणी अहयम् । अज्ञ पवासं वच्चिस वच्च सयं जेव्व युणिस करणिज्ञम् ॥' अद्य मधुसमये यदि ब्रजिस तदहं तावन्न भवामि तव तु न जानामि गतिमिति व्यज्यते ॥

चेष्टाया यथा---

'द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दर्यसारश्रिया प्रोल्लास्योरुयुगं परम्परसमासक्तं समापादितम् । आनीतं पुरतः शिरोगुकमधः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तच निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोर्लते ॥'

रकरवं व्यङ्गस्य भवेन् । यो योऽसंप्राप्तलक्ष्मीको निर्व्याजिनगीपाकान्तः स स मां

 <sup>&#</sup>x27;श्यते समागमिष्यति तव प्रियोऽय प्रहरमात्रेण ।
 एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्सिख सज्जय करणीयम् ॥' [इति च्छाया]

 <sup>&#</sup>x27;गुरुजनपरवश प्रिय किं मणामि तव मन्दभागिन्यहम् ।
 अय प्रवासं वजिस वज स्वयमेव श्रोप्यसि करणीयम् ॥' [इति च्छाया]

१. 'यो यः संप्राप्त' ध्वन्यालोकलोचने.

अत्र चेष्टायाः प्रच्छन्नकान्तिविषय आकृतिविशेषो ध्वन्यते ॥
एवं वक्रादीनां द्विकािदयोगेऽपि व्यञ्जकत्वमवसेयम् । तत्र—
वक्तृबोध्ययोगे यथा—'अत्ताइत्थ' इत्यादि । अत्र वक्तृबोध्यपर्यालोचनयाशेषेति विधिरूपव्यङ्गचार्थपतीितः ॥

एवं द्विकयोगान्तरे त्रिकादियोगान्तरे च स्वयमप्यूद्धम् । एपु मुख्या-र्थस्य व्यञ्जकत्वमुदाहृतम् ॥

अमुरुयस्य यथा---

'साहेंती सिंह मुहयं खणे खणे दृमियासि मज्झ कए । सज्झाक्नेहकरणिज्जसरसियं दाव विरइयं तुमए ॥'

अत्र मित्पयं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वमाचरितमिति लक्ष्यम् । तेन च कामुकविषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्गचम् ॥

व्यङ्गचस्य यथा---

'वाणियय हिश्यदंता कुत्तो अम्हाण वग्यकित्तीओ । जावि लुलियालयमुही घरम्मि परिमुक्कए मुण्हा ॥'

अत्र विल्लिलितालकमुखीत्वेनानवरतकीडासक्तिस्तथा च सततसंभोग-क्षामता ध्वन्यते ॥

व्यङ्गचस्य भेदानाह-

व्यङ्गचः शब्दार्थशक्तिम्लः।

शब्दशक्तिम्लोऽर्थशक्तिम्लश्चेति व्यङ्गचो द्विधा । उभयशक्तिम्लसु शब्दशक्तिम्लानातिरिच्यते, शब्दस्यैव प्राधान्येन व्यञ्जकत्वात् ॥

मधीयादिखाद्यधंसंभावनात् । न च पुनरपीति पूर्वामिति भ्य इति च शब्देरयमाकृ-ष्टोऽर्थः । पुनरर्थस्य भूयोऽर्थस्य च कर्तृभेदेऽपि समुद्रैक्यामात्रेणाप्युपपत्तेः । यथा पृथ्वी पूर्व कार्तवीर्थेण जिता पुनर्जामदम्येनेति । पूर्वा च निद्रा राजपुत्राद्यवस्थायाम-

 <sup>&#</sup>x27;साधयन्ति सिख सुभगं क्षणे क्षणे क्नांस मत्कृते ।
 सद्भावस्रेहकरणीयसदशं ताबद्विरचितं त्वया ॥' [इति च्छाया]

२. 'वाणिजक इस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयश्च । यावहुलितालकमुखी गृहे परिसर्पते स्तुपा ॥' [इति च्छाया]

तत्र शब्दशक्तिमूलमाह-

नानार्थस्य मुख्यस्य शब्दस्य संसर्गादिभिरमुख्यस्य च मु-ख्यार्थबाधादिभिन्यिमते व्यापारे वस्त्वलंकारयोर्वस्तुनश्च व्यञ्ज-कत्वे शब्दशक्तिमूलः पदवाक्ययोः।

अनेकार्थस्य मुख्यस्य शब्दस्याभिधालक्षणे व्यापारे संसर्गादिभिर्नियन्निते-ऽमुख्यस्य च गौणलाक्षणिकरूपस्य शब्दस्य मुख्यार्थनाधनिमित्तप्रयोजनैगौं-णीलक्षणारूपे व्यापारे नियन्निते मुख्यस्य शब्दस्य वस्त्वलंकारव्यञ्जक-त्वेऽमुख्यस्य च वस्तुव्यञ्जकत्वे सति शब्दशक्तिम्लो व्यङ्गचः॥

स च प्रत्येकं द्विधा । पदे वाक्ये च ॥ संसर्गादयश्चेमे भर्तृहरिणा प्रोक्ताः—

> 'संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ मामर्थ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥'

यथा---

'वनिमदमभयमिदानीं यत्रास्ते लक्ष्मणान्वितो रामः' इति । 'विना सीतां रामः प्रविश्वाति महामोहसरणिम्' इति । संसर्गाद्विप्रयोगाच दाशरथो । 'बुधो भौमश्च तस्योचैरनुकूलत्वमागतो' इति साहचर्याद्घहविशेषे । 'रामार्जुनव्यतिकरः सांप्रतं वर्तते तयोः' इति विरोधाद्धार्गवकार्तवीर्ययोः । 'सैन्धवमानय, मृगयां चरिष्यामि' इत्यर्थात्प्रयोजनादश्चे ।

'असाद्भाग्यविषययाद्यदि परं देवो न जानाति तम्' इति प्रकरणाद्य-ष्मदर्थे । प्रकरणमशब्दमर्थस्तु शब्दवानित्यनयोर्भेदः ।

'कोदण्डं यस्य गाण्डीवं स्पर्धते कस्तमर्जुनम्' इति लिङ्गाचिहात्पार्थे । 'किं साक्षादुपदेशयष्टिरथ वा देवस्य शृङ्गारिणः' इति शब्दान्तरसंनि-धानात्कामे ।

'कणित मधुना मत्तश्चेतोहरं प्रियकोकिलः' इति सामर्थ्याद्वसन्ते । 'तन्व्या यत्सुरतान्ततान्तनयनं वक्रं रतव्यत्यये तत्त्वां पातु चिराय' इत्यौचित्यात्मसादसांमुख्यपालने । 'अहो महेश्वरस्यास्य कापि कान्तिः' इति राजधानीरूपादेशाद्राजनि । 'चित्रभानुर्विभात्यिद्धि' इति कालविशेषाद्रवौ ।

'मित्रं हन्तितरां तमः परिकरं धन्ये दृशो मादृशाम्' इति व्यक्तिवि-शेषात्सुहृदि च प्रतीतिः।

स्वरात्त्वर्थविशेषप्रतिपत्तिः काव्यमार्गेऽनुपयोगिनीति नोदाहियते । 'मश्रामि कौरवशतं समरे न कोपात्' इति काकुरूपात्स्वराद्भवत्यर्थवि-शेषप्रतिपत्तिः ।

आदिमहणादभिनयोपदेशनिर्देशसंज्ञेङ्गिताकारा गृद्यन्ते । अभिनयो वथा---

'एंइहमित्तत्थिणया एइहमित्तेहि अत्थिवत्तेहि । एयावत्थं पत्ता एतियमित्तेहि दिअहेहि ॥' अपदेशो यथा—

> 'इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेत एवार्हीत क्षयम् । विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेतुमसांप्रतम् ॥'

निर्देशो यथा—'भर्तृदारिके, दिष्टचा वर्धामहे यद्त्रैव कोऽपि कस्यापि तिष्ठतीति मामङ्गुर्लावलासेनाख्यातवत्यः ।'

संज्ञा यथा----

'अप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्रश्नतत्परमनङ्गशासनम् । वीक्षितेन परिगृद्ध पार्वती मूर्घकम्पभयमुत्तरं दद्रो ॥' इङ्कितं यथा—

> 'कदा नो संगमो भावीत्याकीर्णे वक्तमक्षमम् । अवेत्य कान्तमवला लीलापद्मं न्यमीलयत् ॥'

आकारो यथा---

'निवेदितं निःश्वसितेन सोप्मणा मनस्तु मे संशयमेव गाहते । न विद्यते प्रार्थियतच्य एव त भविष्यति प्रार्थितदुर्लभः कथम् ॥'

१. 'एइहमेत्तावस्था' इति काव्यप्रकाशे.

प्तावन्मात्रस्तिनका एतावन्मात्राभ्यामिक्षपत्राभ्याम् ।
 एतावदवस्थां प्राप्ता एतावन्मात्रैर्दिवसैः ॥'

तदेवं संसर्गादिभिर्नियमितायामभिषायां यार्थान्तरप्रतीतिः सा व्यक्तनव्यापारादेव । अमुख्येऽपि शब्दे मुख्यार्थनाषादिनियमिते प्रयोजनप्रतिपित्रव्यक्तनव्यापारादेव । तथा हि तत्र संकेताभावात्ताभिषा नापि गौणी
लक्षणा वा मुख्यार्थनाषादिलक्षणाभावात् न हि लक्ष्यं मुख्यम्, नापि तस्य
नाधः, न च किचिन्निमित्तमित्त, नापि तत्र शब्दः स्खलद्भतिः । न च
किचित्प्रयोजनमित्त । अथ प्रयोजनेऽपि लक्ष्ये प्रयोजनान्तरमाकाङ्क्र्यते
तर्हि तत्रापि प्रयोजनान्तराकाङ्क्षायामनवस्था स्यात् । तथा च लाममिच्छतो मूलक्षतिः । न च प्रयोजनसहितमेव लक्ष्यं लक्षणाया विषय इति
वक्तुं शक्यम् । विषयप्रयोजनयोरत्यन्तमेदात् । प्रत्यक्षादेरपि प्रमाणस्य
विषयो घटादिः प्रयोजनं त्वर्थाधिगतिः प्राकट्यं संवित्तिर्वा । तदेवं
प्रयोजनविशिष्टस्य लक्ष्यस्य गौणीलक्षणयोरविषयत्वात्प्रयोजने व्यञ्जनमेव
व्यापारः ॥

तत्र मुख्यशब्दशक्तिव्यङ्गचं वस्तु पदे यथा-

'मुक्तिभुक्तिकृदेकान्तसमादेशनतत्परः । कस्य नानन्दनिस्यन्दं विद्याति सदागमः॥'

काचित्संकेतदायिनमेवं मुख्यया वृत्त्या शंसतीति सदागमपदेन प्रका-

वाक्ये यथा---

'पैन्थिय न एत्थ सत्थरमित्थ मणं पत्थरत्थले गामे । उन्नयपञ्जोहरं पिखिऊण जइ वसिस ता वससु ॥'

पीति सिद्धं रूपकथ्विनरेवायम् । स च वाक्यपर्यालोचनयावसीयत इति ॥ अर्थाधि-गतिरिति । नैयायिकादीनां प्राकव्यं भद्दमते, संवित्तिः प्राभाकरे ॥ मुक्तीति । मुक्तिरभेदव्यापारादिषे । भुक्तिः कान्तोपभोगोऽपि । एकान्तः संकेतस्थानमपीति । सतः सुन्दरस्थागमनम्, शोभन आगमश्र ॥ उन्नतपयोधरमिति । उन्नतं मेषं प्रेक्षे-

 <sup>&#</sup>x27;पथिक नात्र संस्तरमस्ति मनाक्प्रस्तरस्थले प्रामे ।
 उन्नतपयोघरं प्रेक्ष यदि वससि तद्वस ॥' [इति च्छाया ।]

१. 'मिति' होचने.

अत्र प्रहरचतुष्ट्यमप्युपभोगेन नेह निद्रां कर्तुं रूम्यते । सर्वे सत्रावि-दग्धाः। तदुन्नतपयोधरां मामुपभोक्तुं यदि वसिस तदास्स्वेति व्यज्यते। वाच्य-बाधेन व्यक्तचस्य स्थितत्वात् । तयोनींपमानोपमेयभाव इति नालंकारो व्यक्तचः ॥

यथा च---

'श्रनिरश्ननिश्च तमुचैर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम् । यत्र पसीदसि पुनः स भात्युदारोऽनुदारश्च ॥' अत्र विरुद्धाविप त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्य कुरुतः इति व्यत्ययेन ध्वन्यते ॥ मुख्यशब्दशक्तिव्यक्कंचोऽलंकारः पदे यथा—

'रुघिरविसरप्रसाधितकरवालकरालरुचिरभुजपरिघः । झटिति भ्रुकुटिविटक्कितल्लाटपट्टो विभासि नृप भीमः ॥' अत्र भीषणीयस्य भीमसेन उपमानम् ।

वाक्ये यथा---

'उन्नतः प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमलीमसः । पयोधरभरस्तस्याः कं न चन्नेऽभिलाविणम् ॥'

अत्र वाक्यस्यासंबद्धार्थत्वं मा प्रसाङ्कीदित्यपाकरणिकपाकरणिकयो-रुपमानोपमेयभावः कल्पनीय इत्यत्रोपमालंकारो व्यङ्गचः॥

यथा वा---

'अतन्द्रचन्द्राभरणा समुद्दीपितमन्मथा । तारकातरला स्यामा सानन्दं न करोति कम् ॥'

अत्र शब्दशक्त्या रात्रियोषितोरुपमा व्यङ्गचा । यद्यपि समुद्दीपितेति सानन्दमिति चार्थो व्यञ्जकस्तथापि न शब्दशक्ति विनार्थशक्तिरुन्मीलति इति शब्दशक्तिरेव व्यञ्जिका ॥

लयैः ॥ भशनिर्वज्रमपि । अनुदारोऽनुगतदारोऽपि ॥ प्रोल्लसन् हारो यस्य, प्रोल्लसन्त्यश्व धारा यस्य । तस्याः कामिन्याः, प्राष्ट्रपथ ॥ अच्चन्द्रेति । चन्द्रः कर्पूर-मपि । समुत्तहर्षा । तारकाभ्यां कनीनिकाभ्यामपि । स्यामा रात्रिः, कान्ता च ॥

१. 'अतन्द्रेति' स्यात्.

यथा वा—'मातङ्गामिन्यः शीलवत्यश्च, गौर्यो विभवरताश्च, श्यामाः पद्मरागिण्यश्च, धवलद्विजशुचिवदना मृदिरामोदश्वसनाश्च प्रमदाः ।' अत्र विरोधालंकारो व्यक्त्यः ॥

यथा वा---

'सं येऽभ्युज्ज्वलयन्ति लूनतमसो ये वा नखोद्गासिनो ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमधिक्षिप्ताब्जभासश्च ये। ये मूर्धस्ववभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरां-स्थाकामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्तु वः॥' अत्र व्यतिरेकः॥ एवमलंकारान्तरेऽप्युदाहार्यम्॥ गौणशब्दशक्तिव्यङ्गचं वस्तु पदे यथा—

> 'रविसंकान्तसौभाग्यस्तुषाराविलमण्डलः । निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥'

अत्रोपसंहतदृष्टिवृत्तिरन्धशब्दो बाधितमुख्यार्थः पदार्थप्रकाशनाशक्तत्वं नष्टदृष्टिगतं निमित्तीकृत्यादशें वर्तमानोऽसाधारणविच्छायित्वानुपयोगित्वा-दिधर्मजातमसंख्यं प्रयोजनं व्यनक्ति ॥

वाक्ये यथा---

'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जामति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनैः ॥'

मातहो हस्ती चण्डालश्च । गौर्यो गौराङ्ग्योऽपि । विभवेरता विगतं भवे रतं यासां ताश्च । पद्मरागा मणिविशेषाः, पद्मवच रागो वियते यासाम् । द्विजा दन्ताः, विप्राश्च ॥ नखैः करजैः, न गगने च । क्षितिभृतो राजानोऽपि उभये रिमचरणरूपाः ॥ प्रविमिति । यथा—'सेरसं मडअसहावं विमलगुणाणं मित्तसंगमोल्लिअम् । कमलं नद्वच्छायं कुणंतदोसायरनमोदे ॥' एतत्केनिचचन्द्रमेवोह्श्योच्यते । कमलप्रस्यस्य महापुरुषस्य श्रियं नाशितवन्तं कंचन श्रीजुषं प्रति चाप्रस्तुतश्वांसा व्यङ्गयेति । विश्वसान्ध्य इति । हेमन्तवर्णने पववव्यां रामस्योक्तिरियम् ॥ या निशेति । सर्वेषां ब्रह्मादिस्थावरान्तानां चतुर्दशानामपि भूतानां या निशाख्या मोहजननी तत्त्वदृष्टिः तस्यां संयमी जागर्ति कथं प्राप्येति । न तु विषयवर्जनमात्रादेव संयमीति

१. अस्य संस्कृतच्छाया न बुद्धाः

अत्र निशायां जागरितव्यमन्यत्र रात्रिवदासितव्यमिति न कश्चिदुप-देश्यं प्रत्युपदेशः सिध्यतीति बाधितस्वार्थमेतद्वाक्यं संयमिनो लोकोत्तर-तालक्षणेन निमित्तेन तत्त्वदृष्टाववधानं मिथ्यादृष्टौ तु पराष्णुसत्वं ध्वन-तीति ॥

लक्षकशब्दशक्तिव्यङ्गयं वस्तु पदे यथा—
'स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्धलाका घना
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः ।
कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सहे
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥'

यावत् । यदि वा सर्वभूतनिशायां मोहन्यां मिध्यादृष्टी जागतिं कथमियं हेयेति । यस्यां तु मिध्यादृष्टी सर्वभूतानि जायति अतिशयेन सुप्रवुद्धरूपाणि सा तस्य रात्रि-रप्रबोधविषयः । तस्यां हि चेष्टायां नासौ प्रवुद्धः । एवमेव च लोकोत्तराचारव्यवस्थितः पर्यति च मन्यते च तस्यैवान्तर्बहिष्करणवृत्तिश्वरितार्था । अन्यसु न पर्यति न मन्यते इति तत्त्वदृष्टिपरेण भाव्यमिति तात्पर्यम् ॥ स्निग्धेति । निग्धया जलसंबन्ध-सरसया श्यामलया द्रविडवनितोचितासितवर्णया कान्त्या चाकचिक्येन लिप्तमाच्छ-रितं वियन्नभो यैः । वेल्लन्स्यो जुम्भमाणास्तथा चलन्सः परभागत्रशात् प्रदूर्षवशाच बलाकाः सितपक्षिविशेषा येषु सत्सु ते एवंविधा मेघाः । एवं नभस्तावहुरालोकं वर्तते । दिशोऽपि दु:सहाः । यतः सुक्ष्मजलोद्वारिणो वाता इति मन्दमन्दत्वमेषामनियतदि-गागमनं च बहुवचनेन सूचितम्। तर्हि गुहासु क्रचितप्रविश्यास्यताम्, अत आह-पयो-दानां ये मुहृदस्तेषु च सत्यु शोभनहृदया मयूरास्तेषामानन्देन हर्षेण कलाः षड्जसंबा-दिन्यो मधुराः केकाः शब्दविशेषाः । ताश्व सर्वे पयोदवृतान्तं स्मारयन्ति स्वयं च दु:सहा इति भावः । एवम्हीपनविभावोद्घोधितविप्रलम्भः । परस्पस्धिष्ठानत्वाद्रतेः । विभावानां च साधारण्यमभिमन्यमान इत एव प्रभृति प्रियतमां हृद्ये निधायैव खात्मवृत्तान्तं तावदाह—कामं सन्त्विति । दृढमिति सातिशयम् । कठोरहृदय इति । रामशब्दार्थव्यङ्गयविशेषावकाशदानाय कठोरहृद्यपदम् । यथा-तद्गेहमित्युके-Sपि नतभित्तीति । अन्यथा रामपदं दश्तरथकुलोद्भवकौशस्यान्नेहृपात्रत्वबाल्यचरितः जानकीलाभादिधर्मान्तरपरिणतमर्थे कथं नाम ध्वनेत् । अस्मीति । स एवाहं भवामी-त्यर्थः । भविष्यतीति क्रियासामान्यम् । तेन किं करिष्यतीत्यर्थः । अथ च भवनमे-वास्या असंभाव्यमिति । उक्तप्रकारेण हृदयनिहितां प्रियां सजलजलघारादीनामुद्दी-पनविभावानां साधारणत्वावधारणादिना स्मर्णेन वैदेहीति शब्देन कथं भविष्यतीति अत्र प्रकरणातृतीयत्रिकनिर्देशाच रामे प्रतिपन्ने रामपदमनुपयुज्यमानं कठोरहृदय इत्यनेन दिशतावकाशं पितृमरणसीतावियोगाद्यनेकदुःसभाज-नत्वं लक्षयदसाधारणानि निर्वेदग्लानिमोहादीनि व्यनक्ति ॥

वाक्ये यथा---

'सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्॥'

इदं हि वाक्यमसंभवत्स्वार्थे सत्सादृश्यात्सुलभसमृद्धिसंभारभाजनतां लक्षयञ्छूरकृतविद्यसेवकानां प्राशस्त्यं ध्वनति ॥

अर्थशक्तिमूलं व्यङ्गचमाह—

वस्त्वलंकारयोस्तद्वयञ्जकत्वेऽर्थशक्तिमूलः प्रवन्धेऽपि ।

वस्तुनोऽलंकारस्य च प्रत्येकं वस्त्वलंकारव्यञ्जकत्वेऽर्थशक्तिमूलः स च

विकल्पपरम्परया च प्रत्यक्षीभावितां हृद्यस्य स्फुटनोन्मुखीं ससंश्रममाह—हृहा हेति । देवीति युक्तं तव धैर्यमिल्यर्थः ॥ सुवर्णपुष्पामिति । सुवर्णं न तु ताम्रादि पुष्पाणि प्रतिदिनं प्राह्माणि न तु दीनारादिवत् सकृद्वाह्माणि । पृथिवीं न तु नगरादि-मात्रं चिन्वन्ति प्रत्यहं गृहीतसारां कुर्वते । पुरुषा इति । अन्ये त्वकार्यकराः । त्रय इति न तु चत्वारः । एवं ग्रूरः पराक्रमेण दुर्घटकार्यकारी । कृता परं धाराधिरोहं नीता विद्या तत्वावबोधहेतुर्येन । सेवक इति सेवाज्ञ इति वा वक्तव्ये ज्ञानस्यालीकिक-त्वमनीचित्याद्यगणनादि च ध्वनितुं यस्ये(श्वे)त्यादि कृतम् । ग्रुरकृतविद्यवत्सेवाज्ञस्य निर्गुणस्यापि लाभप्राप्तिरिति त्रयश्वकाराः स्ततः संभवन्तीति न केवलं भणितिवज्ञेनेवाभिनिष्पन्नश्चरीरो यावद्वहिरप्यौचित्येन संभाव्यमानसद्भाव इत्यर्थः । यथा—'सिहिप्चकृकण्णकरा जाया वाहस्स गव्विरी भमइ । मुत्ताहलरइक्षपसाहणाणं मज्जो सवत्तीणम् ॥' शिखिमात्रमारणमेव तदासक्तस्य कृत्यम् । अन्यासु त्वासक्तो हृस्तिनोऽप्यमार्यत् इति बहुवचनेनोक्तमुत्तमं सौभाग्यम् । रचितानि विविधमङ्गीभः प्रसाधनानि इति तासां संभोगव्यप्रमाभावात् तद्विरचनशित्यक्षेशालमेव परमिति दौर्भाग्यातिशय इति दर्शितम् । गर्वश्व बाल्याविवेकादिनापि भवतीति नात्र खोक्तिसद्भावः शङ्कयः । एष चार्यो यथा यथा वर्ण्यते तथा तथा सौभाग्यातिशयं व्याधवष्या द्योत्यति ॥

 <sup>&#</sup>x27;शिखिपिच्छकर्णपूरा जाया व्याधस्य गर्निणी श्रमति ।
 मुक्ताफकरिवतप्रसाधनानां मध्ये सपत्रीनाम् ॥' [इति च्छाया]

पदवाक्ययोः प्रबन्धे च । इह चार्थः स्ततःसंभवी कविमौढोक्तिमात्रनिष्प-त्रशरीरः, कविनिबद्धवकृमौढोक्तिमात्रनिष्पत्रशरीरो वेति भेदकथनं न न्याय्यम् । प्रौढोक्तिनिर्मितत्वमात्रेणैव साध्यसिद्धेः । प्रौढोक्तिमन्तरेण स्वतः संभविनोऽप्यकिंचित्करत्वात् । कविमौढोक्तिरेव च कविनिबद्धवकृ-प्रौढोक्तिरिति किं प्रपञ्चेन ॥

कवित्रौढोक्तिमात्रेति । कवेरेव या प्रौढा उक्तिस्तन्मात्रनिष्पन्नशरीर इसर्थः । यथा-- 'सैज्जेइ सुरहिमास्रो नै याप णामेइ जुअइजणलक्खमुहे । अहिणवसहिया-रम्हे णवपल्लवपश्ले अणङ्गस्स सरे ॥' अत्र वसन्तैश्वेतनोऽनङ्गस्य सखा स जयति केवलं न तावदर्पयति । इत्येवंविधया समर्पयितव्यवस्त्वर्पणकुशलयोक्त्या सहकारो-द्धेदिनी वसन्तद्शा यत उक्ता अतोऽनर्पितेष्विप शरेषु यद्येवं मन्मयः प्रतपित तद-र्पितेषु कियद्विकः (क)मिष्यते इति मन्मयोन्माथकस्यारम्भं क्रमेण गाढगाढीभविष्यन्तं व्यनिक ॥ कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिमात्रशरीरो यथा—'शिखरिणि क न नाम कियचिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः । तरुणि येन तवाधरपाटलं दशति बिम्वफलं शुक्रशावकः ॥' न हि निर्विद्रोत्तमसिद्धयोऽपि श्रीपर्वतप्रभृतय इमा सिद्धि विदध्यः । दिव्यकल्पसहस्रादिश्वात्र परिमितकालः । न चैवंविघोत्तमफलत्वेन चान्द्रायणप्रभृत्यपि तपः श्रुतम् । तवेति भिन्नं पदम् । समासेन विगलिततया सा न प्रतीयते । तव दशतीत्यभिप्रायेण । तेन वृत्तानुरोधात् त्वदधरपाटलम् इति न कृतमिति । तदसदेव । दशतीत्याखादयति । अविच्छिन्नप्रतिबन्धतया न त्वौदिरिकवत्परिभुद्धे अपि त तत्प्राप्तिवदेव । रसज्ञताप्यस्य तपःप्रभावादेवेति । शुक्रशावक रसज्ञोऽत्रेति इति । तारुण्यायुचितकाललाभोऽपि तपस एवेति । अनुरागिणश्च प्रच्छन्नसाभिप्राय-ह्यापनवैदाध्यचाद्वविरचनात्मक्रभावोन्मीलनं व्यङ्गयम् । अत्र नाव्यवहरणत्रयेऽपि प्रौढोक्तिरेव वस्तुव्य अकत्वेन खदते । खभावोऽपि हि वर्ण्यमानः कविप्रौठ्येव खदते । एतच जाललंकारे विवेचियण्यते । काव्यस्य च कविरेव कर्ता वक्ता च । तत्र कविनैव निबद्ध इति कवेरेव तथाविधार्था उल्लिखिताः इति खतःसंभवित्वम् । कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिमात्रशरीरत्वं चार्थस्य न वाच्यमिस्यर्थः ॥ कि प्रपञ्जेनेति ।

 <sup>&#</sup>x27;सज्जयित सुरिभमासो न ताबद्र्पयित युवतिजनलक्ष्यमुखान् ।
 भ्रमिनवसद्द्वारमुखात्रवपन्नव्यन्त्रलाननक्ष्य शरान् ॥' [६ति च्छाया]

२. 'ण दाव अप्पेइ' ध्वन्यालोके. ३. 'न्तोचेतनो' ध्वन्यालोकलोचने.

तत्र वस्तुनो वस्तुव्यक्षकत्वं पदे यथा—
'तं ताण सिरिसहोयररयणाहरणिम्म हिययमिकरसम् ।
बिम्बाहरे पियाणं निवेसियं कुसुमबाणेन ॥'
अत्र कुसुमबाणेनेति पदं कामदेवस्य मृदूपायसौन्दर्य प्रकाशयति ॥
बाक्ये यथा—

'तापी नेयं नियतमथ वा तानि नैतानि नूनं तीराण्यस्थाः सविधविचलद्वीचिवाचालितानि । अन्यो वाहं किमथ न हि तद्वारिवेल्लद्धलाकं यत्तत्पल्लीपतिदुहितरि स्नातुमभ्यागतायाम् ॥' अत्र वाक्यार्थेन वस्तुमात्ररूपेणाभिल्षणीयजनकृतमेव भावानां हृद्यत्वं न स्वत इत्येतद्वस्तु व्यज्यते ॥

वस्तुनोऽलंकारव्यञ्जकत्वं पदे यथा—

'वीराण रमइ घुसिणारुणिम्म न तहा पियाथणुत्थक्के । दिही रिउगयकुम्भत्थलिम्म जह बलहसिन्दूरे ॥'

अत्र धी(वी)राणामिति पदार्थी वस्तुमात्ररूपः कुचयोः कुम्भस्थलस्य चोपमालंकारं ध्वनति ॥

एवं हि भेदपरिकल्पने शिष्यव्यामोह एव संपद्यत इत्यर्थः ॥ तं ताणेति । तेषामसुराणां पातालवासिनां यैः पुनः पुनरिन्द्रविमर्दनादि कि कि न कृतम् तद्धृदयमिति
येभ्यस्तेभ्योऽतिदुःखकरेभ्योऽप्यकम्पनीयव्यवसायम् । तच्च श्रीसहोदराणामत एवानिर्षान्योत्कर्षाणामित्यर्थः । तेषां रञ्जानामासमन्ताद्धरणे एकरसं तत्परम् यद्धृदयं तत्कुसुमबाणेन सुकुमारतरोपकरणसंभारेणापि श्रियाणां विम्बाधरे निवेशितम् । तद्वलोकनपरिचुम्बनदर्शनमात्रकृतकृत्यताभिमानयोगित्वेन कामदेवेन कृतम् तेषां हृदयं
यदत्यन्तविजिगीषाज्वलनजाज्वस्यमानमभूदिति यावत् ॥ वस्तुनोऽलंकारव्यञ्जकत्वमिति । वस्तुना उपमादिरलंकारो व्यज्यत इत्यर्थः । तत्रोपमाध्विनः 'वीराण-'

 <sup>&#</sup>x27;तत्तेषां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम् ।
 विम्वाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमवाणेन ॥' [इति च्छाया]

 <sup>&#</sup>x27;वीराणां रमते घुस्रणारुणे न तथा प्रियास्तमोत्सङ्गे ।
 इष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा बहुलसिन्दूरे ॥' [इति च्छावा]

इस्यादिना दर्शित: । अर्थान्तरन्यासध्वनि: पदे यथा---'हि अक्षेद्वियमन्नं खुल भणरुद्रमुद्दं पि मं पसायन्त । भवरद्धस्य वि णे हु दे बहुजाणय रुसिउं सक्षम् ॥' हृद्ये स्थितो न तु बहिः प्रकटितो मन्युर्यया । अत एवाप्रदर्शितरोषमुखीमपि मां प्रसाद-यन् । हे बहुज्ञ, अपराद्धसापि तव खल्ज न रोषकरणं शक्यम् । अत्र बहुज्ञेत्यामन्त्र-णार्थो विशिषे पर्यवसितः । अनन्तरं त तदर्थपर्यालोचनबलावासीमान्यरूपं समर्थकं प्रतीयते तदेव चमत्कारकारि । तथा हि । खण्डिता सती वैदग्ध्यानुनीता तं प्रत्यक्षेण दर्शयन्ती इत्थमाह । यः कश्चिद्धहज्ञो धृर्तः स एवं सापराघोऽपि स्वापराधावकाश-मवच्छादयतीति मा त्वमात्मनि बहुमानं मिथ्या प्रहीरिति । उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा-'चन्दनासक्तभुजगनिःश्वासानिलमृधितः । मूर्छयसेष पथिकान्मधौ मलयमारुतः ॥' अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमूर्छोकारणत्वं मन्मयोन्मायदाथित्वेनैव । तसु च-न्दनासक्तअजगिनःश्वासानिलम्किंतत्वेनोत्प्रेक्ष्यत इत्युत्प्रेक्षा साक्षादनुकापि वाक्यार्थसा-मर्थ्यादवसीयते। न चैवंविधे विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धतैवेति शक्यं वक्तम्, गमकत्वात् । अन्यत्रापि तदप्रयोगे तदर्थावगतिदर्शनात् । यथा--- ईसेंाकलुसस्स वि तुद्द मुद्दस्स नणु एस पुण्णिमायंदो । अञ्ज सरिसत्तणं पाविऊण अक्ति विवस न माई ॥' ईर्घ्याकछिषतस्यापि ईषदरणच्छायाकस्य । यदि तुं प्रसन्नस्य मुखस्य साद-श्यमुद्रहेत्सर्वदा तरिक कुर्यात् त्वन्मुखं त चन्द्रीभवतीति मनोरथानामप्यपथमिदमि-स्यपिशन्दस्याभिप्रायः । अने न खदेहे न माति दश दिशः पूरयति यतोऽयेयता काळेन एकं दिवसमात्रमिखर्यः । अत्र पूर्णचन्द्रेण दिशां पूरणं खरससिद्धमेवमुत्रे-क्षते । यदि च ननुशब्देन वितर्कमुर्वेक्षारूपमाचक्षणेनासंबद्धता पराकृतेति संभाव्यते तदेदमत्रोदाहरणं यथा--'त्रासाकुलः परिपतन्परितो निकेतान्युंभिर्न कैश्चिद्पि धन्विभरन्वबन्धि । तस्था तथापि न मृगः कचिदक्वाभिराकर्णपूर्णनयनेषुइतेक्ष-णश्रीः ॥' परितः सर्वतो निकेतान्परिपतन्नकामन्न कैश्विद्पि चापपाणिभिरसौ मृगोऽतु-बद्धस्तयापि न कवित्तस्थी त्रासचापलयोगात् स्वाभाविकादेव तत्र चोत्प्रेक्षा ध्वन्यते । अङ्गनाभिराकणेपूर्णैनेंत्रशरेईता ईक्षणश्रीः सर्वस्तभूता अस्य यतः अतो न तस्थी। मन्वेतद्व्यसंबद्धमस्तु । न । शब्दार्थव्यवहारे प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् ॥ दीपकःवनि-र्थथा—'मा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकलः परशर्वा । वज्रमिन्द्रकरविप्रसतं

 <sup>&#</sup>x27;हृदयस्थापितमन्युमपरोषमुखीमपि मां प्रसादयन् । अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषितुं शक्यम् ॥' [इति च्छाया]

२. 'हिश्वअद्यविश्वमण्णुं अवरुण्णमुहं' ध्यन्यालोके पाठः. ३. 'णं' ध्वन्यालोके. ४. 'सामर्थ्य' लोचने. ५. 'सा हि' लोचने.

६. 'ईर्घ्यांकछषस्यापि तब मुखस्य नन्तेष पूर्णिमाचन्द्रः । अय सहशत्वं प्राप्याङ्ग इव न माति ॥' [इति च्छाया]
७. 'त्वप्रस' होचने.

वाक्ये यथा---

'पुत्रक्षयेन्धनघनप्रविजृम्भमाण-स्नेहोत्थशोकविषमज्वलनाभितसः । प्रालेयशीतलममंस्त स बाह्यवहि-महाय देहमथ संविदधे सरित्सात् ॥'

अत्र विशिष्टः पुत्रक्षयोपतप्तोऽिः प्रविष्टो न तेन दग्ध इत्ययं वाक्यार्थो वस्तुस्वभावः शोकस्य बाह्यवद्वेराधिक्यमिति व्यतिरेकालंकारं ध्वनति ॥

वा खर्सित तेंऽस्तु लतया सह वृक्ष ॥' इति । अत्र मा बाधिष्ठेति गोप्यमानादेव दीपकादत्यन्तस्रेहास्पदत्वप्रतिपत्या चारुत्वनिष्पत्तिः ॥ अप्रस्तुतप्रशंसाध्वनिर्यथा--'दुण्ढुण्णन्तो मरिहिसि−' इति । प्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिन्नायिका अमर-मेवमाहेति । भृङ्गस्याभिधायां प्रस्तुतत्वमेव । न चामन्त्रणादप्रस्तुतत्वगतिः प्रत्युतामन्त्रणं तस्या मौग्ध्यविज्ञम्भितमित्यभिषया तावन्नात्राप्रस्तुतप्रशंसा । समाप्तायां पुनरभिधायां वाच्यार्थसीन्दर्यवलादन्यापदेशता ध्वन्यते । यत्र खसीभाग्याभिमानपूर्णा सुकुमारपरि-मलमालतीकुसुमसदशी सुग्धकुलवधूर्निर्व्याज्येमपरतया कृतकवैदग्ध्यलच्धप्रसिद्ध्यति-शयानि शम्भलीकष्टकव्याप्तानि दुरामोदकेतकीवनस्थानीयानि वेश्याकुलानि इतश्चा-मुतश्च चश्चर्यमाणं प्रियतमसुपालभते ॥ अपद्वृतिध्वनिर्यथा--- 'यत्कालागुरुपत्रभद्ग-रचनावासंकसारायिते गौराङ्गीकुचकुम्भभूरिसुभगाभोगे सुधाधामनि । विच्छेदानलदीपि-तोत्कर्वनिताचेतोधिवासोद्भवं संतापं विनिनीषुरेष विततैरहैर्नताङ्गः स्मरः ॥' अत्र चन्द्रमण्डलमध्यवर्तिनो लक्ष्मणो वियोगानिपरिचितवनिताहृदयोदितान्नोषमलीमसच्छ-विमन्मथाकारतयापद्भवो ध्वन्यते । अत्रैव ससंदेहध्वनिः । यतः चन्द्रवर्तिनोऽस्तस्य नामापि न गृहीतम् । अपि तु गौराङ्गीस्तनाभोगस्थानीये चन्द्रमसि कालागुरुपत्रभङ्गवि-च्छित्यास्पदत्वेन यच्छाखामुत्क्रष्टतामाचरतीति तन्न जानीमः किमेतद्वस्त्वित ससंदेहो ध्वन्यते ॥ पूर्वमनङ्गीकृतप्रणयामनुतप्तां प्रणयिविरहोत्कण्ठितां वल्लभागमनप्रतीक्षापर-त्वेन कृतप्रसाधनादिविधेयतया वासकसजीभृतां पूर्णचन्द्रोदयावसरे द्तीमुखेनानीतः प्रियतमस्त्वदीयकुचकलशन्यस्तकालगुरुपत्रभङ्गरचना मन्मथोद्दीपनकारिणीति चादकं कुर्वाणश्चन्द्रवर्तिनी च कुवलयदलश्यामला कान्तिरेवमेव करोतीति निदर्शनाध्वनिरिप ॥ त्वदीयकुचकलशशोभा मृगाद्वशोभा च सह मदनमुद्दीपयते इति सहोक्तिध्वनिर्पि ॥ 'त्वत्कुचसदशश्चन्द्रसमस्त्वत्कुचाभोगः' इति प्रतीतेरुपमाध्वनिरपि ॥ एवमन्येऽप्यत्र प्रभेदाः शक्योत्प्रेक्षाः । महाकविवाचोऽस्याः कामधेनुत्वात् । यतः—'हेलापि कस्यवि-

१. 'वनिताचेतो' स्थात.

# अलंकारस्य वस्तुर्व्येङ्गचत्वं पदे यथा— 'चृञङ्करावयंसं छणपसरमहम्घमणहरसुरामोयम् । अपणामियं पि गहियं कुसमसरेण महुमासलच्छीए मुहम् ॥'

दिचन्लफलप्रसत्त्वै कस्यापि नालमणवेऽपि फलाय यहाः । दिग्दन्तिरोमचलनं धरणीं लतां चलयेत्र भृङ्गः ॥' व्यतिरेक्ष्वनिर्यथा—'जाएज धुनोति खात्संपतन्नपि वणुदेशे खुजो न्विअ पायवो घडिअवत्तो।मा माणुसम्मि लोए ताएकरसो दरिदो भ ॥' जायेय वनोहेशे एव वनस्यैकान्ते गहने यत्र स्फुटबहुतरवृक्षसंपत्त्या प्रेक्षतेऽपि न क-श्वित् कुब्ज इति । यो रूपघटनादावेवानुपयोगी । झटितपत्र इति । छायामपि न क-रोति तस्य का पुष्पफलवार्तेति भावः । ताहशोऽपि कदाचिदाङ्गारिकस्योपयोगी स्था-दुङ्कादेर्निवासायेति भावः । मानुष इति । मुलभार्थिजन इति भाव: । लोक इति । यत्र लोक्यते सोऽर्थिभिः तेन चार्थिजनो न किंचिच्छक्यते कर्तु तन्महद्वैश-समिति भावः । अत्र वाच्योऽलंकारो न कश्चित् । त्यांगैकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानभि-नन्दनं त्रुटितपत्रकुब्जपादपजन्माभिनन्दनं च साक्षाच्छब्दवाच्यम् । तथाविधादपि पादपात्तादशक्ष पुंसः शोच्यतायामाधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति ॥ एवमन्येऽलंकारा व्यङ्गचतवा अभ्यूह्या इति ॥ अलंकारस्य वस्तुव्यञ्जकत्वमिति । अलंकारेण उपमादिना वाच्येन वस्तु व्यज्यत इत्यर्थः । तत्र विरोधस्य वस्तुव्यन्नकत्वं चुअङ्गरा-वयंसमित्यादिना प्रदर्शितम् ॥ उपमाया यथा । शिखरिणीति । अत्र तवाधरपाटलमिति पदे समासोपमयाभिलाषात्मकं वस्तु ध्वन्यते ॥ रूपकस्य यथा 'वंमहियमाणसकश्र-णपङ्कयनिम्महियपरिमला जस्स । अखुडियदाणप्पसरा वाहुप्पलिहा व्विय गयन्दा ॥' क्षत्र बाह्नोः परिचरूपणात्मना रूपकालंकारेण भुजद्वयान्यद्गजाश्वादिसामग्री रूपं तस्यानुः पादेयमिति वस्तु व्यज्यते । एवमन्येऽप्यलंकारा वस्तुनो व्यञ्जकत्वेनोदाहार्याः ॥ छुणेति । महाघेंनो(णो)त्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य आमोदश्वमत्कारो यत्र । महार्घशब्दस्य परनिपातः । प्राकृते नियमाभावात् । असमर्पितमपि गृहीतं कु-

१. 'व्यक्तकत्वं' स्यात् टीकानुरोधात्.

 <sup>&#</sup>x27;चूताङ्करावतंसं क्षणप्रसरमहार्घमनोहरसुरामोदम् । असमर्पितमपि गृहीतं कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुखम् ॥'

३. 'महं घणमहुरामोक्षम्' ध्वन्या०.

 <sup>&#</sup>x27;जायेय वनोदेशे कुञ्ज इव पादपो घटितपत्रः ।
 मा मानुषे लोके तापैकरसो दरिदश्र ॥'

२. '····मानसकाञ्चनपङ्कजनिर्पथितपरिमला यस्य । अखण्डितदानप्रसरा बाहुपरिचा इव गजेन्द्रा: ॥'

अत्रापणामियमसमर्पितमपि विरोधार्लकारेण वाच्येन मधुमासप्रौढिमनि भाविनि किं भविष्यतीत्येवंभूतं वस्तु ध्वन्यते ॥

वाक्ये यथा---

'गाढालिङ्गणरहसुज्जयम्मि दइए लहु समोसरइ । माणंसिणीण माणो पीलणमीय व्व हिययाओ ॥' अत्रोत्पेक्षया प्रत्यालिङ्गनादि । तत्र जृम्भत इति वस्तु व्यज्यते ॥ अलंकारेणालंकारः पदे यथा—

'तुँह वल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो । इअ नववहुया सोउण कुणई वयणं महीसमुहम् ॥' अत्र मिलाणकमलदलमिति रूपकेण म्लानत्वान्यथानुपपत्तेः त्वयास्य मुहुर्मुहुः परिचुम्बनं कृतमिति अनुमानं व्यज्यते ॥

वाक्ये यथा---

'स वक्तुमखिलाञ्छक्तो हयप्रीवाश्रितान्गुणान् । योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं शक्तः कर्तुं महोद्घेः ॥'

अत्र निदर्शनेन हयप्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपोऽसाधारणत-द्विशेषप्रकाशनपर आक्षेपो व्यज्यते ॥

प्रबन्धेऽर्थशक्तिम्लो व्यङ्गचो यथा गृधगोमायुसंवादे— तथा च—

'अलं स्थित्वा इमशानेऽस्मिन्गृप्रगोमायुसंकुले । न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः ॥' इति दिवाप्रभवतो गृधस्य पुरुषविसर्जनपरमिदं वचनम् । 'आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम् । बहुविन्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदिष कदाचन ॥'

 <sup>&#</sup>x27;गाढालिङ्गनरभसोचते दियते लघु समपसरित । मनिखन्या मानः पीडनाभीत इव हृदयात् ॥'

१त वल्लभस्य प्रातरासीदघरो म्लानकमलदलम् ।
 इति नववधूः श्रुत्वा करोति वदनं महीसंमुखम् ॥'

'अमुं कनकवर्णामं बालमपासयीवनम् । गृध्रवाक्यात्कशं बालास्त्यक्षघ्वमविशङ्किताः ॥'

इति निश्चि विजृम्भमाणस्य गोमायोर्जनव्यावर्तनिष्ठां चेति प्रबन्ध-प्रतिपाद्येनार्थेन गृध्रगोमाय्वोर्भक्षणाभिप्रायो व्यज्यते ॥ एवं मधुमथनवि-जये पाञ्चयज्ञोक्तिषु, विषमवाणलीलायां कामदेवस्य सहचरसमागमेऽर्थ-व्यञ्जकत्वमुदाहार्यम्॥ एवं च वस्तुनोऽलंकारव्यञ्जकत्वे भेदत्रयमुत्पेक्ष्यम्॥

#### रसादिश्व।

रसभावतदाभासभावशान्तिभावोदयभावस्थितिभावसंधिभावशबलत्वा-न्यर्थशक्तिमूलाँनि व्यङ्गचानि । चकारः पदवाक्यप्रबन्धानुकर्षणार्थः । पृथग्योगो रसादयो व्यङ्गचा एव भवन्ति, न तु कदाचिद्वाच्यतामिष सहन्ते इति रसादीनां प्राधान्यख्यापनार्थः । वस्त्वलंकारौ हि वाच्याविष भवतः ॥

सुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुखमारम्भो वकं च । तच्च सुरामोद्युक्तं भवति ॥ पाञ्चजन्योक्ति विति। लीलादाढरगुव्वृद्धसयलमहिमण्डलस्स विअ अज । कीस मुणालाहरणं
पितुम्मगरुआइ अङ्गंपि ॥' पाञ्चजन्योक्तयो रुक्मिणीविप्रलम्भवामुदेवाशयप्रतिभेदनाभिप्रायमिन्यञ्चन्ति ॥ सहचरेति । कामदेवस्य सहचरा मधुयानमलयानिलादयस्तेषां
समागमे । तदुक्तिष्वित्यर्थः । यथा—'हुमिअवहच्छिअरेहो णिरङ्कुसो अहविवेअरहिओ वि। सिविणेवि उम्मसमये पत्तिअभित्तं न पप्पसिमि ॥' इत्यादयो यौवनोक्तयस्तं तं
निजस्त्रभावं व्यञ्चन्ति ॥ रस्माचेति । यद्यपि रसेनैव सर्वे काव्यं जीवति, तथापि
तस्य रसस्य एक्चनचमत्कारात्मनोऽपि कुतिश्चदंशात्प्रयोजकीभृतादिधकोऽसौ चमत्कारो
भवति । तत्र यदा कश्चिदुद्विक्तावस्थां प्रतिपन्नो व्यभिचारी वश्चमाणोदयादिधर्माचमत्कारातिशये प्रयोजको भवति तदा भावध्वनिः । यदा तु विभावाभासोद्धाभासोदयस्तदा विभावानुभावाभासाचर्वणाभास इति रसाभासः । एवं भावाभासोऽपि । एवं
रसध्वनेरेवामी भावध्वनिप्रभृतयो निःस्पन्दाः । आखादं प्रधानं प्रयोजकमंशं विभज्य
व्यवस्थाप्यते । यथा—गन्नयुक्तिज्ञौ(?)रेकसंमूर्छितमोदोपभोगेऽपि सुपरिग्रद्धमांस्यादिप्रयुक्तमिदं सौरभमिति । रसध्वनिस्तु स एव, यत्र मुख्यतया विभावानुभावव्यभि-

१. 'पाश्चजन्योक्तिपु' विवेके.

१. 'पाञ्चयज्ञोक्तिषु' मूल०. २, ३. अनयोरछायास्फुटा.

तत्रार्थशक्तिम्लो व्यङ्गयो रसः पदे यथा—

'उत्कम्पिनी भयपरिस्वलितांशुकान्ता ते लोचने परिभृशं कुपिते वहन्ती । तीक्ष्णेन दारुणतया सहसैव दग्धा धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि ॥'

अत्र ते इति पदेन स्मारितानामनुभवैकगोचराणां सातिशयविश्रमाणां शोकव्यञ्जकत्वम् ॥

चारिसंयोजनोचितस्थायिप्रतिपत्तिकस्य प्रतिपत्तः स्थाय्यंशचर्वणाप्रयुक्त एवास्वादप्रकर्ष इति । उदाहरणानि चतलक्षणाप्रस्ताने दर्शयिष्यन्ते ॥ उत्कम्पिनीित। अत्र हि ते इति पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम् । तथा हि --वासवदत्तादाहाकर्ण-नप्रबुद्धशोकनिर्भरस्य वत्सराजस्येदं परिदेवितवचनम् । तत्र च शोको नाभेष्टजनविना-शप्रभव इति तस्यास्य जनस्य ये अक्षेपकटाक्षादयः पूर्वे रतिविभावतामवलम्बन्ते सा त एवात्यन्तविनष्टाः सन्त इदानीं स्मृतिगोचरतया निर्पेक्षत्वभावप्रमाणं करुणमुद्दीपय-न्तीति स्थिते । ते लोचने इति तच्छब्दस्तल्लोचनगतखसंवेद्याव्यपदेश्यानन्तगुणगणस्म-रणाकारयोतको रसस्यासाधारणनिमित्ततां प्राप्तः । तेन यर्तिकैविचोदितं परिहृतं च तिनाध्यैव । तथा हि । चोयम्-प्रकान्तपरामपंकस्य तच्छब्दस्य कथामयति व्या-पारः । उत्तरम्—रसाविष्टोऽत्र परामृष्टेति । तदुभयमनुत्था[प]नोपहतम् । यत्र ह्यनु-हिरयमानधर्मान्तरसाहित्ययोग्यधर्मयोगित्वं वस्तुनो यच्छब्देनाभिधाय तद्बद्धिस्थध-र्मान्तरसाहित्यं तच्छव्देन निर्वाह्मते । तत्र पूर्वप्रकान्तपरामर्शकत्वं तच्छव्दस्य । यत्र तु निमित्तोपनतस्मरणविशेषाकारसूचकत्वं स घट इत्यादौ तत्र का परामर्शकयेति ॥ उत्कम्पिनीत्यादिना तदीयभयानुभावोत्प्रेक्षणं मया अनिर्वाहितप्रतीकारमिति शोका-वेगस्य विभावतेति सातिशयविश्रमेकायतनरूपे अपि लोचने विश्वरे कांदिशीकतया निर्लक्ष्ये क्षिपन्ती क स्नाता कासी चार्यपुत्र इति तयोलींचनयोस्तादशी चावस्थेति सुतरां शोकोद्दीपनम् । तीक्ष्णेनेति । तस्यायं स्वभाव एव किं कुरुतां तथापि च धूमेनान्धीकृतो द्रष्टुमसमर्थ इति, न तु सविवेकस्येदशानुचितकारित्वं संभाव्यत इति स्मर्यमाणं तदीयं सौन्दर्यमिदानीं सातिशयशोकावेशविभावतां प्राप्त इति तेशब्दे सति सर्वोऽयमथों निर्व्यूढः । यथा वा--'झिगिति कनकचित्रे तत्र दृष्टे कुरहे रमसविक-

१. 'निरपेक्षभावत्वप्राणं' लोचने. २. 'स्थितम्' स्यात्. ३. 'केनचित्' लोचने.

त्याद्यन्ते यथा-

'मा पन्थं रुन्घीओ अवेहि बालय अहोसि अहिरीओ । अम्हे अणिरिकाओं सुन्नघरं रिकखयव्वं णो ॥' अत्रापेहीति त्याद्यन्तत्वं तावदपौदो लोकमध्ये यदेवं प्रकाशयसि अस्ति तु संकेतस्थानं शून्यं गृहं तत्रैवागन्तव्यमिति ध्वनति ॥

पदैकदेशोऽपि पदं यथा--

'तालैः शिञ्जद्वलयसभगैनीतितः कान्तया मे यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सहद्रः ।' अत्र तालैरिति बहुवचनमनेकभिक्किवैदुग्ध्यं ख्यापयद्विप्रलम्भमुद्दीपयति॥

'लिखनास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणद्यितो

निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छ्रननयनाः । परित्यक्तं सर्वे हसितपठितं पञ्जरशकै-

स्तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमधुना ॥'

अत्र न लिखतीत्यपि तु प्रसादपर्यन्तमास्ते इति न त्वासित इति । भूमिमिति न तु भूमाविति । न हि बुद्धिपूर्वकं किंचिल्लिखतीति स्यादि-त्यादिविभक्तीनां व्यञ्जकत्वम् ॥

'अस्म(ण्ण)त्थ वच बालय अण्हा इति किसमलेहिस एअम् ॥ हो जायाभीरुयाण तीत्थं विय न होई ॥' अत्र जायातो ये भीरवस्तेषामेतत्स्थानमिति दूरापेतः संबन्ध इत्यनेन

सितास्ते दृष्टिपाताः प्रियायाः । पवनविञ्जलितानामुत्पलानां पलाशप्रकरमिव किरन्तः सर्यमाणा दहन्ति ॥' इति ॥ अणिरिक्काओ इति । परतन्त्रा इति ॥

इलाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके प्रथमोऽध्याय: ।

<sup>&#</sup>x27;मा पन्थानं रुध अपेहि बालक अहो असि अहीक:। ٩. वयं परतन्त्राः श्रून्यगृहं रक्षणीमस्माकम् ॥'

<sup>&#</sup>x27;अन्यत्र व्रज बालक प्रकर्षेणालोकयस्येतत् । ٦. भो जायाभीरकाणां तीर्थमेव न भवति ॥'

संबन्धेनैवेर्घातिशयः प्रच्छन्नकामिन्यामिन्यकः । जायामीरुकाणामित्यत्र तद्धितस्यापि व्यक्षकत्वम् । ये ध्रारसज्ञा धर्मपत्नीषु प्रेमपरतन्नास्तेभ्यः को-ऽन्यो जगति कुत्सितः स्यादिति कप्रत्ययोऽवज्ञातिशयद्योतकः ॥

> 'अयमेकपदे तथा वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । नववारिषरोदयादहोमिर्भवितव्यं च निरातपत्ररम्यैः॥'

अत्र चकारौ निपातावेनमाहतुः । गण्डस्योपिर स्फोर्टेनद्विप्रयोगश्च वर्षासमयश्च समुपनतमेतद्वयमलं प्राणहरणायेति । अत एव रम्यपदेन सुतरामुद्दीपनविभावत्वमुक्तम् ॥

'प्रस्निग्धाः कचिदिङ्गुदीफलिभिदः सूच्यन्त एवोपलाः' अत्र प्र इत्युप-सर्ग इङ्गुदीफलानां सरसत्वमाचक्षाण आश्रमस्य सौन्दर्यातिशयं ध्वनति॥

अनेकस्य निपातस्योपसर्गस्य चैकत्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्य-त्त्यर्थः। यदाह—'अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः' अत्राहो बतेत्यनेन श्लाघातिशयो ध्वन्यते ॥

'मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तं स्वबुद्धिसामान्यकृतानुमानाः । योगीश्वरैरप्यसुबोधमीशं त्वां बोद्धुमिच्छन्त्यबुधाः स्वतर्कैः ॥' अत्र सम्यग्भूतमुपांग्रु कृत्वा आसमन्ताचरन्तमित्यनेन लोकानुजिधृ-क्षातिशयस्तत्त्वाचरतः परमेश्वरस्य ध्वन्यते ॥

'रमणीयः क्षत्रियकुमार आसीत्' इति । अत्र शंकरघनुर्भङ्गश्रवणात्प-कुपितस्य भागवस्योत्तया आसीदित्यतीतकालनिर्देशाद्दाशरथेः कथाशेषत्वं व्यज्यते ॥

यथा च प्रत्ययांशस्य द्योतकत्वं तथा प्रकृत्यंशस्यापि यथा—

'तदेहं नतभित्ति मन्दिरमिदं लब्धावकाशं दिवः

सा धेनुर्जरती नदन्ति करिणामेता घनाभा घटाः।

स क्षुद्रो मुसलध्वनिः कलमिदं संगीतकं योषिता
माश्चर्य दिवसैद्विजोऽयमियतीं भूमिं परां प्रापितः॥'

 <sup>&#</sup>x27;ये हि रसज्ञाः' ध्वन्यालोके. २. 'स्फोट इतिवत्तद्वियोगवद्वर्षा' ध्वन्या.

अत्र दिवसार्थेनात्यन्तासंभाव्यमानतात्यार्थस्य ध्वन्यते । तदिति प्र-कृत्यंशश्चात्र नतभित्तीत्येतत्पकृत्यंशसहायः समस्तामङ्गलभूतां मृषिकाद्या-कीर्णतां ध्वनति । एवं सा धेनुरित्यादाविप योज्यम् ॥

तथा---

'रैइकेलिहिअनिअसणकरिकसलयरुद्धनयणजुअलस्स । रुद्दस्य तइयनयणं पव्वइपरिचुम्बिअं जयइ॥'

अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे लोकेऽन्तरेणैव रूपेणास्य पिधानमिति तदेवोत्कृष्टमिति व्यज्यते ॥

भावादीन्। पदप्रकाशत्वेऽधिकं न वैचित्र्यमिति न तदुदाहियते । वाक्यस्य रसादिव्यञ्जकत्वं रसादिलक्षणे एवोदाहरिष्यते । प्रबन्धे च नाटकादावर्थशक्तिमूला रसव्यक्तिः प्रतीतैव । वर्णरचनयोस्तु साक्षा-न्माधुर्यादिगुणव्यञ्जकत्वमेव । तद्वारेण तु रसे उपयोग इति गुणप्रकरणे एव वस्येते इतीह नोक्ते ॥

इत्याचार्यथी**हेमचन्द्र**विरचिताया**मछंकारच्युडामणि**संज्ञस्वोपज्ञ-काव्यानुशासनवृत्ती प्रथमोऽध्यायः ।

द्वितीयोऽध्यायः ।

रसलक्षणमाह---

विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः स्थायी भावो रसः।

वागाद्यभिनयसिताः स्थायिव्यभिचारिलक्षणाश्चित्तवृत्तयो विभाव्यन्ते विशिष्टतया ज्ञायन्ते यैसौर्विभावः काव्यनाट्यशास्त्रप्रसिद्धेरालम्बनोद्दीपन-स्वभावेर्ठलनोद्यानादिभिः, स्थायिव्यभिचारिलक्षणं चित्तवृत्तिविशेषं सामा-जिकजनोऽनुभवन्ननुभाव्यते साक्षात्कार्यते यसौरनुभावः कटाक्षभुजोत्क्षे-

विभावेरिति । यदाह सुनिः—'वहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयात्मकाः । अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संज्ञितः ॥' अनुभावेरिति । 'वागङ्गसत्वाभिनवैर्थ-

 <sup>&#</sup>x27;रतिकेलिहत निवसनकर किसलयरुद्ध नयनयुगलस्य ।
 रहस्य हतीयनयनं पार्वतीपरिचुम्बितं जयति ॥'

पादिभिः, विविधमाभिमुख्येन चरणशीलैर्क्यभिचारिभिर्धृतिस्मृतिभभृतिभिः, स्थायिभावानुमापकत्वेन लोके कारणकार्थसह्चारिशब्दव्यपदेश्यभमैत्रैते परस्यैते न ममैते न परस्यैते इति संबन्धिविशेषस्रीकारपरिहारनियमान-वसायात्साधारण्येन प्रतीतेरभिव्यक्तः सामाजिकानां वासनारूपेण स्थितः स्थायी रत्यादिको भावो नियतप्रमातृगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायब-लात् सहद्यहृद्यसंवादभाजा साधारण्येन गोचरीकियमाणश्चर्यमाणते-कप्राणो विभावादिभावनाविधरलोकिकचमत्कारकारितया परब्रह्मास्वाद-सोदरो निमीलितनयनैः कविसहृद्यै रस्यमानः स्थावेदनसिद्धो रसः ॥

म्मादर्थी विभाव्यते । वागङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्त्वनुभाव इति स्मृतः ॥' रस इति । तथा च भरतमृतिः—'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादसनिष्पत्तिः' इति । तत्र भट्टलो-ल्लावदेवं व्याचक्षे-विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्स्थायिनः ततो रसनिष्पत्तिः । तत्र विभावश्चित्तवृत्तेः स्थाय्यात्मिकाया उत्पत्तेः कारणम् । अनुभावाश्च न रसजन्या अत्र विवक्ष्यन्ते तेषां रसकारणत्वेन गणनानर्द्दत्वात् अपि तु भावानामेव । (ये तु भा-वानामेव) येऽनुभावा व्यभिचारिणस्य [ते] चित्तवृत्यात्मकत्वात् यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना, तथापि वासनात्मतेह विवक्षिता । तेन स्थाय्येव विभावानुभावादिभिरुप-चितो रमः । स्थायी त्वनुपचितः । स चोभयोरिप मुख्यया वृत्या रामादावनुकार्येऽनु-कर्तरि च नटे रामादिरूपतानुसंधानवलादिति ॥ तथा चाह दणडी---'रतिः श्टङ्गारतां याता रूपबाहरूययोगतः । आरुद्य च परां कोटिं कोपो रोद्रत्वमागतः ॥' अयं भावः---विभावजिनितोऽनुभावैः प्रतीतिपदं नीतो व्यभिचारिभिरुपचितो मुख्यवृत्त्यानुकरणीये रामे तद्र्पतानुसंधानादनुकर्तरि प्रतीयमानः स्थायी रस इति ॥ एतन्नेति दाङ्ककः । तथा हि-विभावाययोगे स्थायिनोऽवगमो नोपपयते अवगमकस्याभावात् । न हि धूमं विना धराधरान्तःस्थो वहिरवगम्यते । अपि च यथा ख्वयमुत्पादिता विभावैः म्चिताश्वानुभावः पोषमुपनीताश्च व्यभिचारिभः संयोगादसीभवन्ति स्थायिनः । तदा स्थायिनामेव भावानामुद्देशो लक्षणं चादाविभधातुं युक्तं स कस्मान कृतम् । आदै। हि रसानामुद्देशलक्षणे अभिहिते कस्माच रसानां विभावानुभावांश्रोक्त्वा तानेव स्थायिनां पुनराह ॥ तथा हि रसान्प्रतिपदं लक्षयन्मुनिर्वक्ष्यति--'अथ वीरो नामो-त्तमप्रकृतिरुत्साहात्मकः । स चासंमोहाध्यवसायनयविनयबरुपराक्रमशक्तिप्रतापप्रभावा-दिभिर्विभावेरुत्पवते' इति । पुनश्च स्थायिभावानुवादे तु-'उत्साहो नामोत्तमप्रकृति: । स चाविषादशक्तिसौन्दर्शदिभिविंभावैरुत्पचते' इति । एवमभिन्नार्था एवेते । विभावा

१. प्रमादलिखितं भवेत्.

रसलक्षणे विस्तरत उक्ताः, भावानुवादे लेशतः प्रदर्शिताः । न चोत्पत्तौ पदार्थानां कारणमभिघाय पुष्यतां पुनस्तदुत्पत्तिकारणमभिधातव्यम्, वैयर्थ्यापत्तेः । किं च-अनुपचितावस्थः स्थायी भावः, उपचितावस्थी रस इत्युच्यमाने एकैकस्य स्थायिनो मन्दतममन्दतरमन्दमध्येखादिविशेषापेक्षया आनन्त्यापत्तिः । एवं रसस्यापि तीत्र-तीवतरतीवतमादिभिरसंख्यत्वं प्रपद्यते । अयोपचयकाष्ट्रां प्राप्त एव रस उच्यते, तर्हि 'स्मितमबहसितं विहसितमुपहसितं चापहसितमितिहसितम्' इति घोढात्वं हा-स्यरसस्य कथं भवेत । अन्यच उत्तरोत्तरप्रकर्षतारतम्यवशेन 'प्रथमे त्वभिलाषः स्याद्वितीये त्वर्यचिन्तनम् । अनुस्मृतिस्तृतीये च चतुर्थे गुणकीर्तनम् ॥ उद्वेगः पत्रमे ज्ञेयो विलाप: षष्ट उच्यते । उन्माद: सप्तमे ज्ञेयो भवेद्याधिरथाष्टमे । नवमे जडता प्रोक्ता दशमे मरणं भवेत् ॥' इति दशावस्थः कामोऽभिहितः । तत्रापि प्रत्यवस्थमु-त्तरोत्तरप्रकर्षतारतम्यसंभवात्कामावस्थासु दशखसंख्याताः शृहाररतिभावादयः प्रस-जेयः । अपरं च प्रागवस्थाभावः स्थायी, रसीभवति तु क्रमेणोपचित इत्यत्रापि विन पर्ययो द्रयते । यतः --- इष्टजनवियोगाद्विभावादुत्पन्नो महान् शोकः क्रमेणोपशामानि न तु दार्ब्यमुपैति । कोघोत्साहरतीनां च निजनिजकारणबलादुद्भतानामपि शादमर्थस्थेयं सेवाविपर्थयेऽपचयोऽवलोक्यते । तस्मान्न भावपूर्वकरवे रसस्य । अपि तु तद्विपर्यय एव । उक्तं हि मुनिना-(रसपूर्वकत्वं भावानाम्, भावपूर्वकत्वं रसस्य, विषयविशेषापेक्षया प्रयोगे हानुकर्तरि रसानास्वादयतामनुकार्ये भावप्रतीतिरुत्पवाते' इति । प्रथमपक्षस्योत्थानम् । लोके तु भावदर्शनात्तत्त्वरूपरसनिष्पत्तिरिति । तस्मादन्यथा व्याख्यायते हेतुभिर्विभावार्द्यः कार्येश्वानुभावारमभिः सहचारिरूपेश्व व्यभिचारिभिः प्रयक्षाजिततया क्रिजिमैरपि तथानिसमन्यमानैः संयोगाहम्यगमकसावद्वपादन्यीयमान नोऽपि वस्तुसौन्द्र्यवलात्कषायफलचर्वणपरपुरुषदर्शनप्रभवमुखप्रसेककलनाकल्पया ग्य-नीयखह्रपतयान्यानुमीयमानविरुक्षणः स्थायित्वेन संभाव्यमानो रखार े नटे-ऽत्यन्ताविद्यमानोऽपि सामाजिकजनतास्वाद्यमानो मुख्यरामादिगतस्थाधनतुकरणह-पोऽनुकरणरूपत्वादेव च नामान्तरेण व्यपदिष्टो रसः । 'सेयं ममाङ्गेषु स्थारसच्छटा मुप्रकर्प्रशलकिका दशोः । मनोरथश्रीमैनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥' 'दैवादह्मय तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतश्चायम् ॥' इत्यादी हि विभावाः काव्यवलादनुसंघेयाः, अनुभावाः शिक्षातः, व्यभिचारिणः कृत्रिमनिजानुभावार्जनवलात् । स्थायी तु काव्यवलादपि नानुसंधेयः ॥ 'रति: शोकः' इत्यादयो हि शब्दा रलादिकमभिषेयीकुर्वन्त्यभिधानत्वेन, न त वाचिकाभिनयरूपतयावगमयन्ति । न हि वागेव वाचिकमपि तु तया निर्वृत्तमाः रिवाहिकम् । तेन--'विदृद्धात्माप्यगाघोऽपि दुरन्तोऽपि महानपि । वाढवेनेव जलिधः शोकः कोधेन पीयते ॥' इति । तथा--' शोकेन कृतस्तथा स्थितो येन कन्दैः । इद-

<sup>9. &#</sup>x27;स्पेन' भवेत्. २. पूर्वार्धे त्रुटितं प्रतीयते.

वस्फुटनमयातैरादितुमभ्यध्यते सचिवै: ॥' इत्येवमादौ न शोकोऽभिनेयोऽपि त्वभि-धेयः । 'भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या बाष्याम्बसीकरकणौषः । स्वेदोद्गम ६व कर-तलसंस्पर्शादेष मे वपुषि ॥' इलनेन तु वाक्येन खार्थमभिद्धता उदयनगतः सुखा-त्मारतिस्थायिमावोऽभिनीयते न त्च्यते । अवगमनाशक्तिह्यवगमनं वाचकत्वादन्या । अत एव स्थायि (दिवसं) (?) पदं सूत्रे भिन्नविभक्तिकमपि मुनिना नोपात्तम् । तेन रतिरनुकियमाणः श्रङ्गार इति । अर्थिकियापि मिथ्याज्ञानादृष्टा । यथोच्यते--'मिणप्र-दीपप्रभयोमीणबुद्धयाभिधावतोः । मिथ्याज्ञानाविश्लेषऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ॥' इति । न चात्र नर्तक एव सुखीति प्रतिपत्तिः, नाप्ययमेव राम इति, न चाप्ययं न सुखीति, नापि शामः स्याद्वा न वायमिति, न चापि तत्सदृश इति । किं तु सम्य-श्चिध्यासंशयसाद्द्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणा चित्रतुरगादिन्यायेन यः सुखी रामः असा-वयमिति प्रतीतिरसीति ॥ यदाह-प्रतिभाति न संदेहो न तत्त्वं न विपर्ययः । धीर-सावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि ॥ विरुद्धबुद्धधसंभेदादविवेचितविष्ठवः । युक्त्या पर्यनुयुज्येत स्फुरन्ननुभवः कया ॥' इति, नदिदमप्यन्तस्तत्त्वशून्यं विमर्दक्षममिति भड़तोतः । तथा हि-अनुकरणहपो रस इति यदुच्यते तर्तिक सामाजिकप्रतीत्यभि-प्रायेण, उत नटाभिप्रायेण, किं वा वस्तुवृत्तविवेकव्याख्यात्वद्धिसंवलनेन । यथाह-र्व्याख्यातारः खल्वेवं विवेचयन्तीति । अथ भरतमुनिवचनानुसारेण तत्राद्यः पक्षोऽसं-गतः । किचिद्धि प्रमाणेनोपलच्यं तदनुकरणमिति शक्यं वक्तम् । यथा-एवमसी सरां पिबतीति सरापानानुकरणत्वेन पयःपानं प्रत्यक्षावलोकितं प्रतिभाति । इह च नटगतं किं तद्वपलन्धं स इखनुकरणतया भातीनि चिन्यम् । तच्छरीरं तन्निष्टं प्र-तिसीर्वकादिरोमाञ्चगद्रदिकादिभु जाक्षेपचलनप्रभृतिश्रक्षेपकटाक्षादिकं च न रतेश्वित्त-वृत्तिरूपाया अनुकारत्वेन कस्यचित्प्रतिभाति । जडत्वेन भिन्नेन्द्रयप्राह्यत्वेन भिन्ना-धिकरणत्वेन ततोऽतिवैलक्षण्यात् । मृख्यावलोकने च तदनकरणप्रतिभाषो न च रामर-तिमुपलब्धपूर्विणः केचित् ॥ एतेन रामानुकारी नट इत्यपि निरस्तः प्रवादः ॥ अथ नटगता चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना सती रत्यनुकारः शृङ्गार इत्युच्यते । तत्रापि किमा-त्मकरवेन सा प्रतीयते इति चिन्त्यम् ॥ ननु प्रमदादिभिः कारणैः कटाक्षादिभिः कार्यै. र्धृत्यादिभिश्व सहचारिभिर्लिङ्गभूतैयां लाकिकी कार्यरूपा कारणरूपा सहचारिरूपा च चित्तवृत्तिः प्रतीतियोग्या तदात्मकत्वेन सा नटिचतवृत्तिः प्रतिभाति । तर्हि रखान दिकारणैव सा प्रतिपन्नेति दूरे रत्यनुकरणतावाचीयुक्तिः ॥ ननु ते विभावादयोऽनु कार्ये पारमार्थिका इह त्वनुकर्तिर न तथेति विशेषः । अस्त्वेचम् , किं त ते विभावा-दयोऽनन्तकारणानन्तकार्यानन्तसहचरहपा अपि काव्यशिक्षाहिबलोपकल्पिताः क-त्रिमाः सन्तः किं कृत्रिमत्वेन सामाजिकैर्ध्यन्ते, न वा । यदि पृद्यन्ते, तदा तैः कथं रतेरवगितः । नन्वत एव प्रतीयमानं रखनुकरण मुग्धबुद्धेः कारणान्तरप्रभवे हि

१. प्रमादपतितं भवेत्. २. 'शीर्षका' स्यात्.

कार्ये सुशिक्षितेन तथा ज्ञाते वस्त्वन्तरस्यानुमानं तावयुक्तम् । असुशिक्षितेन तु तस्यैव प्रसिद्धस्य कारणस्य यथा वृश्चिकविशेषाद्रोमयस्यैवानुमानं वृश्चिकस्यैव वा तत्परं मिथ्या-ज्ञानम् । प्रसिद्धा इति लक्षणात्कारणा इत्यनुकरणं नाम कारणान्तरं तत्प्रभवाश्वेदन-भावाः स्युः । तथव च विशेषभेदा यदि ज्ञायेरंस्तदा रखनुकरणलक्षणस्य वस्त्वन्तर-स्यानुमानं समन्नसं स्यात् । न चैवं तत्कथमिव रत्यनुकरणप्रतीतिः । अविशेषविदा च तथाविधानुभावदर्शने रतिरेवानुमीयते तच मिथ्याज्ञानमेवेति । यत्रापि लिङ्ग्जानं मिध्या तत्रापि तदाभासानुमानमयुक्तम् । न हि बाष्पभूमत्वेन ज्ञानादभ्यनुकारानुमानं तदनकारत्वेन प्रतिभासमानादिप लिङ्गात्र तदनुकारानुमानं युक्तं धूमानुकारत्वेन हि ज्ञायमानानीहारानाध्यनुकारजपापुअप्रतीतिर्देशा। नन्वकृद्धोऽपि नटः कुद्ध इव भाति। सलम् , कुद्धेन सहशः साहर्यं च भ्रुकृत्वादिभिगोरिव गवयेन मुखादिभिरिति नैतावता-नुकारः कश्चित् । न॰चापि रामाजिकानां साद्द्यमितरिस्त । सामाजिकानां च न भा-वश्च्या नर्तके प्रतिपत्तिरित्युच्यते । अथ च नदनुकारप्रतिभास इति रिक्ता वाचो-यक्तिः । यचीक्तं रामोऽयमिखस्ति प्रतिपत्तिः, तदपि यदि तदान्वं निश्चितं तदुत्तरकाः लमाविबाधक वेश्वर्याभावे कथं न तत्वज्ञानं स्यात् । बाधकसद्भावं वा कथं न मिध ज्ञानम् । वास्तवेन च वृत्तेन वाधकानुदयेऽपि मिथ्याज्ञानमेव स्यात् । तेन विरुद्ध-बुद्धयसंभेदादित्यसन् । नर्तकान्तरेऽपि रामोऽयमिति प्रतिपत्तिरस्ति । ततश्र रामत्वं सामान्यहपमित्यायातम् ॥ यश्चोच्यते—विभावाः काव्यादनुसंधीयन्ते । तदपि न विद्या: । न हि ममेयं सीता काचिदिति खात्मीयत्वेन प्रतिपत्तिनंदस्य ॥ अथ सामा-जिकस्य तथा प्रतीतियोग्याः क्रियन्ते इत्येतावदेवानुसंधानमुख्यते, तर्हि, स्थायिनि मतरामनुसंधानं स्यात् । तस्यैव हि मुख्यत्वेन अस्मित्रयमिति सामाजिकानां प्रति-पत्तिः ॥ तस्मान्सामाजिकप्रतीत्वनुसारेण स्थाय्यनुकरणं रस इत्यसत् । न चापि नट-स्येत्थं प्रतिपतिः रामं तिज्ञत्त्वात्ति वा अनुकरोमीनि । सदशकरणं हि तावदनुकरण-मन्पलब्धप्रकृतिना न शक्यं कर्तम् ॥ अथ पश्चात्करणमनुकरणम् , तहोकेऽप्यनुकर-णात्मतातिप्रसक्ता ॥ अथ न नियतस्य कस्यचिदनुकारोऽपि तश्च सप्रकृते: शोकम-नुकरोमीति । तत्रापि कम्योन्तमर्हि(!)केनेति चिन्सम् । न तावच्छोकेन, तस्य तद-भावात् । न चाश्रुपातादिना शोकस्यानुकारः, तद्रेरुक्षण्यादित्युक्तम् । इयत् स्थात् उ-त्तमप्रकृतेयं शोकानुभावास्तानन्करोमीति । तत्रापि कस्योत्तमप्रकृतेः यस्य कस्यवि-दिति चेत्. सोऽपि विशिष्टतां विना कथं बुद्धावारोपयितुं शक्यः । य एवं रोदितीति चेत् . खात्मापि मध्ये नटत्यानुप्रविष्ट इति गलितोऽनुकार्यानुकर्द्वभावः । कि च--नटः शिक्षावशात्स्वविभावस्मरणाचित्तवृत्तिसाधारणीभावेन हृदयसंवादात्केवलाननुभावा-न्दर्शयन्काव्यमुचितकाकुप्रभृत्युपस्कारेण पठंश्रेष्टत इत्येतावनमात्रस्य प्रतीतेर्न त्वन्कारं वेदयते । कान्तवेषानुकारवद्धि न रामचेष्टितस्यानुकारः । नापि वस्तुवृत्तानुसारेण

१. 'भासादनु' स्थात्.

तदनुकारणत्वम् असंवेधमात्रस्य वस्तुवृत्तत्वानुपपत्तेः । न च मुनिवचनमेवंविधमस्ति कवित्स्थाध्यनुकरणं रस इति ॥ यश्चोच्यते—वर्णकैर्दृरितालादिभिः संयुज्यमान एव गौरिखादि, तत्र यद्यभिव्यज्यमान इत्यर्थोऽभिष्रेतः । तदसत् । न हि सिन्द्रादिभिः पारमार्थिको गौरभिव्यज्यते, प्रदीपादिभिरिव । किं तु तत्सदृशः समृहविशेषो निर्वर्खते। त एव हि सिन्द्रादयो गवावयवसंनिवेशसदृशेन संनिवेशविशेषेणावस्थिता गीस-हिंगति प्रतिभासस्य विषयो नैवं विभावादिसमूहो रतिसहशताप्रतिप्राह्यः । तस्मा-द्भावानुकरणं रस इत्यसत् ॥ येन त्वभ्यधायि मुखदुःखजननशक्तियुक्ता विषयसामग्री वार्धव सांख्यदशा मुखदु:खखभावा रसः । तन्यां सामग्र्यां दलस्थानीया विभावाः संस्कारका अनुभावव्यभिचारिणः स्थायिनम् तन्सामग्रीजन्या आन्तराः सुखदुःख-म्बभावा इति । तेन स्थायिभावान् रसत्वमुपनेष्याम इत्यादावुपचारमहीकुर्वता प्रन्थ-विरोधं खयमेव बुध्यमानेन दुपणाविष्करणमीपर्यात्प्रामाणिकजनः परिरक्षित इति किमस्योच्यते यत्वन्यत्तःप्रतीतिवेषम्यप्रमङ्गादि तिकयदत्रोच्यताम् ॥ भट्टनायकस्वा-ह —'रसो न प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते । खगतत्वेन हि प्रतीती करुणे दु:खित्वं स्यात् । न च मा प्रतीतिर्धुक्ता सीतादेरविभावत्वात् । खकान्तास्मृत्यसंवेद-नात् । देवतादौ साधारणीकरणायोग्यत्वात् । समुद्रोहह्ननादेरसाधारण्यात् । न च तत्वतो रामस्य स्मृतिरनुपलव्धत्वात् । न च शब्दानुमानादिभ्यस्तत्प्रतीतौ ताटस्थ्यमेव भवेत्तत्प्रतीतिरनुभवस्पृत्यादिरूपा रसस्य युक्ता ॥ उत्पत्तावपि तुल्यमेतत् दूषणम् । शक्तिरूपन्वेन पूर्व स्थितस्य पश्चादिमव्यक्ता विषयार्जनतारतस्यापनिः । स्वगतपरगत-त्वादि च पूर्ववद्विकल्प्यम् । तस्मात्काच्ये दोपाभावगुणालंकारमयन्वलक्षणेन, नाट्ये चतुः विधाभिनयरूपेण निविद्यनिजमोहसंकटतानिवारणकारणाविभावादिसाधारणीकरणात्म-नाभिधातो द्वितीयेनांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसोऽनुभवस्मृत्यादिविलक्षणेन रजस्तमोनुवेधनिचन्धवलात् हृदि विस्तरविकाशान्मना सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिज-संविद्धिश्रान्तिविलक्षणेन परब्रह्मास्वादमविधेन भोगेन परं भुज्यते' इति ॥ यत्स वाह—'अभिधा भावना चान्या तद्भोगीकृतमेव च । अभिधाधामतां याते शब्दार्था-लंकृती ततः ॥ भावनाभाव्य एषोऽपि श्टहारादिगणो मतः । तद्भोगीकृतरूपेण व्याप्यते सिद्भिमात्ररः ॥' इति ॥ तत्र पूर्वपक्षोऽयं भटलोलटपक्षादभ्युपगत इति । तद्दशणमनु-त्थानोपहृतमेव । प्रतीत्यादिव्यतिरिक्तश्च संसारे को भोग इति न विद्यः । रसेनेति चेत् । सापि प्रतिपत्तिरेव । केवलमुपायबैलक्षण्यात्रामान्तरं प्रतिपद्यतां दर्शनानुमितिशृत्यूप-मितिप्रतिभानादिनामान्तरवत् । निष्पादनाभिव्यक्तिद्वयानभ्युपगमे च तिस्रो वा सद्वा रस इति न तृतीया गतिः स्यात् न चाप्रतीनं वस्त्वस्ति तद्यवहारथोग्यम् ॥ अथो-च्यते -- प्रतीतिरस्य भोगीकरणम् । तच रत्यादिखरूपं तदसु तथापि न तावनमात्रम् । यावन्तो हि रसास्तावत्य एव रसात्मानः प्रतीतयो भोगीकरणसभावाः सत्त्वादिगु-

१. 'मीखर्या' स्यात्.

णानां बाङ्गाद्वीवत्र्यमनन्तकल्प्यमिति का त्रित्वेनेयत्ता । 'भावनाभाव्य एयोऽपि शक्त-रादिगणो हि यत् ।' इति तु यत् 'काव्येन भाव्यन्ते रसाः' इत्युच्यते, तत्र विभावा-दिजनितचर्वणात्मकाखादरूपप्रखयगोचरतापादनमेव यदि भवेद्रावनं तदभ्युपगम्यत एव ॥ यत्कम्—'संसर्गादि यथा शास्त्र एकत्वात्तलयोगतः । वाक्यार्थसाह्रदेवात्र शृहारादी रसो मत: ॥' इति, तदस्माकमभिमतमेव । तर्हि उच्चताम् परिशुद्धतत्व उक्तमेव मुनिना नत्वपूर्व किंचित्। तथा ह्याह-'काव्यार्था भावयन्तीति भावाः'। अस्यार्थः--पदार्थवाक्यार्थौ रसेष्वेव पर्यवस्थत इत्यसाधारण्यात्प्राधान्याच काव्य-स्यार्था रसाः । अर्ध्यन्ते प्राधान्येनेत्यर्थाः, न त्वर्धशब्दोऽभिषेयवाची । स्वशब्दान-भिषेयत्वं हि रसादीनां दर्शितमेव । एवं काव्यार्था रसाः तान् कुर्वते ये स्थायिव्य-भिचारिणस्ते भावाः स्थायिव्यभिचारिकलापेनैव ह्याखाद्योऽलीकिकोऽर्थो निर्वेलंते। पूर्वे हि स्थाय्यादिकमवगच्छित ततः सर्वसाधारणतया आखादयति । तेन पूर्वागम-गोचरीभृतः सन् स्थाय्यादिरुत्तरभूमिकाभागिन आखाद्यस्य रसस्य भावको निष्पादक उच्यते । तस्मात्काव्यार्थो रस इति । तथा हि—'आरोग्यमाप्तवान् शक्षत्स्तत्वा देव हर्पतिम् । स्यादर्थावगतिः पूर्वमित्यादिवचने यथा ॥ ततश्रोपात्तकालादिन्यकारेण। -पजायते । प्रतिपत्तर्मनस्येवं प्रतिपत्तिर्न संशयः ॥ यः कोऽपि भास्करं स्ताति स सर्वोऽप्यगदो भवेत् । तसादहमि स्तामि रोगनिर्भुक्तये रविम् ॥' इति । एवं का-व्यात्मकादपि शब्दात्सहृदयस्याधिकास्ति प्रतिपत्तिने संशयः। तस्य च 'प्रीवाभक्षा-भिरामम्-' इत्यादिवाक्येभ्यो वाक्यार्थप्रतिपत्तरनन्तरं मानसी साक्षात्कारात्मिका अपइस्तिततद्वाक्योपात्तकालादिविभागा तावत्प्रतीतिरूपजायते । तस्यां च यो मृतपो-तकादिभीति तस्य विशेषरूपत्वाभावाद्गीत इति । त्रासकस्यापारमार्थिकत्वाद्भयमेव परं देशकालाद्यनालिक्षितं तत एव भीतोऽहम् । भीतोऽयं शत्रवैयस्यो मध्यस्यो वेस्या-दिप्रत्ययेभ्यो दु:खसुखादिकृतहान्यादिवुद्धयन्तरोदयनियमवत्तया विप्नबहुलेभ्यो वि-लक्षणनिर्विद्यप्रतीतिप्राह्मं साक्षादिव हृदये निवेशमानं चक्षुषोरुपरिवर्तमानं भयानको रसः । तथाविधे हि भये नात्मा तिरस्कृतो निर्विशेषत उह्निखितः । एवं परोऽपि । तत एव च न परिमितमेव साधारण्यम् । अपि तु विततम् । व्याप्तिप्रह इव धूमास्युभयह-पयोरेव वा । तदत्र साक्षात्कारायमाणत्वपरिपोषिका नटादिसामग्री । यस्यां वस्तुमतां काव्यार्पितानां च देशकालप्रमात्रादीनां नियमहेतूनामन्योन्यसंबन्धवलाद्खन्तमपसर्णे स एव साधारणीभावः सुतरां पुष्यति । अत एव सामाजिकानामेकथनतेव प्रतिपत्तेः मुतरां रसपोषाय सर्वेषामनादिवासनाचित्रीकृतचेतसां वासनासंवादात् । सा चाविन्ना संविचमत्कारस्त जोऽपि कम्पपुलको द्वकसनादिविकारश्वमत्कारो यथा--'अज विहरी चमकइ कहकह वि न मंदरेण कलिआई । चंदकलाकंदलसच्छहाई लच्छीइं अंगाई ॥' अद्भुतभोगात्मस्पन्दावेशरूपो हि चमन्कारः । स च साक्षात्कारस्वभावो मानसाध्यव-सायो वा संकल्पो वा स्मृतिर्वा तथात्वेन स्फुरन्खस्त । यदाह्-'रम्याणि वीक्ष्य

मधुरांश्च निशम्य शब्दान्पर्युत्सकीभवति यत्स्रुखितोऽपि जन्तुः। तचेतसा सारति नूनमबोधपूर्व भावस्थितानि जननान्तरसौहृदानि ॥' इत्यादिः । अत्र हि स्मरतीति या स्मृतिरुपद्शिता सा न तार्किकप्रसिद्धा, पूर्वमेतस्यार्थस्याननुभूतत्वात् । अपि तु प्रतिभानापरपर्यायसाक्षात्कारस्वभावेयमिति । स(?)वैतावदेषास्ति प्रतीतिराखादात्मा यस्यां रितरेव भाति तत एव विशेषान्तरानुपहितत्वान्सा रसनीया सती कौकिकी न मिथ्या, नानिर्वाच्या, न लौकिकतुल्या, न तदारोपादिरूपा । एपव चोपचयावस्थासु देशाद्यनियन्त्रणात् । अनुकारोऽप्यस्त्वनुगामितया करणात् । विषयसामध्यपि भवतुः विज्ञानवादावलम्बनात् । सर्वथा रसनात्मकवीतविद्यप्रतीतिप्राह्यो भाव एव रसः। तत्र विद्यापसारका विभावप्रभृतयः । तथा हि । लोके सकलविद्यविनिर्भुक्ता संवित्तिरेव चमत्कारनिर्वेशरसनाखादनभोगसमापत्तिलयविश्रान्खादिशर्व्दरभिधीयते । विद्राश्वाखाः सप्त संभावनाविरहरूपा प्रतिपत्तावयोग्यता । खगनपरगतत्वनियमेन देशविशेषावेशो निजसुखादिविवशीभावः । प्रतीत्युपायर्वकत्यस्फुटत्वाभावोऽप्रधानता । संशययोगश्च । तथा हि-संवेचमसंभावयमानः संवेचे संविदं निवेशियतुमेव न शक्तोऽस्ति । का तत्र विश्रान्तिरिति प्रथमो विन्नः । तद्दपसारणं हृदयसंवादो लोकसामान्यवस्तुविषयः। अलोकसामान्येषु तु चेष्टितेषु अखण्डितप्रसिद्धिजनितगाढरूढप्रखयप्रसरकारी प्रख्या-तरामादिनामधेयपरिम्रहः । अत एव निःसामान्योत्कषोपदेशव्युत्पत्तिप्रयोजने नाटकादौ प्रक्यातवस्तुविषयःवादिनियमेन निरूप्यते । न तु प्रइसनादिति (१) । खैकगतानां च सुखदु:खसंविदामास्यादे यथासंभवं तद्पगमभीहतया वा तत्परिरक्षाव्यप्रतया वा तत्स-हशो जिजीषया वा तजिहासया वा तत्प्रतिष्ठापयिषया वा तहोपनेच्छया वा प्रकारा-न्तरेण वा संवेदनान्तरसमुद्रम एव परमो विघ्रः । परगतत्वनियमभौषजा(?)मपि सुखदु:खानां संवेदने नियमेन स्वात्मनि सुखदु:खमोहमाध्यस्थादिसंविदन्तरोद्गमन-संभावनादवरयभावी विद्यः । तदपसारेण कार्यो नातिप्रसङ्गोऽत्र पूर्वरङ्गविधि प्रतीति पूर्वरहानिगृहनेन नटी विद्षको वापीति लक्षितप्रस्तावनालोकनेन च यो नटहपता-धिगमस्तत्पुरःसरप्रतिशीर्षकादिना तत्प्रच्छादनप्रकारोऽभ्युपायः । अर्लाकिकभाषादिभे-दलास्याङ्गरङ्गपीठमण्डपगतकक्षापरिष्रहनार्व्याधर्मासहितः । तस्मिन् हि सति अस्पैवार्त्रव एतहींव च मुखं दुःखं वेति न भवति । प्रतीतिस्वरूपस्य निद्धवाद्रपान्तरस्य चारो-पितस्य प्रतिभासविश्रान्तिवैकल्येन खरूपे विश्रान्त्यभावात् । सत्येतदीयरूपनिइवमात्र एव पर्यवसानात् इत्येष मुनिना साधारणीभावरसचर्वणोपयोगित्वेन परिकरवन्धः समाधितः । तथा निजसुसादिविवशीभृतश्च कथं वस्त्वन्तरे संमदं विश्रमयेदिति तर्त्रत्यहव्यपोहनाय प्रतिपदार्थनिष्ठैः साधारणो महिन्ना सकलभोग्यत्वसहिष्णुभिः शब्दादिविषयमयैरातोश्योने विचित्रमण्डपविद्यधगणिकादिभिरुपरञ्जनं समाश्रितम् ।

१. 'स्थिराणि' इति प्रसिद्धपाटः. २. 'भावजाना' स्थात्. ३. 'धर्म' स्थात्. ४. 'प्रत्यूह' स्यात्. ५. 'धने' स्थात्.

येनाहृदयोऽपि हृदयंवमल्यप्रात्या सहृदयीकियते । किं च प्रतीत्युपायानामभावे कथं प्रतीतिभावः । अस्फुटप्रतीतिकारिशब्दलक्षणसंभवेऽपि न प्रतीतिर्विधाम्यति स्फूट-प्रतीतिरूपः प्रसक्षोचितप्रस्वयसाकाङ्कृत्वात् । यथाहुः--'सर्वा वेयं प्रमितिः प्रसक्षपरा' इति । खसाक्षात्कृते आगमानुमानशतैरप्यनन्यथाभावस्य स्वसंवेदनात् । अलातचक्रादौ साक्षात्कारान्तरेणैव बलवता तत्प्रमित्यपसारणादिति होकिकस्तावदयं कमः । तस्मा-त्तदुभयविष्रविघाते ऽभिनयालोकधर्मिवृत्तिप्रवृत्युपस्कृताः समभिषिच्यन्ते । अभिनयन हि शब्दलक्षणलिङ्गव्यापारसदशमेव प्रत्यक्षव्यापारकत्पमिति । अप्रधाने च वस्तूनि संवित्कस्य विश्राम्यति । तस्यैव प्रस्ययस्य प्रधानान्तरं प्रसनुधावतः स्वातमन्यवि-श्रान्तत्वात् । अतोऽप्रधानत्वं जडे विभावानुभाववर्गे व्यभिचारिनिचये च संविदान त्मकेऽपि नियमेन नान्यसुखप्रेक्षिणि संभवतीति तदतिरिक्तः स्थाय्येव चर्वणापत्रम् । तत्र पुरुषार्थनिष्ठाः काथित्संविद् इति प्रधानम् । तद्यथा--रितः कामतद्रुपिक्षधर्मा-र्थनिष्ठा, क्रोधस्तत्प्रधानेष्वर्थनिष्ठः कामधर्मपर्यवसितोऽप्युत्साहः समस्तधर्मादिपर्यवसितः शमश्र मोक्षोपाय इति तावत्तेषां प्राधान्यम् । यद्यपि चैषामन्योन्यं गुणभावो. तथापि तत्तरप्रधाने हपके तत्प्रधानं भवतीति हपकभेदपर्यायेण सर्वेषां प्राधान्यमेषां लक्ष्यते । अदूरभागाभिनिविष्टदशा त्वेकस्मिन्नवि रूपके पृथक्प्राधान्यम् । तत्र सबेंडमी सुखप्रधानाः खसंविचर्वणरूपस्य एकघनस्य प्रकाशस्थानन्दसारत्वात् । तथा होकधनशोकसंविज्ञवंणेऽपि लोके स्त्रीलोकस्य हृदयविश्रान्तिरन्तरायशुन्यविश्रान्ति-शुन्यत्वात् । शरीरत्वात् (१) अविश्रान्तिरूपतयैव च दुःखम् । तत एव कार्पिलर्दुःसस्य चाञ्चल्यमेव प्राणत्वेनोक्तं रजोत्रत्तितां वदद्भिरित्यानन्दरूपता सर्वरसानाम् , किंतू-परअकविषयवशात्केपामपि कटुपित्तास्पशों ऽस्ति वीरस्यव । स हि क्रेशसहिष्णुतादि प्राण एव । एवं रखादीनां प्राधान्यम् । हासादीनां तु सातिशयं सक्तलोकमुलभ-विभावतयोपरञ्जकत्वमिति प्राधान्यम् । अन एवानुत्तमप्रकृतिपु बहुला न हासादयो भवन्ति । पामरप्रायः सर्वोऽपि इसति शोचिति विभेति परनिन्दामाद्रियते । स्वल्प-सुभाषितत्वेन च सर्वत्र विस्मयते । रत्याबङ्गतया नु पुमर्थापयोगिन्वमपि स्यान् स्थायित्वं चैतावतामेव । एवमप्रधानत्वनिरासः । स्थायिनिरूपणया स्थायिभावान् सत्त्वं नेष्यामः । इत्यनया सामान्यलक्षणशेषभूतया विशेषलक्षणनिष्ठ्या च मुनिना कृतः । तत्रानुभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथक् स्थायिनि नियमो नास्ति, बाष्पादेरानन्दातिरोगादिजत्त्वदर्शनात् । व्याघ्रादेश्व कोधभर्यादहेतुत्वात् । श्रमचिन न्तादेरुत्साहभयाद्यनेकसहचरत्वावलोकनात् । सामग्री वा तु न व्यभिचारिणी । तथा हि । बन्धुविनाशो यत्र विभावः परिदेविताध्रपातादिश्वानुभावश्चिन्तादैन्यादिश्च व्य-भिचारी, सोऽवर्यं शोक एवेत्येवं संशयोदये शङ्कत्मकविष्टशमनाय संयोग उपात्तः । तत्र लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गदर्शनजस्थाय्यातमपरचित्तवृत्यनुमानाभ्यास

१. 'रूपप्रल' स्यात्. २. 'वस्तुनि' स्यात्.

एष पाटवादधुना तैरेवोद्यानकटाक्षपृत्यादिभिलींकिकी कारणत्वादिभुवमतिकान्तैर्वि-भवेनानुभवेनासमञ्जरञ्जकत्वमात्रश्राणैरत एवालौकिकविभावादिव्यपदेशभागिभः प्राच्य-करणादिरूपसंस्कारोपजीवनारूयापनाय विभावादिनामधेयव्यपदेश्यैर्गुणप्रधानतापर्यायेण सामाजिकधियि सम्यग्योगं संबन्धमैकाय्यं वासादितवद्भिरलंकिकनिर्विद्गसंवेदनात्मः कचर्वणागोचरतां नीतोऽर्थथर्व्यमाणतैकसारो न तु सिद्धस्वभावस्वात्कालिक एव, न तु चर्नणातिरिक्तकालावलम्बी स्थायिविलक्षण एव रसः । नेतु यथा शङ्ककादिभिर-भ्यधीयत-स्थाय्येव विभावादिप्रत्याय्यमानो रस्यमानत्वाद्रस उच्चते ॥ एवं हि लोकेऽपि किं न रसः, असतोऽपि हि यत्र रसनीयता तत्र बस्तुसतः कथं न भविष्यति । तेन स्थायिप्रतीतिरनुमितिरूपा वाच्या, न रसः । अत एव सूत्रे मुनिना स्थायिप्रहुणं न कृतम् । तत्प्रत्यृत शस्यभूतं स्यात् । केवलमौचित्यादेवमुच्यते—'स्थायी रसीभूतः' इति । आँचित्यं तु तत्स्थायिगतत्वेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना चर्वणो-पयोगितया विभावादित्वा(दि)लम्बनात् । तथा हि । लौकिकचित्तवृत्यनुमाने का रसता तेनालं किकचमत्कारात्म। रसास्वादः स्मृत्यनुमानली किकख संवेदनविलक्षण एव । तथा हि । लाकिकेनानुमानेन संस्कृतः प्रमदादिने ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते, अपि त हृदयसं-वादात्मकसहृदयत्ववलात्पृणीभविष्यद्रसाखादाद्वरीभावेनानुमानस्पृत्यादिसोपानमनारुद्धेव तन्मयीभावोचितचर्वणाप्राणतया । न च सा वर्वणा प्राह्मानान्तरात् , येनाधुना स्पृतिः स्यात् । न चात्र लेकिकप्रत्यक्षादिप्रमाणव्यापारः, कि त्वलीकिकविभावादिसंयोगवलो-पनतंवेयं चर्वणा । मा च प्रत्यक्षानुमानागमोपमानादिकैकिकप्रमाणजनितरत्याद्यबोध-स्तथा योगिप्रत्यक्षजतरस्य रसंवित्ति हानात्सकलवैषयिकोषरागश्चन्यश्च स्वानन्देकघनानुभवाच विशिष्यते । एतेषां यथायोगमर्जनादिविधान्तरोदयेन ताटस्थ्य-हेतुकास्कुटत्वेन विषय।वैश्वेवश्येन च सान्दर्यविरहात् । अत्र तु खात्मैकगतलनियमा-संभवात्र विषयावंशववश्यम्, स्वारमानुप्रवेशात्परगतत्वनियमाभावात्र ताटस्थ्यस्फूट-लम् । तद्विभावादिशाधारण्यवशसंप्रवृद्धोचित्रानिजरत्यादिवासनावेशवशाश्व न विद्रान्त-रादीनां संभवः। अत एव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवं रसस्य, तद्वोधापगमंऽपि रससंभवप्रसङ्गत् । नापि इतिहेतवः, येन प्रमाणमध्ये पतेयुः । सिद्धस्य कस्यवित्प्रमे-यभूतरसस्याभावात् । तर्हि किमेतद्विभावादय इति । अर्लाकिक एवायं चर्वणोपयोगी विभावादिव्यवहारः । कोऽन्यंत्रत्थं दृष्टमिति चेद्रृषणमस्माकमेतद्शैकिकत्वसिद्धौ । पान-करसास्वादोऽपि कि गुडमरिचादिषु दृष्ट इति समानमेतत् ॥ न त्वेवं रसोऽप्रमेय: स्यात् । एव युक्त भवितुमहिति रस्यतैकप्राणी हासी न प्रमेयादिस्वभावः । तहि सुत्रे निष्पत्तिरिति कथं नायं रसः(१) स्थात्, अपि तु तद्विषयाया रसनायाः । तन्निष्पत्या तु यदि तदेकायत्तजीवितस्य रसस्य निष्पत्तिहच्यते । तत्र कश्चिदत्र दोपः । सा च

१. 'नतु' स्यात्. २. 'कान्यत्रेत्थं' स्यात्. ३. 'नन्नेवं' स्यात्. ४. 'नाम रसस्य स्यात्' स्यात्

स च न विभावादेः कार्यः, तद्विनाशेऽपि रससंभवप्रसङ्गात् । नापि ज्ञाप्यः, सिद्धस्य तस्याभावात् ॥ कारकज्ञापकाभ्यामन्यत् क दृष्टमिति चेत्, न किचिदृष्टमित्यलौकिकत्वसिद्धेभृषणमेतन्न दृष्णम् । विभावादीनां च समस्तानामभिव्यञ्जकत्वम्, न व्यस्तानां व्यभिचारात् । व्याघादयो हि विभावा भयानकस्येव वीराद्धुतरौद्धाणाम् । अश्रुपातादयोऽनुभावाः करुण-स्येव शृङ्गारभयानकयोः । चिन्तादयो व्यभिचारिणः करुणस्येव शृङ्गारवी-रभयानकानाम् ॥

यत्राप्येकैकस्योपादानम्. यथा—

'केलीकन्दुलितस्य विश्रममधो धुर्य वपुत्ते हशौ

भङ्गीभङ्गुरकामकार्मुकमिदं श्रूनर्मकर्मकमः।

आपातेऽपि विकारकारणमहो वक्राम्बुजन्मासवः

सत्यं सुन्दरि वेधसिक्षजगतीसारं त्वमेकाकृतिः॥'
अत्र विभावानाम्,

रसना न प्राण्व्यापारो न कारकव्यापारः खयं तु नाप्रामाणिकी खयं वेदनितद्धत्वात् । रसना च बोधरूपेव किं तु बोधान्तरेभ्यो लेकिकेभ्यो विलक्षणव, उपायानां विभावादिनां लेकिकवेलक्षण्यात् । तेन विभावादिसंयोगाद्रसनायत्तो निष्पयते । ततस्वथाविध-रसनागोचरालोकिकोत्तराथों रस इति तात्पर्थम् । सृत्रस्यायमत्र संक्षेपः । मुकुटप्रतिशी-पेकादिना तावत्रटबुद्धिराच्छायते । गाढप्राक्तनसंवित्संक्काराच्च काव्यवलानीयमानापि न तत्र रामधीविधाम्यति । तत एवोभयदेशकाललागः । रोभावादयश्च भूयसा रति-प्रतीतिकारितया दशस्तत्रावलोकिताः देशकालानियमेन रित गमयन्ति । यस्यां स्वात्मापि तद्वासनावत्त्वादनुप्रविष्टः । अत एव तटस्थतया रत्यवगमः । न च नियत-कारणत्या, येनार्जनाभिष्वद्वादिमंभावना । न च नियतपरात्मेकगतया, येन दुःखदेषा-सुद्वयस्तेन साधारणीभृता संतानवृत्तरेकस्या एव वा संविदो गोचर्गभृता रतिः श्टङ्गरः । साधारणीभावना च विभावादिभिरिति श्रीमानभिनवगुप्ताचार्यः ॥ एतन्मतमेव वास्माभिकपजीवितं वेदितव्यम् ॥ तत्र विभावप्रधान्ये व्यभिचारिणां प्रधान्यं यथा— 'आत्तमसिक्षकान्तमुक्षितुं कातरा शफरशक्तिनी जहां। अञ्चलां जलमधीरलोचना लोचनप्रतिकारित्लाञ्चित्रस्य । दिस्भावानां सीन्दर्यातिशयकृतां प्रधान्यान् । आत्तमित्याविदे शक्तिः प्रधान्याम् । तिद्वभावानां सीन्दर्यातिशयकृतां प्रधान्यान् । आत्तमित्याविदे शक्तां प्रधान्याम् । तिद्वभावानां सीन्दर्यातिशयकृतां प्रधान्यान् । आत्तमित्याविदे

१. 'ना यतो' स्यात्.

'यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थेमनी लोचने यद्गात्राणि दरिद्रति प्रतिदिनं दृनाक्विनीनालवत् । दृर्वाकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः कृष्णे यृनि सयावनासु वनिताम्वेषैव वेषस्थितिः ॥' अत्रानुभावानाम्,

'दृगदुत्सुकमागते विचित्रतं संभाषिणि स्फारितं संश्चित्यत्यरुणं गृहीतवसने किंचाञ्चितश्रूलतम् । मानिन्याश्चरणानितव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥'

अत्रौत्युक्यबीडाहर्पकोपास्याप्रसादानां व्यभिचारिणाम् , तत्राप्येते-षामौचित्यादन्यतमद्वयाक्षेपकत्वमिति न व्यभिचारः ॥

रसभेदानाह--

शृङ्गारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानका वीभन्साद्धतशान्ता नव रमाः।

तत्र कामस्य सकलजातिसुलभतयात्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान्प्रतिहृद्य-तेति पूर्वे शृङ्गारः । तदनुगामी च हास्यः । निरपेक्षकभावत्वात्तद्विपरीत-स्ततः करुणः । ततस्तिनित्तमर्थप्रधानो रौदः । ततः कामार्थयोर्धर्ममूल-

तानुभाववंगस्तु तदनुयायो । अनुभावप्राधान्यं च तेषां प्राधान्यं दूरादि यादिना उदाहरिष्यते । अन्यतमेति । विभावांपक्षयानुभावव्यभिचारिणाम्, अनुभावांपक्षया
विभावव्यभिचारिणाम्, व्यभिचायंपेक्षया विभावानुभावानां चान्यतमत्वम् । तथा हि ।
केलीकन्द्लिते लादौ विभावभृतस्य सान्दर्यस्यानुगतन्वेन केलीविश्रमभद्धरामादिपदमहिन्नानुभाववगों भिक्तकमिकारादिशब्दवलाच व्यभिचारिवर्गः प्रतिभाति ।
यद्विश्रम्येल्यादी विधान्तिलक्षणस्तम्भविलोकनविन्यगात्रता नवता रसस्य पुलकवैवर्ण्यादरनुभावस्यानुगतन्वेन विध्रम्येति बहुश इति प्रतिदिनमिति पदसमितिऽभिलाषचन्तौरसुक्यनिद्राधृतिग्लान्यालस्यश्रमस्मृतिवितकदिव्यभिचारिगणः । कृष्ण इस्यादिपदार्थितस्तु विभावः । दूरादुतसुकमित्यादी औत्युक्यादेर्व्यभिचारिणोऽनुगतत्वेन दूरादिस्यादिपदार्पितः सहसा प्रसरणादिक्षपोऽनुभावः प्रेयसीति विभावश्च प्रकाशत इति ।
एवं द्वयप्राधान्ये चोदाहार्यम्, कि तु समप्राधान्य एव रसास्वादस्योत्कर्षः । तच्च प्रवन्ध

यथा----

'एकस्मिञ्छयने पराद्युखतया वीतोत्तरं ताम्यतो-रन्योन्यं हृदयस्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोर्गीरवम् । दम्पत्योः शनकैरपाङ्गवलनान्मिश्रीभवचक्षुषो-

भेमो मानकलिः सहासर्भसव्यावृत्तकण्ठमहम् ॥'

सैषा विभावादिसामग्री वस्तुतः प्रबन्ध एव प्रथते, मुक्तकेषु तु का-ल्पनिक्येव ॥

तत्र संभोगमाह--

#### सुल्पयधृत्वादिव्यभिचारी रोमाश्चाद्यनुभावः संभोगः।

लजाचैनिषद्धान्यपीष्टानि दर्शनादीनि कामिनौ यत्र 'संभुक्तः स सं-भोगः । स च सुखमयधृत्यादिव्यभिचारिरोचितो रोमाञ्चखेदकम्पाश्रुमे-खलास्खलनश्वसितसाध्वसकेशबन्धनवस्त्रसंयमनवस्त्राभरणमाल्यादिसम्यङ्गि-वेशनविचित्रे क्षणचादुप्रभृतिवाचिककायिकमानसिकव्यापारलक्षणानुभावः परस्परावलोकनालिङ्गनचुम्बनाद्यनन्तभदः ।

यथा---

'द्दष्ट्वेकासनसंगते भियतमे पश्चातुपेत्यादरा-देकस्या नयने निमील्य विहितकीडानुबन्धच्छलः।

वस्तु प्राप्तं चेत्कोऽभिलाषः । तेन प्राप्त प्राप्तमपहारितमिय गतं गतं प्राप्तमिवेश्वेवं परम्पराक्रमेण विधिष्णुरयं कामः परमां प्रीति तनोति । न ह्यत्र कण्ड्यायामिव निष्टत्तिः साध्या, अपि तु भोगात्मकं मुखमिति रतिहेतुन्वाइतिः काम इत्यर्थः ॥ सेपंति । स्रीपंति । स्रीपंति । स्रीपंति । स्रतुमाल्यादिहिं विभाव आलम्बनोहीपनत्या उभयरूपोऽपि सामस्येन श्रङ्गारस्य विभावत्वेन मन्तव्यः । युक्तं चैतत्, अन्यथा अर्त्रव रूपके उद्यानऋतुमाल्यादीनां सर्वेषां दर्शनान्नको रमः स्यात् विभावभेदात् ॥ कारूपनिकीति । विभावादिवर्गस्य तावतस्तत्रानुसंघानं कृष्यत इत्यर्थः ॥ सुखमयति । यद्यपि रतिश्रमकृतं निद्रादि संभोगेऽप्यस्ति, तथापि न तद्रती चित्रतामाधत्ते, विष्रलम्भे तु तद्रतिविभावनापरम्परोदितमेवेति युक्तमेवेस्यत्र सुखमयत्वम् ॥ ह्युक्तास्मनेति । एका निज्ञत्वेन स्थिता । अपरा तत्सक्षी प्रच्छन्ना ।

१. 'संभुद्धः' स्यात्,

ईषद्वित्रतकंधरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा-मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥

विप्रलम्भमाह--

## शङ्कादिव्यभिचारी संतापाद्यनुभावोऽभिलापमानप्रवासरूपो विमलम्भः।

संभोगसुखास्वादलोभेन विशेषेण प्रलम्यते आत्मात्रिति विप्रलम्भः । स च शङ्कौत्युक्यमदग्लानिनिद्रासुप्तप्रत्रवोधचिन्तास्याश्रम(स)निर्वेदमरणो-नमादनडताव्याधिस्वमापस्मारादिव्यभिचारी संतापजागरकार्यप्रलापक्षाम-नेत्रवचोवकतादीनसंचरणानुकारकृतिलेखलेखनवाचनस्वभावनिद्ववार्ताप्र-श्रस्तेहनिवेदनसात्त्रिकानुभवनशीतसेवनमरणोद्यमसंदशाद्यनुभावस्तिधा, अ-भिलाषमानप्रवासभेदात् ॥ करुणविप्रलम्भस्तु करुण एव ।

यथा---

'हृद्ये वसमीति मित्रयं यद्त्रोचस्तद्वैमि कैतवम् । उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता रितः ॥' इत्यादिरितप्रलापेषु ॥ तत्राभिलापविष्रलम्भमाह— द्वपारवञ्याभ्यामाद्यो द्वेषा । आद्योऽभिलापविष्रलम्भः ॥

कथमन्यथा एकासनसंगतिः । निर्माल्यमाननयना च न देखा । तथा हि प्रियतमे इति कथम् । कीडामनुबधाति यन्नयननिर्मीलनं तदेवापरनियकःचुम्बनार्थं विह्तं छलं येन सः । चुम्बनार्थंमीपद्विकतकंघरो मनाक्चिलतप्रीवः । सपुलकः उत्पन्नसात्त्विकः प्रमोदोहसन्मानसादा सप्वतिवयनाभिमान एव हेतुः ॥ दाङ्केति । दुःखप्रायव्यभिचारीत्यर्थः ।
मरणमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र विविधितम्, येन शोकावस्थानमपि न लभते ।
यथा—'तीर्थं तोयव्यतिकर—' इत्यादा । अत एव सुकविना वाक्यभेदेनापि मरणं नाख्यातम् । प्रतीतिविधान्तिस्थानत्यवरिहाराय तृतीयपादेन च विभवानुसंधान दिशेनतम् । पुनप्रहणेन स एवार्थः सुतरां शोतितः । अथ वा चैतन्यावस्थेन प्राणत्यागकर्तृता-

१. 'प्रेमोह्रस' स्यात्. २. 'विभावा' स्यात्.

स दैवाद्यथा---

'शैलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलाषं व्यर्थे समर्थ्य लिलतं वपुरात्मनश्च । सख्योः समक्षमिति चाधिकजातलज्जा शून्या जगाम भवनाभिमुखी कथंचित् ॥'

पारवश्याचथा---

'स्मरनवनदीपूरेणोढा मुहुर्गुरुसेतुमि-र्यदिप विधृता दुःखं तिष्ठैन्त्यपूर्णमनोरथाः । तदिष लिखितप्रस्थैरङ्गः परस्परमुन्मुखा नयननिलनीनालानीतं पिबन्ति रसं प्रियाः॥'

प्रतिज्ञाभङ्गभीत्यापि यो न सङ्गः कादम्बर्याश्चन्द्रापीडेन, सोऽपि पा-रवश्यज एव ॥

मानविप्रलम्भमाह---

प्रणयेष्यिभ्यां मानः ।

प्रेमपूर्वको वशीकारः प्रणयः, तद्भक्तं मानः प्रणयमानः । स च स्त्रियाः पुंस उभयस्य वा ।

त्मिका पाशवन्धायवसरगता मन्तव्या, न तु जीवितवियोगः सुलभोदाहरणं चैतदिति । सम्मादापस्मारव्याधीनां या नात्यन्तं कृत्सिता दशा सा काव्ये प्रयोगे च दर्शनीया, कुन्तिता तु संभवेऽपि नेति १द्धाः । वयं तु वृमः—ताद्दरयां दशायां जीवितनिन्दात्मिकायां तद्देहोपभोगसाररत्यात्मकस्थो बन्धादिवियत एवेत्यसंभव एवेति ॥ समरेति । स्मारेति । समरेति । स

१. 'तिष्ठत्यपूर्णमनोरथा' इति वाग्भटकाव्यानुशासनं.

 <sup>&#</sup>x27;अपूर्ण' स्यात्.
 'परस्परालोकनलक्षण' स्यात.
 'न्ति' स्यात्.

स्त्रियाः यथा---

'प्रणयकुपितां दृष्ट्वा देवीं ससंभ्रमविस्मृत-स्त्रिभुवनगुरुभींत्या सद्यः प्रणामपरोऽभवत् । निमतशिरसो गङ्गालोके तथा चरणाहता-ववतु भवतस्यक्षस्यैतद्विलक्षमवस्थितम् ॥'

पुंसो यथा---

'अस्मिनेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभुद्गोदावरीसैकते । आयान्त्या परिदुर्मनायितिमव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया कातर्यादरविन्दकुब्बलिनेभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः ॥'

उभयस्य यथा---

'पंणयकुवियाण दुण्ह वि अलियपसुत्ताण माणइत्ताणम् । निचलनिरुद्धनीसासदित्रकत्राण को मल्लो ॥'

ईर्प्यामानः स्त्रीणामेव यथा-

'संघ्यां यत्प्रणिपत्य लोकपुरतो बद्धाञ्जलियोचसे धत्से यच नदीं विलज्ज शिरसा तचापि सोढं मया। श्रीर्जातामृतमन्थने यदि हरेः कस्माद्विषं भक्षितं मा स्नीलम्पट मां स्पृशेत्यभिहितो गौर्या हरः पातु वः॥'

प्रवासविप्रलम्भमाह---

कार्यशापसंभ्रमेः प्रवासः।

प्रवामो भिन्नदेशत्वम् ।

तत्र कार्यहेतुकः प्रवासो यथा-

'याते द्वारवर्ती तदा मधुरिपौ तद्दत्तझम्पानतां कालिन्दीतटरूढवञ्जुललतामालिङ्गच सोत्कण्ठया ।

९. 'प्रणयकुपितयोर्द्वयोर्ट्यलीकप्रस्तियोर्मानवतोः ।
 निश्चलनिरद्धनिश्वासदत्तकर्णयोः को महः ॥' [इति च्छाया ।]

२. 'र्याताम्बुधिमन्थने यदि हरि' इति वारभटकाव्यातुशासने पाठः साधुः.

तद्गीतं गुरुबाष्पगद्भदगलत्तारखरं राधया
यनान्तर्जलचारिभिर्जलचरैरप्युत्कमुत्कृजितम् ॥'
शापहेतुकप्रवासे मेघदूतकाव्यमेवोदाहरणम् ॥
संभ्रमो दिव्यमानुषविद्वरादुत्पातवातादिविष्ठवात् परचकादिविष्ठवाद्वा
व्याकुलत्वम् ।

यथा मकरन्दयुद्धसाहाय्यं कर्तुं गतस्य माधवस्य— 'हा प्रिये, हा मालति,

> किमिप किमिप शङ्के मङ्गलेम्यो यदन्य-द्धिरमतु परिहासश्चण्डि पर्युत्सुकोऽस्मि । कलयसि कलितोऽहं वल्लभे देहि वाचं अमित हृदयमन्तर्विद्वलं निर्देयासि ॥'

हास्यमाह---

विकृतवेषादिविभावो नासास्पन्दनाद्यतुभावो निद्रादिव्यभि-चारी हासो हास्यः।

देशकालवयोवर्णवैपरीत्याद्विकृताः केशवन्धादयो वेषाः, आदिशब्दान्न-र्तनान्यगत्याद्यनुकरणासत्प्रलापभूषणादीनि विभावा यस्य सः, तथा नासौ-ष्ठकपोलस्पन्दनदृष्टिव्याकोशाकुञ्चनस्वेदास्परागपार्श्वप्रहृणाद्यनुभावो निद्रा-वहित्थत्रपालस्यादि व्यभिचारी हासः स्थायी चर्वणीयत्वमागतो हास्यः।

स चात्मस्यः परस्थश्च । तत्रात्मस्थमाह — उत्तममध्यमाधमेषु स्मितविद्दासितापद्दसितैः स आत्मस्यस्नेधा ।

स इति हासः।

यद्भरतः---

'ईषद्विकसितैर्गण्डैः कटाक्षैः सौष्टवान्वितैः। अलक्षितद्विजं धीरमुत्तमानां स्मितं भवेत्॥ आकुञ्चिताक्षिगण्डं यत्सस्वनं मधुरं तथा। कालागतं सास्यरागं तद्वै विद्यस्तितं भवेत्॥

१. भरतमुनिना वाग्भटेन च तन्द्राप्यभिहिता.

अस्थानहसितं यतु साश्चनेत्रं तथैव च । उत्कन्पितांसकशिरस्तचापहसितं भवेत् ॥'

परस्थमाह----

एतत्संक्रमजेईसितोपइसितातिइसितः परस्थोऽपि । एतेषां स्मितादीनां संकान्त्या जातैर्यथासंख्येनोत्तमादिषु । यद्भरतः—

> 'उत्फुल्लाननेत्रं तु गण्डैर्विकसितैरथ । किंचिल्लक्षितदन्तं च हिंसतं तद्विधीयते ॥ उत्फुल्लनासिकं यतु जिह्मदृष्टि निरीक्षितम् । निकुश्चितांसकशिरस्तचोपहसितं भवेत् ॥ संरब्धसीस्त्रनेत्रं च विकुष्टस्तरमुद्धतम् । करोपगूढपार्श्व च तचातिहसितं भवेत् ॥'

तत्रात्मस्थो हासो यथा---

'पाणौ कङ्कणमुत्फणः फणपतिर्नेत्रं ज्वलत्पावकं कण्ठः कृटितकालकूटकुटिलो वस्रं गजेन्द्राजिनम् । गौरीलोचनलोभनाय सुभगो वेषो वरस्यैष मे गण्डोल्लासविभावितः पशुपतेर्हास्योद्गमः पातु वः॥'

संक्रान्त्ये प्रि । परं इसन्तं दृष्ट्वा खयं विभावानपर्यत्रिप इसंह्रोके दृष्टः । तथा विभावादिद्शेने प्रि गाम्भीर्थाद्वुदितहासो प्रि परकीयहासावलोकने तत्क्षणं हासविवशः संपयत एवेति । यथा अम्लदाडिमादिरसाखादो प्रन्यत्रापि दन्तोदक विकारा वुरूपदर्शनात् संक्रमण्खभावः, तथा हासो प्रि संकामिति, नान्ये । यस्तु खामिशोका दृत्यस्य शोकः सो प्रन्यः एव शोकवत्स्वामिविभावको विभावभेदात् । इह च ति दृभावक एव हास्यः संकामतील्यर्थः । स्मितं हि यदुत्तमप्रकृतीं, तत्संक्षीतं हिसतं संपद्यते । एवं विहसितं मध्यमप्रकृतीं संकान्तमित हिसतम् । अप इसितमधमप्रकृतीं संकान्तमित हिसतम् मिति स्मितस्य ईषत्तायां व्यपगतायां हिसतम्, ततो विशेषेण ततो प्रिप परस्परसमीपं

१. 'साश्रुने' भरत० २. 'विकुष्ट' भरत०.

 <sup>&#</sup>x27;न्खेति' स्थात्. २. 'संकान्तं' स्थात्.

परस्थो यथा---

'कनककलशस्त्रच्छे राधापयोधरमण्डले नवजलधरश्यामामात्मद्युतिं प्रतिबिम्बिताम् । असितसिचयपान्तभ्रान्त्या मुहुर्मुहुरुत्क्षिप-अयति जनितबीडाहासः प्रियाहसितो हरिः ॥'

करुणमाह-

## इष्टनाशादिविभावो दैवोपालम्भाद्यनुभावो दुःखमयव्यभिचारी शोकः करुणः ।

इष्टवियोगानिष्टसंप्रयोगिवभावो दैवोपालम्भिनःश्वासतानवमुखशोषण-खरभेदाश्चपातवैवर्ण्यपलयस्तम्भकम्पभू छठनगात्रसंसाक्रन्दाचनुभावो निर्वेद-ग्लानिचिन्तौत्सुक्यमोहश्रमत्रासविषाददैन्यव्याधिजडतोन्मादापस्मारालस्य-मरणप्रभृतिदुःखमयव्यभिचारी चित्तवैधुर्यलक्षणः शोकः स्थायीभावश्चवि-णीयतां गतः करुणो रसः।

यथा---

'अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । दहरो पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम् ॥' इत्यादि रतिप्रलापेषु ॥ रौद्रमाह—

# दारापहारादिविभावो नयनरागाद्यनुभाव औष्ट्यादिव्यभि-चारी क्रोधो रोद्रः।

दारापहारदेशजात्यभिजनविद्याकर्मनिन्दासत्यवचनप्रभृत्याधिक्षेपोपहास-वाक्पारुष्यद्रोहमात्सर्यादिविभावो नयनरागभ्रुकुटीकरणदन्तौष्ठपीडनगण्ड-स्फुरणहस्तामनिःपेषताडनपाटनपीडनप्रहरणाहरणशस्त्रसंपातरुधिराकर्षण-च्छेदनाद्यनुभाव औद्र्यावेगोत्साहविबोधामर्षचापलादिव्यभिचारी क्रोधः स्थायिभावश्चर्वणीयतां प्राप्तो रोद्रो रसः।

१. 'निष्पेष' स्पात्.

यथा---

'चञ्चद्धजभ्रमितचण्डगदाभिघात-संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावनद्धधनशोणितशोणपाणि-रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः॥'

वीरमाह-

नयादिविभावः स्थैर्याद्यतुभावो धृत्यादिव्यभिचार्युत्साहो धर्म-दानयुद्धभेदो वीरः।

प्रतिनायकवर्तिनयविनयासंमोहाध्यवसायबलशक्तिप्रतापप्रभाविकमा-िषक्षेपादिविभावः स्थैर्यधेर्यशौर्यगाम्भीर्यत्यागवेशारद्याद्यनुभावो धृतिस्म-त्यौप्रयगर्वामपेमत्यावेगहषीदिव्यभिचारी उत्साहः स्थायिभावश्चवणीयतां गतो धर्मदानयुद्धभेदात्रेधा वीरः।

गतम् अन्यदपद्दत्तितमतिशयेन चेत्युपसर्गभेदादर्थभेदः ॥ चश्चद्भजेति । चश्चद्रयां वेगावतंमानाभ्यां भुजाभ्यां श्रमिता ये पश्च दाहणा गदा तया योऽभिंतः सर्वेतः ऊर्ध्वाधस्तेन सैम्यग्धूणितं पुनरनुत्थानोपहृतं कृतमृष्ट्युगलं युगपदेवोष्ट्रयं यस्य तं मुयोधनमनादर्खेव स्त्यानेनावश्यानतया न तु कालान्तरशुष्कतयावनद्वं हस्ताभ्याम-विचलदृपमत्यन्तमाभ्यन्तरतया घनं न तु रसमात्रस्वभावं यच्छोणितं रुधिरं तेन शोणौ लोहिता पाणी यस्य । अत एव स भीमः कातरत्रासदायी । तवेति । यस्यास्तत्तद्पमानर्जातं कृत देव्यनुचितमपि, तस्यास्तव कचानुत्तंसयिष्यति उत्तंस-वतः करिष्यतीति वेणीखमपहरन् करविच्युतशोणित(शोणित)शकललोहितकुसुमापी-डेनेव योजयिष्यतीत्युत्प्रेक्षा । तव देवीत्यनेन कुलकलत्रखलीकारस्मरणकारिणा क्रोधस्यवोद्दीपर्नावभावल कृतमिति नात्र श्टद्वारशङ्का कर्तव्या । सुयोधनस्य चानादरणं द्वितीयगदाघातदानायनुरामः, स च संचूर्णितोरुलादेव । स्थानप्रहणेन द्रीपदीमन्यु-प्रक्षालने लरा सूचिता ॥ नयेति । संध्यादिगुणानां सम्यग्प्रयोगो नयः इन्द्रियजयो विनयः । असंमोहेनाध्यवसायो वस्तुतत्त्वनिश्वय इति मन्त्रदर्शिता । हस्त्यश्वरथपा-दातं बलम् । अवस्कन्दयुद्धादौ सामर्थ्य शक्तिः । शत्रुविषयसंतापकारिणी प्रसिद्धिः प्रतापः । अभिजनधनमित्र्यंपत् प्रभावः । सामायुपायानामेकद्वित्रिचतुरादिः भेदैर्यथाविषयं नियोजनं वैद्यारद्यम् ॥ धर्मेति । धर्मादित्रितयमनुभावात्मकं प्रति-

१. 'येथं चण्डा' स्थात्. २. 'भिघातः' स्थात्. ३. 'म्यक्चू' स्थात्. ४. 'जातं' स्थात्. ५. 'स्थाना' स्थात्.

यथा---

'अजित्वा सार्णवामुर्वीमनिष्टा विविधेर्मसैः । अदत्त्वा चार्थमर्थिभ्यो भवेयं पार्थिवः कथम् ॥'

तत्र धर्मवीरो नागानन्दे जीमृतवाहनस्य । दानवीरः परशुरामबलिप्र-भृतीनाम् । युद्धवीरो वीरचरिते रामस्य ॥

इह चापत्पङ्कानिममतां स्वल्पसंतोषं मिथ्याज्ञानं चापस्य यस्तत्त्वनिश्च-यरूपोऽसंमोहाध्यवसायः स एव प्रधानतयोत्साहहेतुः । रौद्रे तु ममताप्रा-धान्यादशास्त्रितानुचितयुद्धाद्यपीति मोहविस्मयप्राधान्यमिति विवेकः ।

भयानकमाह--

विकृतस्वरश्रवणादिविभावं करकम्पाद्यनुभावं शङ्कादिव्यभि-चारि भयं भयानकः।

पिशाचादिविकृतस्वरश्रवणतदवलोकनस्वजनबन्धवधादिदर्शनश्रवणश्-न्यगृहारण्यगमनादिविभावं करकम्पचलदृष्टिनिरीक्षणहृदयपादस्पन्दशुष्कौ-ष्ठकण्ठत्वमुखवैवर्ण्यस्वरभेदाद्यनुभावं शङ्कापस्मारमरणत्रासचापलावेगदेन्य-मोहादिव्यभिचारी स्त्रीनीचप्रकृतीनां स्वाभाविकमुत्तमानां कृतकं भयं स्था-यिभावश्चविणीयत्वमागतं भयानको रसः।

यथा---

'प्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतित स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भृयसा पूर्वकायम् । शष्पैरधीवलीढैः श्रमविततमुखश्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदश्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यो प्रयाति ॥' ननु च राजादिः किमिति गुर्वादिभ्यः कृतकं भयं दर्शयति, दर्शयित्वा

ननु च राजादिः किमिति गुर्वादिभ्यः कृतकं भयं दर्शयति, दर्शयत्वा किमिति मृद्न् करकम्पादीन्दर्शयति, किमिति च भय एव कृतकत्वमुक्तं

नायकगतं तु विभावरूपमिति तद्भेदाद्वीरस्य त्रैविध्यमित्यर्थः । यदाह भरतः—'दा-भवीरं धर्मवीरं युद्धवीरं तथैव च । रसं वीरमपि प्राह ब्रह्मा त्रिविधमेव हि ॥' इति ॥ स्त्रीनीचप्रकृतीनामिति । नोत्तममध्यमप्रकृतीनाम् ॥ कृतकमिति । उत्तमा हि अन्तर्भयामावेऽपि गुरुभ्यो राष्ट्रस्य भयं दर्शयन्ति । एवं हि सुतरामुत्तमलं सर्वस्य हि कृतकत्वं संभवति, यथा वेश्या धनार्थिनी कृतकां रितमादर्श-यित ॥ उच्यते—भये हि प्रदर्शित गुरुर्विनीतं तं जानाति मृदुचेष्टिततया चाधमप्रकृतिमेनं न गणयित । कृतकरत्यादेश्चोपदिष्टात्र काचित्पुरुषार्थ-सिद्धिः । यत्र तु राजानः परानुप्रहाय कोधविस्मयादि दर्शयन्ति, तत्र व्यभिचारितैव, न तेषां स्थायितेति ॥

बीभत्समाह--

अहृद्यदर्शनादिविभावाङ्गसंकोचाद्यनुभावापस्मारादिव्यभिचा-रिणी जुगुप्सा वीभत्सः ।

अह्यानामुद्धान्तत्रणपूतिकृमिकीटादीनां दर्शनश्रवणादिविभावा अङ्गसं-कोचहृलासनासामुखविकृणनाच्छादननिष्ठीवनाद्यनुभावापस्मारौप्र्यमोह्ग-दादिव्यभिचारिणी जुगुप्सा स्थायिभावरूपा चर्वणीयतां गता वीभत्सः।

यथा---

'उत्कृत्योत्कृत्य कृति प्रथममथ पृथूच्छोफभूयांसि मांसा-न्यंसिन्फक्पृष्ठपिण्ड्याद्यवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा । आत्तस्नाय्वन्त्रनेत्रात्प्रकटितदशनः पेतरङ्कः करङ्का-दङ्कस्थादिन्यसंस्थं स्थपुटगतमपि कव्यमव्यग्रमत्ति ॥' अद्भुतमाह—

दिव्यदर्शनादिविभावो नयनविस्ताराद्यतुभावो हर्षादिव्यभि-चारी विस्मयोऽद्धतः।

दिव्यदर्शनेप्सितमनोरथावाध्युपवनदेवकुलादिगमनसभाविमानमायेन्द्र-जालातिशायिशस्यकर्मादिविभावो नयनविस्तारानिमिषप्रेक्षणरोमाश्चाश्रुस्ने-

भवति । प्रभुभक्तत्वं चामात्यानां यथा खेच्छाकारीत्यत एवासीति ॥ दिव्येति । दिव्येत्ये । दिव्येत्वेति । दिव्येत्ये । स्विमानानि दिव्येत्ये । स्वा

१. 'अशक्य' स्यात्. २. 'जालं' स्यात्. ३. 'इस्त' स्यात्.

दसाधुवाददानहाहाकारचेलाङ्कलिअमणाद्यनुभावो हर्षावेगजडतादिव्यभि-चारी चित्तविस्तारात्मा विस्मयः स्थायिमावश्चर्वणीयतां गतोऽद्भुतो रसः। यथा—

> 'कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना मृद्धक्षिता स्वेच्छया, सत्यं कृष्ण, क एवमाह, मुसली, मिथ्याम्ब पश्याननम् । व्यादेहीति विकाशिते शिशुमुखे माता समग्रं जग-हृष्ट्रा यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स वः केशवः ॥'

शान्तमाह---

वैराग्यादिविभावो यमनियमाध्यात्मशास्त्रचिन्तनाद्यनुभावो धृ-त्यादिव्यभिचारी शमः शान्तः ।

वैराग्यसंसारभीरुतातत्त्वज्ञानवीतरागपरिशीलनपरमेश्वरानुब्रहादिविभा-वो यमनियमाध्यात्मशास्त्रचिन्तनाद्यनुभावो धृतिस्मृतिनिर्वेदमत्यादिव्यभि-चारी तृष्णाक्षयरूपः शमः स्थायिभावश्चर्वणां प्राप्तः शान्तो रसः ।

यथा----

'गङ्गातीरे हिमवति शिलाबद्धपद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । किं तैभीव्यं मम सुदिवसैर्येषु ते निर्विशङ्काः कण्ड्यन्ते जरठहरिणाः शृङ्ककण्ड्रं विनेतुम् ॥'

ध्वितिवदनं साधुर्वदः । दानं धनादेः । हाहाशब्दस्य करणं हाहाकारः । चेलस्य अङ्गुलेश्व अमणमिति ॥ यमेति । अहिंसासत्यास्तेयत्रद्वाचर्यापरिप्रहा चमाः । शीचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ कृष्णाक्षय इति । कृष्णानां विषयामिलाषाणां क्षये चत्रात्मस्वभावः स शमः । अयमर्थः—कालुष्योपरागदायिभिभयरत्यादिभिरनुपरक्तं यदात्मस्वरूपं तदेव विरलोऽस्तिं तरलान्तरालनिर्भासमानसिततरसूत्रवदाभातस्वरूपं रत्यादिषूपरञ्जकेषु तथाभावेनापि सकृद्विभातोऽयमान्मेति न्यायेन

 <sup>&#</sup>x27;दानाहोकार' वाग्भटकाव्यानुशासने. २. 'विकासिते' स्यात्. ३. 'कृष्णाक्षय'
 इति टीकायां व्याख्यातम्.

 <sup>&#</sup>x27;वादः' स्थान. २. 'क्षयो यत्रात्मस्वभावे' स्थान्. ३. 'असित्रत्ना' स्थात्.

भासमानं परोन्मुखतात्मकसकलदुः खजालहीनं परमानन्दलामसंविदेकधनं तथावि-धहृदयसंवादवतो हृदयं विधत्ते ॥ एतेन निर्वेदस्यामङ्गलप्रायत्वेऽपि व्यभिचारिषु यन्सुनिना प्रथमसुपादानं कृतं तत्स्थायिताभिधानार्थमिति यदुक्तम् , तत्प्रतिक्षिप्तम् । तथाहि - कोऽयं निर्वेदो नाम, दारिद्यादिप्रभवस्तत्वज्ञानप्रभवो वा । तत्रायस्य शोक-प्रवाहप्रसररूपचित्तवृत्तिविशेषस्य व्यभिचारित्वं वक्ष्यते । अथ तत्त्वज्ञानजो निर्वेदः स्थायी, तर्हि तत्त्वज्ञानमेवात्र विभावत्वेनोक्तं स्यात् । वैराग्यबीजादि(?)र्षु कर्यं विभावः । तदुपायत्वादिति चेत्कारणकारणेऽयं विभावता व्यवहारः, स चातिप्रस-ङ्गावहः । किं च निर्वेदो नाम सर्वत्रानुपादेयता प्रत्ययो वैराग्यलक्षणः । स च तत्त्व-ज्ञानस्य प्रत्युतोपायः । विरक्तो हि तथा प्रयतते यथास्य तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते । तत्त्वज्ञानाद्धि मोक्षो, न तु तत्त्वं ज्ञात्वा निविद्यते ॥ ननु तत्त्वज्ञानिनः सर्वेत्र दृढतरं वैराग्यं दृष्टम् । भवत्येवं तादृशं तु वराग्यं ज्ञानस्यैव पराकाष्ट्रेति न निवंदः स्था-यीति ॥ यत्तु व्यभिचारिव्याख्यानावसरे 'बृथा दुग्धोऽनड्डान्' इल्लादौ विरकाल-विश्रमविप्रलब्धस्योपादेयत्वनिवृत्तये सम्यग्ज्ञानं वश्यते, तनिवेंदस्य खेदरूपस्य विमा-वत्वेनेति तस्मात् शम् एव स्थायी । न च शमशान्तयोः पर्यायत्वमाशङ्कनीयम् । हासहास्ययोरिव सिद्धसाध्यतया लांकिकालांकिकतया साधारणासाधारणतया च वैलक्ष-ण्यात् । यथा च कामादिषु पुरुषार्थेषु समुचिताश्चित्तवृत्तयो रत्यादिशब्दवाच्याः कविनद्रव्यापारेणाखादयोग्यताप्रापणदारेण तथाविधहृदयसंवादवतः सामाजिकान् प्रति रसन्वं श्रह्मारादितया नीयते, तथा मोक्षाभिधानपरपुरुपार्थोपचितापि शमरूपा चित्त-वृत्ती रसतां नीयत इति । तथा हि तत्त्वज्ञानस्वभावस्य शमस्य स्थायिनः समस्तोऽयं लंकिकालंकिकश्वित्तगृत्तिकलापो व्यभिचारितामभ्येति तदनुभावा एव च यमनियमायु-पकृता अनुभावाः, विभावा अपि परमेश्वरानुप्रहृप्रभृतयः, प्रक्षयोन्मुखाश्व रत्यादयो-**ऽत्राखा**ग्यन्ते । केवलं यथा विव्रलम्भे आंत्सुक्यं संभोगेऽपि वा प्रेमासमाप्तीत्सव-मिति । यथा च रोद्रे ऑप्टयम्, यथा च करणवीरभयानकाद्भतेषु निर्वेदधृतित्रास-हर्षा व्यभिचारिणोऽपि प्राधान्येन विभासन्ते, तथा शान्ते जुगुप्साद्याः सर्वशैव रागप्र-तिपक्षत्वात् खात्मनि च कृतकृतस्य परार्थघटनायामेवोद्यम इत्युत्साहोऽस्य परोप-कारविषयेच्छाप्रयक्षरूपो दयापरपर्यायोऽभ्यधिकोऽन्तरङ्गः । अत एव केचिद्दयावीर-त्वेन व्यपदिश्यन्य धर्मवीरत्वेन ॥ ननूत्साहोऽहंकारप्राणः शान्तस्त्वहंकारशैथिल्या-त्मकः । नतु किमतः (१) व्यभिचारित्वं हि विरुद्धस्थापि नातुचितं रताविव निर्वे-दादे: । 'शय्यां शाडुलम्-' इलादी हि परीपकारकरणे उत्साहस्यैव प्रकर्षो लक्ष्यते, नैनृत्साहशून्या काचिदप्यवस्था । इच्छाप्रयक्षव्यतिरेकेण पाषाणतापत्तेः । यत एव च परिदृष्टपरम्परत्वेन खात्मोद्देशेन कर्तव्यान्तरं नावशिष्यते । अत एव शान्तहृदयानां

१. 'तु' स्यात्. २. 'निर्विवते' स्यात्. ३, 'कृत्यस्य' स्यात्. ४. 'न्तेऽन्ये' स्यात्. ५, 'नत्' स्यात्.

न चास्य विषयजुगुप्सारूपत्वात् बीमत्सेऽन्तर्भावो युक्तः । जुगुप्सा इस्य व्यभिचारिणी भवति, न तु स्थायितामेति । पर्यन्तनिर्वाहे तस्या मू-लत एवोच्छेदात् ॥ न च धर्मवीरे, तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थानात्

परोपकाराय शारीरसर्वस्वादिदानं न शास्त्रविरोधि । 'आत्मानं (यो) गोपायेत्' इत्या-दिना ह्यकृतकृत्यविषयं शरीररक्षणमुपदिश्यते, संन्यासिनां तद्रक्षादितात्पर्याभावात् । तथा हि-- धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । तात्रिप्रता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम् ॥' इत्यतिप्रसिद्धचतुर्वर्गसाधकत्वमेव देहरक्षायां निदानं दर्शि-तम् । कृतप्रेत्यस्य 'जलधौ श्वन्नं वा पतेत्' इति संन्यासित्वेन श्रवणात् । तद्यथा कथं-चित्त्याज्यं शरीरम् , यदि परमार्थमुत्पवते तिकमिव न संपादितं भवति । जीमृतवाहा-दीनां नयतत्त्वमिति चेत्, किं तेन । तत्त्वज्ञानित्वं तावदस्त्येव, अन्यथा परमार्थे त्यागस्यासंभाव्यत्वात् । युद्धेऽपि हि न वीरस्य देहत्यागायोवमः पैरावजयोहेशेनैव प्रवृत्ते:। भृगुपतनादाविष शुभतमदेहान्तरसंपिपादियपैवाभिविज्नमते। तत्स्वार्थानुदेशेन परार्थसंपत्त्यै यद्यचेष्टितं देहत्यागपर्यन्तमुपदेशदानादि तत्तदलब्धात्मतत्त्वज्ञानाना-मसंभाव्यमेवेति । तेऽपि (१) तत्त्वज्ञानिनां सर्वेष्वाश्रमेषु मुक्तिरिति । स्मार्तश्रुतौ यथोक्तम्—'देवार्चनरतस्तन्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धं कृत्वा ददद्वयं गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥' इति केवलं परार्थाभिसंधिजाद्धर्मात्परोपकारफलवेनेवाभिसंहतात्पुनरिप देहस्य तदुचितस्यैव प्रादुर्भावो बोधिसत्त्वानां तत्त्वज्ञानिनामपि । दृष्टश्वाङ्गेष्वपि विश्रान्तिलाभः स्वभावौचित्यात् । यथा रामस्य वीराहे पितुराज्ञां परिपालयतः । एवं शृङ्गाराद्यद्गेष्वपि मन्तव्यम् । अत एव शान्तस्य स्थायित्वेऽप्यप्राधान्यम् । जीमृत-वाहने त्रिवर्गसंपत्ता क्षयरोगकृतिप्रधानयोः फलत्वात् । तदत्र सिद्धं दयालक्षणोऽभ्य-त्साहोऽत्र प्रधानम् । अन्ये तु व्यभिचारिणो यथायोगं भवन्तीति ॥ एवं यत्कैश्विजी-मृतवाहनस्य धीरोदात्तत्वं प्रतिष्ठितं तत्प्रत्यक्तमेव । न च तदीया पर्यन्तावस्था व्याव-र्णेनीया येन सर्वेथेप्टोपरमादनुभावाभावेनाप्रतीयमानता स्यात् । शृहारादेरपि फलभू-मावव्यावर्णनीयतेव । पूर्वभूमा तु 'प्रशान्तवाहितासंस्कारात्ताच्छद्रेपु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः' इति सूत्रद्वयनीत्या चित्राकारा यमनियमादिचेष्टा वा राज्यधुरोद्वहनादि-लक्षणा वा शान्तस्यापि जनकादेर्देष्ट्रेवेत्यनुभावसद्भावादिमादिमध्यसंभाव्यमानभूयोव्य-भिचारिसद्भावात्प्रतीयते एव (नै प्रतीयते) ॥ नतु प्रतीयते सर्वस्य तु श्लाध्यास्पदं न भवति । तर्हि वीतरागाणां श्वहारो श्लाम्य इति । सोऽपि रसत्वाच्यवताम् । अयमर्थः---यदि नाम सर्वजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावता, सा च लोकसामान्यमहानु-भावित्तवृत्तिविशेषवत्प्रतिक्षेष्ठं शक्या ॥ नतु धर्मप्रधानोऽसी वीर एव संभाव्यते इत्याशद्वयाह—अभिमानमयत्वेनेति । उत्साहो ह्यहमेवविध इत्येवं प्राण इत्यर्थः ॥

१. 'कृत्यस्य' स्यात्. २. 'परविजयो' स्यात्. ३. लेखकप्रक्षिप्तं भवेत्.

अस्य चाहंकारप्रशमैकरूपत्वात् । तथापि तयोरेकत्वपरिकल्पनेन वीररौद्र-योरपि तथा प्रसङ्गः । धर्मवीरादीनां चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहंकार-रहितत्वे शान्तरसप्रभेदत्वमितरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्विरोधः । तदेवं परस्परविविक्ता नवापि रसाः ॥

एषां ऋमेण स्थायिभावान् संगृह्णाति —

रतिहासशोकक्रोधोत्साहभयजुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिनो भावाः ।

भावयन्ति चित्तवृत्तय एवालैकिका वाचिकाद्यभिनयप्रक्रियारूढतया स्वात्मानं लैकिकदशायामनास्वाद्यमप्यास्वाद्यं कुर्वन्ति । यद्वा भावयन्ति व्याप्नुवन्ति सामाजिकानां मन इति भावाः स्थायिनो व्यभिचारिणश्च । तत्र स्थायित्वमेतावतामेव । जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्धिः परीतो भवति । तथा हि दुःखद्वेषी युखास्वादनलालसः सर्वो रिरंसया व्याप्तः स्वात्मन्युत्कर्षमानितया परमुपहसति । उत्कर्षापायशङ्कया शोचति । अपायं प्रति कुध्यति । अपायहेतुपरिहारे समुत्सहते । विनिपाताद्विभेति । किंचिद्ययुक्ततयाभिमन्यमानो जुगुप्सते । ततश्च परकर्तव्यवैचित्र्यदर्शनाद्विस्यते । किंचिज्जहामुस्तत्र वैराग्यात्पशमं भजते । न क्षेतिचत्वत्त्वित्त्वासनाशृत्यः प्राणी भवति । केवलं कस्यचित्कात्तिद्विका भवति चित्तवृत्तिः, काचिद्ना । कस्यचिद्वितिविषयनियन्त्रिता, कस्यचिदन्यथा । तत्काचिदेव पुरुषार्थोपयोगिनीत्युपदेश्या । तद्विभागकृतश्चोत्तमप्रकृत्यादिव्यवहारः ॥

ये पुनरमी धृत्यादयश्चित्तवृत्तिविशेषास्ते समुचितविभावाभावाज्जन्म-मध्ये न भवन्त्येवेति व्यभिचारिणः । तथा हि रसायनमुपयुक्तचेतोग्ला-न्यालस्यश्रमप्रभृतयो न भवन्त्येव । यस्यापि वा भवन्ति विभावबलात्तस्यापि

अस्य चेति । शान्तस्य ॥ तथापीति । इह मेयत्वनिरीह्त्वाभ्यामत्यन्तं विरुद्धयो-रपीत्यर्थः । वीररीद्रयोस्तु धर्मार्थकामार्जनोपयोगित्वेन तुल्यरूपत्वादत्यन्तविरोधोऽपि नास्ति ॥ संगृह्वातीति । संकलयति, न तु लक्षयति । शृह्वारादिरसलक्षण एव स्था-

१. 'संकल' स्थात्.

हेतुप्रक्षये श्रीयमाणाः संस्कारशेषतां नावश्यमुपबध्नन्ति । रत्यादयस्तु सं-पादितस्वकर्तव्यतया प्रलीनकल्पा अपि संस्कारशेषतां नातिवर्तन्ते । व-स्त्वन्तरिवष्यस्य रत्यादेरसण्डनात् । यदाह पैतिक्कलिः—'न हि चैत्र ए-कस्यां क्षियां विरक्त इत्यन्यासु विरक्तः' इत्यादि । तस्मात्स्थायिरूपिचत्तवृ-तिसूत्रस्यूता एवामी स्वात्मानमुद्यास्तमयवैचित्र्यशतसहस्रधर्माणं प्रतिल-ममानाः स्थायिनं विचित्रयन्तः प्रतिभासन्ते इति व्यभिचारिण उच्यन्ते । तथा हि ग्लानोऽयमित्युक्ते कृत इति हेतुप्रश्नेनास्थायितास्य सूच्यते । न तु राम उत्साहशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रश्नमाहुः । अत एव विभावास्त-त्रोद्घोषकाः सन्तः स्वरूपोपरक्षकत्वं विद्धाना रत्युत्साहादेरुचितानुचि-तत्वमात्रमावहन्ति, न तु तदभावे ते सर्वथैव निरुपाख्याः । वासनात्मना सर्वजन्तूनां तन्मयत्वेनोक्तत्वात् । व्यभिचारिणां तु स्वविभावाभावे नामापि नास्ति ॥

तत्र परस्परास्थाबन्धात्मिका रतिः । चेतसो विकासो हासः । वैधुर्य शोकः । तैक्ष्ण्यप्रबोधः क्रोधः । संरम्भः स्थेयानुत्साहः । वैक्कव्यं भ-यम् । संकोचो जुगुप्सा । विस्तारो विस्मयः । तृष्णाक्षयः शमः ॥

रसलक्षण एव स्थायिस्वरूपे निरूपिते पुनर्निर्देशः कचिदेषां व्यभि-चारित्वख्यापनार्थः । तथा हि विभावभृयिष्ठत्वे एषां स्थायित्वम्, अल्प-विभावत्वे तु व्यभिचारित्वम् । यथा रावणादावन्योन्यानुरागाभावाद्रतिर्व्य-भिचारिणी । तथा गुरौ प्रियतमे परिजने च यथायोगं वीरशृङ्कारादौ रोषो व्यभिचार्येव । एवं भावान्तरेषु वाच्यम् । शमस्य तु यद्यपि कचिदप्राधा-न्यम्, तथापि न व्यभिचारित्वम्, प्रकृतित्वेन स्थायितमत्वात् ।

व्यभिचारिणो ब्रुते---

धृतिस्मृतिपतित्रीडाजाड्यविपादपदव्याधिनद्रामुप्तोत्सुक्यावहि-त्थञ्जङ्काचापळाळस्यहर्षगर्वीग्यभवोधग्लानिदैन्यश्रमोन्मादमोहचि-

विस्तक्ष्पस्य निक्षितन्वादिति भावः ॥ प्रकृतित्वेन स्थायितमत्वादिति । रखा-

१. 'पतञ्जलिः' स्थात्.

न्तामर्षत्रासापस्मारनिर्वेदावेगवितकीस्यामृतयः स्थित्युदयप्रश्नमसं-धिश्वबळत्वधर्माणस्त्रयस्त्रिशद्यभिचारिणः।

तत्र धृतिः संतोषः । स्पृतिः स्मरणम् । प्रतिरर्थनिश्चयः । त्रीहा चित्तसंकोचः । जाङ्यमर्थाप्रतिपत्तिः । विषादो मनःपीडा । पद् आन्द्रसंमोहसंमेदः । व्याधिर्मनस्तापः । निद्रा मनःसंमीलनम् । सुप्तं निद्राया गाढावस्था । औत्सुक्यं कालाक्षमत्वम् । अवहित्यमाकारगुप्तिः । शक्कानिष्टोत्प्रेक्षा । चापलं चेतोनवस्थानम् । आलस्यं पुरुषार्थेष्वनाद्रः । हषेश्चेतः प्रसादः । गर्वः परावज्ञा । औष्ट्रयं चण्डत्वम् । प्रबोधो विनिद्रत्वम् । गलानिर्वलापचयः । दन्यमनौजस्यम् । अमः खेदः । उन्मादश्चित्तविष्ठवः । मोहो मूदत्वम् । चिन्ता ध्यानम् । अमरं प्रतिचिकीर्षा । त्रासश्चित्तचमत्कारः । अपसारं आवेशः । निर्वेदः सावनानम् । आवेगः संभ्रमः । वितर्कः संभावना । अस्या अक्षमा । मृतिर्प्रियमाणता । एते च स्थित्युद्यप्रशमसंधिशवलत्वधर्माणः ।

स्थितिर्यथा---

'तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभाविपहिता दीर्घ न सा कुप्यिति स्वर्गायोत्पितिता भवेन्मिय पुनर्भावार्द्रमस्या मनः । तां हर्तु विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः॥'

अत्र विप्रलम्भरससद्भावेऽपि इयति वितर्कस्थितिचमत्कारकृत आ-स्वादातिशयः।

उदयो यथा---

'याते गोत्रविपर्यये श्रुतिपथं शय्यामनुपाप्तया निध्यातं परिवर्तनं पुनरपि पारब्धमङ्गीकृतम् ।

दयो हि तत्तत्कारणान्तरोदयप्रलयोत्पयमाननिकध्यवानवृत्तयः किंचित्कालमापेक्षिक-तया स्थायिकपात्मवित्तिसंश्रयाश्च स्थायिन इत्युच्यन्ते । तत्त्वज्ञानं तु सकलभावान्तर-वित्तिस्थानीयं सर्वस्थायिभ्यः स्थायितमं सर्वा रत्यादिकाः स्थायिचित्तवृत्तीव्यभिचारि- भ्यस्तत्पकृतं कृतं च शिथिलक्षिप्तैकदोर्लेखया तन्वक्त्या न तु पारितः स्तनभरो नेतुं प्रिवस्योरसः॥'

अत्र मानस्योदयः ।

प्रश्नमो यथा---

'दृष्टे लोचनवन्मनाष्मुकुलितं पार्श्वस्थिते चक्रव-ज्यग्भूतं बहिरासितं पुलकवत्स्पर्शे समातन्वति । नीवीबन्धवदागतं शिथिलतां संभाषमाणे ततो मानेनापसृतं ह्वियेव सुदृशः पादस्पृशि प्रेयसि ॥'

अत्र मानस्य प्रशमः।

संघिर्यथा---

'उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः सत्सङ्गप्रियता च वीररभसोत्फालश्च मां कर्षतः । वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चैतन्यमामीलय-

न्नानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरः स्निग्धो रुणद्धान्यतः ॥' अत्रावेगहर्षयोः संधिः ।

शबलत्वं यथा---

'काकार्य शैशिलक्ष्मणः क च कुलं भ्योऽपि दृश्येत सा दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम् । किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतिधयः स्वमेऽपि सा दुर्लभा चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खु युवा धन्योऽधरं धास्यित ॥'

अत्र वितकींत्सुक्यमितसारणशङ्कादैन्यधृतिचिन्तानां शबलत्वम् । विविधमाभिमुख्येन स्थायिधमींपजीवनेन स्वधमीर्पणेन च चरन्तीति व्यभिचारिणः । भावा इत्यनुवर्तते । संख्यावचनं नियमार्थं तेनान्येषा-मत्रैवान्तर्भावः । तद्यथा—दम्भस्यावहित्थे, उद्वेगस्य निर्वेदे, क्षुचृष्णादे-ग्लीनौ । एवमन्यदप्यूष्मम् ॥ अन्ये त्वाहुः—एतावत्स्वेव सहचारिषु अवस्थाविशेषेषु प्रयोगप्रदर्शितेषु स्थायी चर्वणायोग्यो भवति ॥

१. 'शशलक्ष्मणः' इत्यन्यत्र.

एषां विभावानुभावानाह— ज्ञानादेर्धृतिरव्यप्रभोगकृत् ।

ज्ञानबाहुश्रुत्यगुरुभिक्ततपःसेवाक्रीडार्थलाभादिविभावा घृतिः संतोषः । सा च लब्धानामुपभोगेन नष्टानामननुशोचनेन योऽव्यप्रो भोगस्तं करोति । तेनानुभावेन धृतिं वर्णयेदित्यर्थः ।

यथा---

'वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या सम इह परितोषे नैविशेषा विशेषाः । स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दरिद्रः ॥'

सहशदर्शनादेः स्मृतिर्भूक्षेपादिकृत् ।

सहरादर्शनस्पर्शनश्रवणाभ्यासप्रणिधानादिभ्यः सुखदुःखहेतूनां स्मरणं स्मृतिः। तां शृक्षेपशिरःकम्पमुखोन्नमनशून्यावलोकनाङ्गुलीभन्नादिभिर्वर्णयेत्।

यथा---

'मैनाकः किमयं रुणद्धि गगने मन्मार्गमव्याहतं शक्तिस्तस्य कुतः स वज्रपतनाद्गीतो महेन्द्रादिष । तार्क्ष्यः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावण-मा ज्ञातं स जटायुरेष जरसा क्किष्टो वधं वाञ्छति ॥' शास्त्रचिन्तादेर्मितः शिष्योपदेशादिकृत् । शास्त्रचिन्ताहोपोहादिभ्योऽर्थनिश्चयो मितः। तां शिष्योपदेशार्थवि-कल्पनसंशयच्छेदादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा---

'असंशयं क्षत्रपरिप्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः। सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणपवृत्तयः॥'

भावयित्रसर्गत एव सिद्धस्थायिभावमिति ॥ विभावानुभावानिति । न तु व्यभि-चारिणः । एवं हि तदाखादे खं रसान्तरमपि स्यात् । यत्रापि च व्यभिचारिण

१. 'निर्विशेषाः' स्यात.

## अकार्यकरणज्ञानादेवींडा वैवर्ण्यादिकत्।

अकार्यकरणज्ञानगुरुव्यतिक्रमप्रतिज्ञाभङ्गादेश्वेतःसंकोचो व्रीडा । तां वैवर्ण्याघोमुखविचिन्तनभूविलेखनवस्नाङ्गुलीयकर्णस्पर्शननखनिस्तोदना-दिभिवर्णयेत् ।

#### यथा--

'द्र्पणे च परिभोगद्रिशानी पृष्ठतः प्रणयिनो निषदुषः । वीक्ष्य विम्वमनुविम्बमात्मनः कानि कानि न चकार छज्जया ॥'

इष्टानिष्टदर्शनादेजीड्यं तृष्णींभावादिकृत् ।

इष्टानिष्टदर्शनश्रवणव्याध्यादिभ्योऽशीप्रतिपत्ति जिङ्यम् । तत्तूष्णी-भावानिमिषनयननिरीक्षणादिभिर्वणेयेत् ।

#### यथा---

'एवमालि निगृहीतसाध्वसं शंकरो रहिस सेव्यतामिति । सा सखीभिरुपदिष्टमाकुला नास्मरत्प्रमुखवर्तिनि प्रिये ॥'

# कार्यभङ्गाद्विषादः सहायान्वेषणमुख्योषादिकृत् ।

उपायाभावनाशाभ्यां पारव्धस्य कार्यस्य भङ्गान्मनःपीडा विषादः। तं सहायान्वेषणोपायचिन्तनोत्साहविधातवेमनस्यादिना उत्तममध्यमानाम्, मुखशोषजिह्वासृक्कलेहननिद्राश्वसितध्यानादिभिरधमानां वर्णयेत्।

#### यथा---

'व्यर्थ यत्र कपीन्द्रसंख्यमपि में क्लेशः कपीनां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोरपि । मार्ग यत्र न विश्वकर्मतनयः कर्तुं नलोऽपि क्षमः सौमित्रेरपि पत्रिणामविषयस्तत्र प्रिया कापि में ॥'

मद्योपयोगान्मदः स्वापहास्यास्मरणादिकृत् । मद्यपानादानन्दसंमोहयोः संगमो मदः । तं स्वापस्मितगानिकंचिदाकु-

व्यभिचार्यन्तरं संभाव्यते। तद्यथा पुरुषस्य उन्मादे वितर्कविन्तादि। तत्रापि रतिस्थायि-भावस्थैव व्यभिचार्यन्तरयोगः स केवलममात्यस्थानीयो नोन्मादेन कृतोपराग् इति। लनाष्यस्वलद्गतिमञ्जभाषणरोमोद्गमादिभिरुत्तमानाम्, द्वास्यगीतसस्ताकुल-भुजक्षेपव्याविद्धकुटिलगत्यादिभिर्मध्यमानाम्, असारणघूर्णनस्खलद्गमनरु-दितच्छर्दितसन्नकण्ठनिष्ठीवनादिभिरधमानां वर्णयेत्। तथा च—

> 'उत्तमाधममध्येषु वर्ण्यते प्रथमो मदः। द्वितीयो मध्यनीचेषु नीचेष्वेव तृतीयकः॥'

यथा---

'सावशेषपदमुक्तमुपेक्षा सस्तमात्यवसनाभरणेषु । गन्तुमुद्यतमकारणतः स्म द्योतयन्ति मदविश्रममासाम् ॥'

विरहादेर्भनस्तापो व्याधिर्धसशोषादिकृत्।

विरहाभिलाषादिभ्यो मनस्तापो व्याधिहेतुःवाद्याधिः । तं मुखशोष-स्रस्ताङ्गतागात्रविक्षेपादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा---

'मनोरोगस्तीवं विषमिव विसर्पत्यविरतं प्रमाथी निर्धूमं ज्वलति विधुतः पावक इव । हिनम्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इव बलीयानित इतो न मां तातस्त्रातुं प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥'

## क्रमादेनिद्रा जुम्भादिकत्।

क्कमश्रममदालस्यचिन्तात्याहारस्वभावादिन्यो मनःसंमीलनं निद्रा । तां जृम्भावदनगौरंवशिरोलालननेत्रघूर्णनगात्रमदेच्छ्विसतिनःश्वसितसन्नगा-त्रताक्षिनिमीलनादिभिर्वणयेत् ।

यथा----

'निद्रानिमीलितहशो मदमन्थराणि नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि । अद्यापि मे मृगहशो मधुराणि तस्या-म्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥'

१. 'गौरवशरीराळाळन' इति भरतः.

## निद्रोद्धवं सुप्तसुत्स्वमायितादिकृत्।

निद्रोद्भविमत्यनेन निद्राया एव गाढावस्था सुप्तमित्याह । तदुत्स्वमा-यितोच्छ्वसितनिःश्वसितसंमोहनादिना वर्णयेत् ।

यथा---

'एते रुक्ष्मण जानकीविरहितं मां खेदयन्त्यम्बुदा ममीणीव विषष्टयन्त्यरुममी क्रूराः कदम्बानिरुाः । इत्थं व्याहृतपूर्वजन्मचिरतो यो राधया वीक्षितः सेर्ष्ये शङ्कितया स वः सुखयतु स्वप्नायमानो हरिः॥'

## इष्टानुस्मरणादेरीत्सुक्यं त्वरादिकृत्।

इष्टानुस्मरणदर्शनादेविलम्बासहत्वमातसुक्यम् । तत्त्वरानिःश्वसितो-च्छ्वसितकार्श्यमनःशून्यतादिगवलोकनरणरणकादिभिवेर्णयेत् ।

यथा---

'आलोकमार्ग सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः । बद्धं न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि हि<sup>³</sup> केशपाशः ॥' लज्जादेरवहित्थमन्यथाकथनादिकृत् ।

लजाजैबभयगौरवादिस्यो श्रृविकारमुखरागादीनामाच्छादनकारिणी चित्तवृत्तिरवहित्थमवहित्था वा । न वहिःस्थं चित्तं येनेति । पृषोदग-दित्वात् । तदन्यथाकथनावलोकितकथाभङ्गकृतकधैर्योदिभिर्वर्णयेत् ।

यथा---

'एवं वादिनि देवर्षो पार्श्व पितुरघोमुनी । लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥'

# चार्यादेः स्वपरयोः गङ्का पार्श्वविलोकनादिकृत् ।

चौर्यपारदार्थादेविरुद्धाचरणादिनष्टोत्पेक्षा शङ्का । सा च कदाचि-त्स्त्रस्मिन्, यदा समापराधयोरात्मपरयोः परो राजादिना दण्ड्यते । कदा-चित्परस्मिन्, यदा विकाराकुलतया कृतदोषत्वेन परः संभाव्यते । सा

१. 'च' समुपलभ्यमानरघुवंशे.

च पार्श्वविलोकनमुखौष्ठकण्ठशोषणगात्रप्रकम्पनस्वरास्यवर्णभेदावगुण्ठनादि-भिर्वर्ण्यते ।

#### स्वसािन्यथा---

'दूराद्दवीयो धरणीधराभं यस्ताडकेयं तृणवद्यधूनोत् । हन्ता सुबाहोरिप ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते माम् ॥' परिसान्यथा—समुद्रदत्तस्य नन्दयन्त्यामन्यानुरागशङ्का, दुर्योधनस्य वा भानुमत्याम् ।

#### रागादेश्वापलं वाक्पारुष्यादिकृत्।

रागद्वेषमात्सर्यामर्षेष्यीदिभ्यश्चेतोनवस्थानं चापल्रम् । अविमृश्य कार्य-करणमिति यावत् । तच वाक्पारुप्यनिर्भर्त्सनप्रहारवधवन्धादिभिर्वर्णयेत् । यथा---

'कश्चित्कराभ्यामुपगृढनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम् । रजोभिरन्तः परिवेषबन्धि लीलारविन्दं अमयांचकार ॥'

#### श्रमादेरालसं निद्रादिकृत्।

श्रमसौहित्यरोगगर्भस्वभावादिभ्यः पुरुषार्थेष्वनादर आलस्यम् । तच निदातन्द्रासर्वकर्भविद्वेषरायनासनादिना वर्णयेत् ।

#### यथा---

'चलति कथंचित्पृष्टा यच्छिति वाचं कदाचिदालीनाम् । आसितुमेव हि मनुते गुरुगर्भभरालसा मुतनुः॥'

#### त्रियागमादेईषी रोमाञ्चादिकृत्।

प्रियागमनबन्धुहर्षदेवगुरुराजभर्तृप्रसादभोजनाच्छादनधनलाभोपभोग-मनोरथावाप्त्यादिभ्यश्चेतःप्रसादो हर्षः । तं च रोमाञ्चाश्चस्वेदनयनवदन-प्रसादिष्रयभाषणादिभिर्वर्णयेत् ।

#### यथा----

'आयाते दियते मरुखलभुवामुत्प्रेक्ष्य दुर्लङ्घचतां गेहिन्या परितोषबाष्यसलिलामासज्य दृष्टि मुखे । दत्त्वा पील्लशमीकरीरकवलान्स्वेनाञ्चलेनादरा-दुन्मृष्टं करभस्य केसरसटाभाराप्रलमं रजः॥

### विद्यादेर्गवीं ऽस्यादिकत्।

विद्याबलकुलैश्वर्यवयोरूपधनादिभ्यः परावज्ञा गर्वः । तमस्यामर्षपारु-ध्योपहासगुरुलङ्कनाधिक्षेपनेत्रगात्रविकृत्यनुत्तरदानशुन्यावलोकनाभाषणैर्व-र्णयेत् ।

यथा---

'ब्रोह्मणातिकमत्यागो भवतामेव भूतये। जामदृश्यस्तथा मिन्नमन्यथा दुर्मनायते॥'

### चौर्यादेरीयं वधादिकृत्।

चौर्यद्रोहासत्प्रलापादिभ्यश्चण्डत्वमौर्यम् । तद्वधवन्धताडनिर्भर्त्सना-दिभिवर्णयेत् ।

यथा---

'उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानिप शकलयतः क्षत्रसंतानरोषा-दुद्दामस्यैकविंशत्यविध विशसतः सर्वतो राजवंशान् । पित्र्यं तद्रक्तपूर्णहृदसवनमहानन्दमन्दायमान-क्रोधाग्नेः कुर्वतो मे न खलु न विदितः सर्वभूतैः स्वभावः ॥'

## शब्दादेः प्रबोधो जुम्भादिकृत्।

शब्दस्पर्शसप्तान्तः स्वप्तजल्पनिद्राच्छेदाहारपरिणामादिभ्यो विनि-द्रत्वं प्रबोधः । स च जृम्भणाक्षिमर्दनभुजक्षेपाङ्ग्रिस्फोटनशय्यात्यागग्री-वाङ्गवलनादिभिर्वण्यते ।

#### यथा---

'प्रत्यग्रोन्मेषजिह्या क्षणमनिभमुखी रत्नदीपप्रभाणा-मात्मव्यापारगुर्वी जनितजललवाजृम्भणैः साङ्गभङ्गैः । नागाङ्कं मोक्कमिच्छोः शयनमुरुफणाचक्रवालोपधानं निद्राच्छेदोऽभिताम्रा चिरमवतु हरेईष्ठिराकेकरा यः ॥'

### व्याध्यादेग्रजीनिर्वेवर्ण्यादिकृत्।

व्याधिमनस्तापनिधुवनोपवासक्षुत्पिपासाध्वलङ्कनिद्राच्छेदातिपानतपो-जराकलाभ्यासादिम्यो बलापचयो ग्लानिः। तां वैवर्ण्यक्षामनेत्रकपोलो-क्तिश्लथाङ्गत्वपवेपनदीनसंचारानुत्साहादिभिवर्णयेत्।

यथा---

'किसलयमिव ग्रुग्धं बन्धनाद्विप्रत्न्नं हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीर्घशोकः । ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरं शरदिज इव घर्मः केतकीगर्भपत्रम् ॥'

### दौर्गत्यादेदैंन्यममृजादिकत्।

दौर्गत्यमनस्तापादिभ्योऽनोजस्यं दंन्यम् । तन्मृजात्यागगुर्वज्जताश्चरः-प्रावणादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा--

'अस्मान्साधु विचिन्त्य संयमधनानुचैः कुलं चात्मन-स्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां प्रेमप्रवृत्तिं च ताम् । सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकिमयं दारेषु दृश्या च या भाग्याधीनमतः परं न खलु तत्स्त्रीवन्धुभिर्याच्यते ॥'

## व्यायामादेः श्रमोऽङ्गभङ्गादिकृत् ।

व्यायामाध्वगत्यादिभ्यो मनः शरीरखेदः श्रमः । सोऽङ्गभङ्गमर्दनमन्द-कमास्यविकूणनादिभिर्वर्णयेत् ।

यथा--

'अलसलुलितमुग्धान्यध्वसंतापसेदा-दशिथिलपरिरम्भेर्दत्तसंवाहनानि । मृदुमृदितमृणालीदुर्बलान्यङ्गकानि त्वसुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता ॥'

१. 'ऽङ्गमर्द' भरतः.

## इष्टवियोगादेरुन्मादोऽनिमित्तस्मितादिकृत् ।

इष्टवियोगधननाशाभिघातवातसंनिपातग्रहादिभ्यश्चित्तविष्ठवः उन्मादः। तमनिमित्तस्मितरुदितोत्कुष्टगीतनृत्यप्रधावितोपवेशनोत्थानासंबद्धप्रलापभ-स्मपांशुद्धुलनिर्माल्यचीवरघटचकशरावाभरणादिभिर्वर्णयेत्।

यथा---

'हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता । संभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥'

#### महारादेमों हो भ्रमणादिकृत्।

प्रहारमत्सरमयदैनोपघातपूर्वनैरसारणत्रासनादिम्यश्चित्तस्य मृद्धत्वं मोहः। मोहस्य प्रागवस्थापि मोहशब्देनोच्यते । तं अमणदेहघूर्णनपननसर्वेन्द्रिय-प्रमोहनैचित्र्यादिभिर्वर्णयत् ।

यथा----

'तीव्राभिषक्तप्रभवेण वृत्तिं मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम् । अज्ञातभर्तृव्यसना मुहूर्ते कृतोपकारेव रितर्भभूव ॥'

सुखजन्मापि मोहो भवति ।

यथा---

'कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धना-चद्वासः स्रथमेखलागुणधृतं किंचिन्नितम्बे स्थितम् ।

एतावत्सिख वेद्यि सांपतमहं तस्याङ्गसङ्गे पुनः

कोडसौ कास्मि रतं तु किं कथमिति खल्पापि मे न स्मृतिः॥'

## दारिद्यादेश्विन्ता संतापादिकृत्।

दारिचेष्टद्रव्यापहारैश्वर्यभंशादिभ्यो ध्यानं चिन्ता । सा च स्मृतेरन्या मसनाददनवत् । खेलनाद्रमनवच । तां संतापशून्यचित्तत्वकाश्यश्वासाधो- मुखचिन्तनादिभिर्वर्णयेत् । सा च वितर्कात्ततो वा वितर्क इति वितर्कात्य- थग्भवति चिन्ता ।

यथा---

'पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चा-दन्तर्बेहिः परित एव विवर्तमानाम् । उद्गुद्धमुग्धकनकाङ्गिनिभं वहन्ती-मासज्य तिर्यगपवर्तितदृष्टि वऋम् ॥'

आक्षेपादेरमर्पः स्वेदादिकृत् ।

विद्येश्वर्यवलाधिककृतेभ्यः आक्षेपावमानादिभ्यः प्रतिचिकीर्पारूपोऽमर्षः। स च स्वेदध्यानोपायान्वेषणशिरःकम्पाधोमुखविचिन्तनादिभिर्वर्ण्यते ।

यथा---

लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः

प्राणेषु चित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य ।

आकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः

खस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्राः ॥'

## निर्घातादेस्रासोऽङ्गसंक्षेपादिकृत् ।

निर्घातगर्जितभूपर्वतकम्पशिलोल्काशिनिवद्युत्पातग्क्षःस्थूलप्रभूतकुष्ठादि-भ्यश्चेतश्चमत्कृतिरूपस्त्रासो भयात्पूर्वापरविचारवतो भिन्न एव । सोऽङ्गसं-क्षेपस्तम्भरोमोद्रमगद्भद्रप्रलयोत्कम्पनिःस्यन्द्वीक्षितैर्वण्यः ।

यथा---

'परिस्फुरन्मीनविघट्टितोरवः सुराङ्गनास्त्रासविलोलदृष्टयः । उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः सस्तीजनम्यापि विलोकनीयताम् ॥'

ग्रहादेरपस्मारः कम्पादिकृत्।

ग्रहभूतदेवयक्षपिशाचब्रह्मराक्षसञ्ज्यारण्यश्मशानसेवनोच्छिष्टगमनधा-तुवैषम्यादेरावेशरूपोऽपस्मारः । तं कम्पितस्फुरितस्वित्रधावितश्वसितभू-मिपतनारावमुखफेनादिभिर्वर्णयेत् । अयं च प्राय आभासेप्वेव शोभते ।

यथा---

'आश्विष्टभूमिं रसितारमुचैलेलिद्धजाकारबृहत्तरङ्गम् । फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशक्ते ॥'

# रोगादेनिवेंदो रुदितादिकृत्।

रोगाधिक्षेपताडनदारिद्येष्टवियोगावमानतत्त्वज्ञानादिभ्यः स्वावमानना-रूपो निर्वेदः । स रुदितश्वसितानुपादेयतादिभिवेण्यः ।

यथा---

'किं करोमि क गच्छामि कमुपैमि दुरात्मना । दुर्भरेणोदरेणाहं प्राणैरपि विडम्बितः ॥'

उत्पातादिभ्य आवेगो विस्मयादिकृत्।

उत्पातवातवैषीग्निगैनीपियापियश्रवणव्यसनादिभ्यः संभ्रम आवेगः। तं विस्मयावगुण्ठनच्छेन्नश्रयणधूमान्ध्यत्वरितापसपेणपुलकविलापसंनद्दना-दिभियेथासंख्यं वर्णयेत्।

तत्रोत्पातावेगो यथा---

'किं किं सिंहस्ततः किं नरसदशवपुर्देव चित्रं गृहीतो नैवेहकोऽपि जीवो द्वतमुपनिपतन्पश्य संप्राप्त एव ।

तस्वद्यानादिभ्य इति । विरकालविश्रमविश्रलय्यस्य उपादेयत्वनिष्टृत्तये यत्सम्यग्वानं तिन्नेवंदं जनयित, न त्वात्मखभावः. तस्य शान्तस्थायित्वेनोक्तत्वात् । यथा—'वृथा दुग्धोऽनङ्गान्त्वनभरनता गारिति चिरं परिष्विक्तः पण्ढो युवतिरिति लावण्यर्वितः । कृता वैद्वर्याशा विकचिकरणे काचशकले नयामूहेन त्वां कृपणमगुणक्तं प्रणमता ॥' इति । अयं च निर्वेदः स्वयं पुरुषार्थसिद्धये वोत्साहरत्यादि वदत्यन्तानुरक्षनाय वा हासविस्मयादिवन्न प्रभवतीत्यन्यमुखप्रेक्षितत्वाद्यभिचार्यवेति ॥ उत्पात-वातित । आदिशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । तत्रश्चीत्पातादेवातादेवपिदरम्यादेगं-जादेः प्रियश्रवणादेरिपयश्चणादेर्यस्मादेवा विभावादित्यर्थः । एवं विस्मयादिना क्वगुणनादिच्छन्नश्चयणादिना धूमाम्यादिना त्वरितापसर्पणादिना पुलकादिना विलापादिना संहननादिना चानुभावेनेति प्रतिपत्तव्यम् ॥ तत्र उत्पातावेगः 'कि कि सिहः'

<sup>9. &#</sup>x27;कुक्करोन्द्रमण' इति भरतसंवादात् 'गजो(द्रमण)' इति भवेत्, टीकायां तु 'ग-जादेः' इत्यं व्याख्यातं तस्माद् 'गज' इत्येव स्यात्. २. 'छत्राश्रयण' इति भरते पा-ठात् 'छत्रश्रयण' इति भवेत्,

१. 'अवगुण्टनादिना छत्राश्रयणा' स्यात्.

शस्त्रं शस्त्रं न शस्त्री त्वरितमहह हा कर्कशत्वं नस्ताना-मित्थं दैत्याधिनाथो निजनसकुलिशैर्येन भिन्नः स पायात् ॥' एवं वातावेगादिष्दाहार्यम् ।

संदेहादेवितर्कः शिरःकम्पादिकृत्।

संदेहविमर्शविमतिपत्त्यादिभ्यः संभावनीयप्रत्ययो वितर्कः। स शिरः-कम्पभूक्षेपसंप्रधारणकार्यकलापमुहुर्प्रहणमोक्षणादिभिर्वर्ण्यः।

यथा---

'अनकः पञ्चभिः पौष्पैर्विश्वं व्यजयतेषुभिः। इत्यसंभाव्यमथ वा विचित्रा वस्तुशक्तयः॥'

परोत्कपदिरस्यावज्ञादिकत्।

परस्य मौभाग्यैश्वर्यविद्यादिभिरुष्कर्षादादिशब्दादपराधमुहुद्वेंषादिभ्यश्चा-

दलादिना निदर्शितः ॥ वातावेगो यथा-- 'वाताहतं वसनमाकुलमुत्तरीयम्-' इलादि । वर्पाचेगो यथा--'देवे वर्पत्यसनपचनत्यापृता विद्वहेतां गेहाहेहं फलकनिचतैः सेतुभिः पङ्कभीताः । <sup>'</sup>नीत्रत्यान्तानविरलजलान्पाणिभिस्ताडयिःवा सूर्यच्छायास्थगित-शिरमो योपिन्तः संचरन्ति ॥' अध्यावेगो यथा—'क्षिप्तो हस्तावलमः-' इत्यादि । गजावेगो यथा--'स च्छित्रवन्धद्वन्युग्यशून्यं भग्नाक्षपर्यस्तरथं क्षणेन । रामापरि-त्राणविहम्नयोधं सेनानिवेशं तुमुल चकार ॥' प्रियदर्शनादावेगो यथा-'एहोहि वत्स रघुनन्दन पूर्णचन्द चुम्वामि मूर्धनि चिरं च परिष्वजे त्वाम् । आरोप्य वा हृदि दिशामि शमुद्रहामि वन्देऽथ वा चरणपुष्करकद्वयं ते ॥' अप्रियदर्शनश्रवणावेगी यथा उन्मत्तराघवे—'वित्रमाय:—(ससंश्रमम् ।) भगवन् कुलपते रामभद्र, परित्रायतां परित्रायताम् । (इत्याकुलतां नाटयति ।)' इत्यादि । पुनः 'चित्रमायः—मृगहपं परित्यज्य विधाय विकटं वपुः। नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि संक्षयम्॥ रामः --वत्सस्याभय-वारिधेः प्रतिभयं मन्ये कथं राक्षसात्रसर्थय मुनिर्विरीति मनस्थास्त्येव मे संभ्रमः । मा हासीर्जनकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद्वर्ध्याचते न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेर्भूढस्य मे निश्चय: ॥' व्यसनं राजिबेड्डेरादि, तद्देतुरावेगो यथा—'आगच्छागच्छ शस्त्रं कुरु, बरतुरगं संनिधेहि द्वतं मे, खेंबु: कासौ, कृपाणीमुपनय, धनुषा कि किमक् प्रविष्टे । संरम्भोत्रिद्रितानां क्षितिभृति गहनेऽन्योन्यमेव प्रतीच्छत्रादः खप्राभिदष्टे त्वयि चिक-तदशां विद्विषामाविरासीत् ॥' संदेहेति । संदेहः किस्विदित्युभयावलम्बी प्रत्ययः संज्ञयरूपः । विमर्जो विशेषप्रतीत्याकाह्वात्मिका इच्छा । प्रमाणेन पक्षाभावप्रतीतिमात्रं

१. 'नीवृत्त्रा' स्यान . २. 'योषितः' स्थात् . ३. 'हिं हुरादि' स्थात् .

क्षमारूपासूया । तामवज्ञाञ्चकुटीकोधसेर्घ्योत्तयालोकितदोषोपवर्णनादिभि वर्णयेत्।

यथा---

'वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुं वर्तते सुन्दस्त्रीदमनेऽप्यसण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । यानि त्रीणि कुतोमुखान्यिप पदान्यासन्खरायोधने यहा कौशलमिन्दसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥' व्याध्यभिघाताभ्यां मृतिहिकाकाश्यीदिकृत् ।

व्याधिर्ज्वरादिः प्रतीतः, सर्पविषगजादिसंभवोऽभिषातस्ताभ्यां मृतेः प्रा-गवस्था मृतिः । साक्षान्मृतावनुभवाभावात् । तत्र व्याधिजां मृतिं हिक्का-श्वासाङ्गभङ्गाक्षिनिमीलनाचैः, अभिषातजां तु कार्र्यवेपशुदाह्हिकाफेनाङ्गभ-ङ्गजडतामरणादिभिवर्णयेन ।

यथा---

'स गतः क्षितिमुष्णशोणिनाद्री खुरदंष्ट्राम्मनिपानदारिताश्मा । असुभिः क्षणमीक्षितेनद्रसृनुर्विहितामर्पगुरुध्वनिर्निरासे ॥' श्रुक्तारे तु मरणाध्यवसायो मरणादृध्वं झटिति पुनर्योगो वा निबध्यने । अन्यत्र तु खेच्छा ।

यथा---

'संप्राप्तेऽवधिवासरे क्षणममुं तद्वर्त्मवातायनं वारंवारमुपेत्य निःक्रियतया निश्चित्य किंचिचिरम् ।

विप्रतिपत्तिरित्याहुः । एभ्योऽनन्तरं भवितव्यताप्रत्ययस्थावः एकतरपक्षशैथित्यदायी पक्षान्तरतुस्यकक्षभवोद्यावयतु(१)न्मग्रतामन्यस्य दर्शयंस्तर्कः । स च संशयातृथगेव । संदेहेन तत्त्वबुद्ध्याशादिरूपस्य विमर्शादेः र्खाकारेऽपि कविशिक्षार्थं भङ्गयानिरूपणम् । अन्ये तु—धर्मिण संदेहो धर्मे तु विमर्शा भ्रान्तिश्चानं विश्वतिपत्तिरित्याहुः । प्राग्वस्थिति । स्वियमाणावस्थेव अनेन व्याधिना मे न निवर्तितव्यमित्येवंविधवित्तृति-रूपा ॥ काश्येति । अष्टा हि विषवेगाः । यदाह भरतः—'काश्ये तु प्रथमे बेगे द्वितीये वेपनं तथा । दाइं तृतीये हिकां च चतुर्थं संप्रयोजयेत् ॥ फेनं च पश्चमे

१. 'वेपथुस्तथा' भरतपुस्तके.

संप्रत्येव निवेच केलिकुररीः सास्रं सस्वीभ्यः शिशोमीचव्या सहकारकेण करुणः पाणिप्रहो निर्मितः ॥'

तथा---

'तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरव्वो-र्देहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः । पूर्वोकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ लीलागारेष्वरमत पुनर्न क्षमाभ्यन्तरेषु ॥'

अथ सात्त्विकानाह--

स्तम्भस्वेदरोमाञ्चस्वरभेद(स्वर)कम्पर्वेवण्यश्चिप्रलया अष्टी सा-चिकाः।

सीदत्यसिन्मन इति व्युत्पत्तेः सत्त्वगुणोत्कर्षात्साधुत्वाच प्राणात्मकं वस्तु सत्त्वम्, तत्र भवाः सात्त्विकाः। भावा इति वर्तते ॥ ते च प्राणभूमि-प्रसृतरत्यादिसंवेदनवृत्तयो बाह्यजडरूपभौतिकनेत्रजलादिविलक्षणा विभा-

कुर्यात्स्यात्पष्टे स्कन्धभन्ननम् । जडतां सममे कुर्याद्ष्यमे मरणं तथा ॥' आदिप्रहणात्सहसा भूमिपतनिवकम्पनस्कुरणादयो ज्ञेयाः ॥ प्राणभूमीति । अयं भावः । रखा-द्यश्चित्तवृत्तिविशेषाः पृवेसंविृत्याः समुद्धसन्ति । तत आभ्यन्तरं प्राणान्तस्कष्पा-ध्यासेन कलुषयन्ति । न चितद्संवेयम् । तथा हि जोधावशे अन्तरा ज्वलत्येव पूर्वमुन्मिपति ततः स्वदः । अनंनवाशयेन भहवाणेनोक्तम्—'पूर्व तपो गलति पश्चात्त्वेवसालिलम्' इति । तथा तदवस्यां प्राप्तोऽवहित्थादिना भावो बहिर्विकारपर्यन्ताप्राप्तेः परिरक्ष्यमाणो हष्टः । यथा—'पिअमुहससङ्कदंसणचिलअं रइसाअरं पिआहिअअम्। गुरु-संकमरुम्भियसेअपमुहपसरं पि हुण टाइ॥' प्रियमुखदर्शनेन रितविषये सादरं मित्रयाहदयं चिततं गुरुविषये मा संकनांदिति । निषद्धस्वेदप्रभृति बाह्यप्रसरमिप न विश्राम्यति । आन्तरस्वेदादि सान्त्विकक्षोभमयमेवेत्यर्थः । निदर्शनं चात्र प्रतीय-मानम् । तथा हि । प्रियं मुखं यस्य ताहशस्य शशाङ्कस्य दर्शने आहदयमपि चित्रतो

१. लेखकप्रमादपतितो भवेत्.

१. 'त्रियमुखशशाङ्कदर्शनचिलतं रतिसादरं त्रियाहृदयम् । गुरुसंक्रमरुद्धसेकप्रारम्भ-प्रसरमपि खल्ज न तिष्ठति ॥' इति, '-रियसागरोऽप्याहृदयम् । गुरुसंक्रमरुद्धसेकप्रार-स्भकप्रसरोऽपि खल्ज न तिष्ठति ॥' इति च च्छाया.

वेन रत्यादिगतेनैवातिचर्वणागोचरेणाहृता अनुभावैश्व गम्यमाना भावा भवन्ति । तथा हि । पृथ्वीभागप्रधाने प्राणे संक्रान्तचित्रवृत्तिगणः स्तम्भोन्विष्टत्वं चेतनत्वम् । जलभागप्रधाने तु बाष्यः । तैजसस्तु प्राणनैकट्यादु-भयथा तीव्रातीवृत्वेन प्राणानुम्रह इति द्विधा खेदो वैवर्ण्यं च । तद्धेतुत्वात् च तथा व्यवहारः । आकाशानुम्रहे गतचेतनत्वं प्रलयः । वायुखातम्र्ये तु तस्य मन्दमध्योत्कृष्टावेशात्रेधा रोमाञ्चवेपश्चस्यभेदमावेन स्थितिरिति भरनतिवदः ॥ बाह्यास्तु स्तम्भादयः शरीरधर्मा अनुभावाः । ते चान्तरालिकान् सात्त्वकान् भावान् गमयन्तः परमार्थतो रैतिर्निर्वेदादिगमका इति म्थिनम् ॥ एवं च नव स्थायिनः, त्रयास्त्रिशद्याभिचारिणः, अष्टौ सात्त्विकाः । इति पञ्चाशद्भावाः ॥

रयी वेगवत्सागरी गुरुणा सेतुना रुद्धाः सेकप्रारम्भकाः प्रसरा यस्य तादशोऽपि सिल्वसाश्चर्ये न तिष्टति न निस्तरङ्गीभवति । सागरशब्द उभयलिङ्गः । प्राकृते वा लिङ्ग-विपर्यासः । तदत्र रितमेनोरूपत्वाच्यता बाह्याभातिकविकारपर्यवसाथिनी च न जातेति प्राणभूमावेव विश्रान्ता वर्णिता ॥ रत्यादिगतेनेवेति । नेनु विभावान्तरेण, तेषां वाः ह्यविषयविशेषाभिमुख्यनिरपेक्षत्वादित्यर्थः ॥ ग्लान्यातस्यश्रममृद्धांदीनां तु यदावाल-म्बनविषयशून्यता, तथापि बाह्यहेतुका अनी व्यक्तिचारिषु गणिताः । अबाह्यहेतुकाम्त स्तम्भादय इति सान्विकाः ॥ स्तम्भो विष्टम्भचेतनत्विमिति । मनसा हपादिवशं-नानिन्द्रियप्रदेशचारिणां विकल्पपर्यन्तागमनरहिताविकल्पकवृत्तिमात्रनिष्टानामिन्द्रियाणा-मनिधष्ठानादित्यर्थः। यथा---'तेताणहयच्छायणिव्वललोअणसिहंपउच्छवाद्यम् । आलि-रकपद्दवाणवणिपयपयद्चद्वलत्तणं पिवि अलिअम् ॥' एवं बाष्पहेतुत्वाद्वाष्पो यथा— **'उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्धबा**ष्पं युद्धि कुरु स्थिरतया विहितानुबन्धम् । अस्मिन्नल-क्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विपर्मीभवन्ति ॥' तीवातीव्रत्वेनेति । तीव्रत्वेन प्राणातुप्रहस्वेदो यथा—'आश्रेपे प्रथमं क्रमादथ जिते हृयेऽधरस्यापंणे केलि-बृतविधौ पणं त्रियतमे कान्ता पुनः पृच्छति । सा तूईासनिरुद्धसंभृतरसोद्भेदस्फुरद्गण्डया तूच्णी शारविशारणाय निहितः स्वेदाम्युगर्भः करः ॥ अतीत्रत्वेन तु वंवर्ण्ये यथा-**'संचारिणी दीपशिखेन रात्रों यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा । नरेन्द्रमार्गाट इव प्रपेदे** विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥' प्रलयन्ति प्रकर्षेण प्राणनिलीनेष्विन्द्रियेषु लयः प्रलयः । यथा—'तीत्राभिषद्गप्रमवेण-' इति ॥ तस्येति । प्राणस्य ॥ मन्देति । प्राणस्य मन्दा-

१. 'सम्भो विष्टम्भचेतनत्वम्' इति टीकायाम्. २. 'रतिनिवेंदा' स्यात्.

१. 'न तु' स्वात्. २. अस्य संस्कृतं न स्पर्यते.

रसभावानभिधाय तदाभासानाह— निरिन्द्रियेषु तिर्यगादिषु चारोपाद्रसभावाभासौ ।

निरिन्द्रिययोः संभोगारोपणात्संभोगाभासो यथा—

'पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनीभ्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोहराभ्यः ।

लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम्रशाखाभुजबन्धनानि ॥'

विप्रलम्भारोपणाद्विप्रलम्भाभासो यथा---

'वेणीभूतप्रतनुसिलला ताम्यती तस्य सिन्धुः पाण्डुच्छायातटरुहतरुभ्रंशिभिः शीर्णपर्णैः। सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती कार्र्यं येन त्यनति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः॥'

भावाभासी यथा--

'गुरुगर्भभरक्कान्ताः स्तनन्त्यो मेघपङ्कयः । अचलाधित्यकोत्सङ्कामिमाः समधिशेरते ॥'

तिरश्चोः संभोगाभासो यथा—

'मधु द्विरेफः कुयुमैकपात्रे पपे प्रियां स्वामनुवर्तमानः । शृङ्गेण संन्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः॥' यथा च—

'ददौ सरःपङ्कजेरेणुगन्धि गजाय गण्डूपजलं करेणुः। अर्थोपभुक्तेन विशेन जायां संभावयामास रथाङ्गनामा॥' विप्रलम्भाभासो यथा—

> 'आपृष्टासि व्यथयित मनो दुर्वला वासरश्री-रेग्बालिङ्ग क्षपय रजनीमेकिका चक्रवािक ।

वंशाद्रोमाश्चो यथा—(वन्दावन्दाभिमुखम् ।) 'तद्वकाभिमुख मुखं विनमित दृष्टिः कृता पादयोक्तस्यालापकृत्द्वलाकुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे मया । पाणिभ्यां च तिरस्कृतः सपुलकः स्वेदोद्रमो गण्डयोः सख्यः किं करवाणि यान्ति शतधा यत्कशुके संधयः ॥' मिथ्यावे-

१. 'निरिन्द्र' स्थात्. २. 'तामतीतस्य(१)' स्थात्.

१. लेखकप्रमादलिखितं भवेत्. २. 'मध्यावेशा' स्थात्.

नान्यासक्तो न खळु कुपितो नानुरागच्युतो वा दैवासक्तस्तदिह भवतीमस्वतन्नस्त्यजामि ॥'

यथा वा---

'नान्तर्वर्तयति ध्वनत्सु जलदेष्वामन्द्रमुद्गर्जितं नासन्नात्सरसः करोति कवलानावर्जितैः शैवलैः । दानास्वादनिषण्णमूकमधुपव्यासङ्गदीनाननो नृनं प्राणसमावियोगविधुरः स्तम्बेरमस्ताम्यति ॥'

भावाभासो यथा---

'त्वत्कटाक्षावलीलीलां विलोक्य सहसा प्रिये । वनं प्रयात्यसौ त्रीड।जडदृष्टिमृगीजनः ॥'

आदिशब्दात्रिशाचन्द्रमसोर्नायकत्वाध्यारोपात्संभोगाभासो यथा— 'अङ्गुलीभिरिव केशसंचयं संनिगृद्य तिमिरं मरीचिभिः । कुब्जलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥'

चन्द्रे भावाभासो यथा-

'त्वदीयमुखमालोक्य लज्जमानो निशाकरः । मन्ये घनघटान्तर्धिं समाश्रयति सन्वरः॥'

रसाभासस्य भावाभासस्य च समासोक्त्यर्थान्तरन्यासोत्प्रेक्षाक्त्पकोषमाश्ले-षादयो जीवितम् ॥

अनीचित्याच ।

अन्योन्यानुरागाद्यभावनानौत्रित्याद्रसभावाभामा ।

शाद्वेपथुर्यथा—'मा गर्वमुद्रह कपोलतले चकालि कान्त खहस्तलिखिता मम मत्ररीति । अस्यापि कि सिख न भाजनमीहशानां वरी न चेद्रवित वेपथुरन्तरायः ॥' उत्कृष्टावेशात्स्वरभेदो यथा—'याते द्वारमतीम्–' इति ॥ एने च सात्त्वकाः प्रतिरसं संभवन्तीति राजानुगतिववाहप्रशृत्तभृत्यन्यायेनापि व्यभिचारिवत्र खातन्त्र्यगन्धमपि भजन्त इति सुलभोदाहरणत्वाच यृत्तादुदाहरणानि न प्रदर्शितानि ॥ रसाभास इति । परस्पर-

९. 'परस्परास्थानबन्धा' इति स्यात्.

रसाभासो यथा---

'दूराकर्षणमोहमम्न इव मे तन्नाम्नि याते श्रुतिं चेतः कालकलामपि प्रसहते नावस्थितिं तां विना । एतैराकुलितस्य विक्षतरतेरङ्गैरनङ्गातुरैः संपद्येत कथं तदाप्तिसुखमित्येतन्न वेद्यि स्फुटम् ॥' अत्र सीताया रावणं प्रति रत्यभावाद्रसाभासः ।

यथा वा---

'स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमि विना यं न रमसे विलेभे कः पाणान्रणमस्वमुखे यं मृगयसे । मुलमे को जातः शशिमुखि यमालिङ्गसि बला-त्तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ध्यायसि तु यम्॥'

अत्रानेककामुकविषयमभिलापं तस्याः स्तुम इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारो ।

पादानं व्यनक्ति ।

भावाभासो यथा---

'निर्माल्यं नयनिश्रयः कुवलयं वक्रस्य दासः शशी कान्तिः प्रावरणं तनोर्मधुमुचो यस्याश्च वाचः किल । विश्वत्या रचिताञ्जलिः करनलम्त्वां याचते रावण-स्तां द्रष्टुं जनकात्मजां हृदय हे नेत्राणि मित्रीकुरु ॥' अत्रीत्मुक्यम् ॥ काव्यस्य लक्षणमुक्त्वा भेदानाह— व्यक्षचस्य प्राधान्ये काव्यमुत्तमम् ।

वाच्यादर्था द्यङ्गचस्य वम्त्वलंकाररसादिरूपस्य प्राधान्ये काव्यमुत्तमम्।

स्थानबन्धात्मिकाया हि रतेः शृङ्गारत्वमुक्तम् । अत्र तु कामनाभिलापमात्रक्षा रतिर्थे-भिचारिभावो न स्थायी । तस्य तु स्थायिकल्पत्वेनाभाति । अतश्च स्थाय्याभासत्वं रतेः । यतो रावणस्य सीताद्विष्टमप्युपेक्षिका हृदय नैव स्पृशित । तत्स्पर्शे ह्यभिमानोऽस्य की-येतैवामयीयं रसक्तेति तु निश्चयोऽप्यतुपयोगी कामजमोहसारत्वात् शुक्तौ रूप्याभास-

१. 'लीयेतैव । मयीयं न सक्तिति' स्यात्.

यथा----

'वल्मीकः किमुतोद्धृतो गिरिरियत्कस्य स्पृशेदाशयं
त्रेलोक्यं तपसा जितं यदि मदो दोष्णां किमेतावता ।
सर्व साध्वथ वा रुणित्स विरहक्षामस्य रामस्य चेत्वद्दन्ताङ्कितवालिकक्षरुधिरिक्किनामपुङ्खं शरम् ॥'
अत्र दन्ताङ्कितपदेन तद्वजयस्तत्कक्षपिरिग्रहस्तथैव चतुरर्णवभ्रमणं पुनः
कृपामात्रेण त्यागस्तत्राप्रतीकारः पुनरप्यभिमानदर्प इत्यादि व्यज्यते ॥
असत्संदिग्धतुल्यप्राधान्ये मध्यमं त्रेधा ।
असति संदिग्धे तुल्ये च प्राधान्ये व्यक्तचस्य मध्यमं काव्यम् ।
तत्रासत्प्रधान्यं कचिद्वीक्यादनुक्वेषण ।

वत्। तस्माद्विभावाद्याभासादत्याभासे प्रतीते चर्वणाभाससारः शृहाराभास इति ॥ एवं हास्याभासो यथा- 'लोकोत्तराणि चरितानि न लोक एप संमन्यते यम किमक्क वदाम नाम । यत्वत्र हासमुखरे लममुष्य तेन पार्श्वोपपीडमिह को न विजाहसीति ॥' अत्र यदिभनन्दनीयेऽपि वसुनि टोकस्य हासमुखरत्वं स हास्याभासः । किंशब्दस्य वाच्यस्य तु हास्यलमेव । एवं रसान्तरेपृदाहार्यमिति ॥ दन्ताङ्कितपदेनेति । वस्तुस्वभावेन । अभिमानदर्प इत्यादीति । वस्तिवसर्थः । एवमलंकारे रसादी च प्राधान्येन व्यक्ष्ये काव्यस्थोत्तमत्वं विज्ञेयम् । तद्यथा--'लावण्यकान्तिपरिपृरितदिस्युखेऽस्मिन्समेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि । क्षोमं यदेति न मनागि तेन मन्ये मुखक्तमेव जलराशिरयं पयोधि: ॥' अत्र रूपकालंकारो व्यङ्गयः । तथा हि । लावण्यं संस्थानमुप्रिमा, कान्तिः प्रभा, ताभ्यां परिपृरितानि संविभक्तानि ह्यानि संपादितानि दिख्युखानि येन । कोप-कषायकालुष्यादनन्तरं प्रसादीन्मुख्येन स्मेरे ईषद्विहसनशीले तरलायते प्रसादान्दो-लनविकाससुन्दरे अक्षिणी यस्यास्तस्या आमन्त्रणम्। अथ वा अधुना कोपादनन्तरं प्रसादोदये न एति, वृत्ते तु क्षणान्तरे क्षोभमगमत् । कोपकपायपाटलस्मेरं च तव मुखं संध्यारुणपूर्णशाश्वरमण्डलमेवेति भाव्यम् । क्षोभेण चलितचित्तवृत्तितया सहृद्यस्य न **चैति तत्मुव्यक्तमन्व**र्थतयायं जलराशिर्जाब्यसंचय: । जलादयः शब्दा भावार्थप्रधाना इत्युक्तं प्राक् । अत्र क्षोमो मदनविकारात्मा सहृदयस्य त्वन्मुखावलोकने भवतीति इयताभिधाया विभानतत्वादूपकं व्यङ्गयमेव । तदाश्रयेण च काव्यस्य चारुतं व्यवतिष्ठत इति तसीव प्राधान्यम् ॥ रसप्राधान्ये यथा—'क्रेच्छ्रेणोरुयुगं व्यतील सुविरभ्रान्ता

१. 'वाच्यात्' इति भवेत्.

१. 'मिक्रिमा' स्थात्. २. 'कृच्छादृरु' इत्युपलभ्यते.

यथा-

'वाणीरकुडङ्गुड्डीणसउणिकोलाहलं सुणन्तीए। घरकम्मवावडाए वहुए सीदन्ति अङ्गाइं ॥'

अत्र 'दत्तसंकेतः कश्चिल्लतागहनं प्रविष्टः' इति वाक्यात् 'सीदन्त्य-ङ्गानि' इति वाच्यमेव सातिशयम् ।

कचित्पराक्तत्वेन यथा---

'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्नंसनः करः ॥'

अत्र शृङ्गारः करुणस्याङ्गम् ।

नितम्बस्थले मध्येऽस्यास्त्रिवलीनरङ्गविषमे निःस्पन्दतामागता । मह्ष्टिस्तृषितेव संप्रति श्रानरारुह्य तुङ्गी स्तर्नो साकाहूं मुहुरीक्षते जललवप्रस्पन्दिनी लोचने ॥' अत्र हि नायि-काकरानुवर्तमानस्वात्मप्रतिकृतिपवित्रित्वित्रफलकालोकनाद्वत्सराजस्य परस्परास्थावन्य-रूपो रतिस्थायिभावो विभावानुभावसंयोजनावशेन चर्वणा इति (१) आरुह्य इति प्रा-धान्येनात्र रसो व्यङ्गयः । एवं भावतदाभासादौनामुत्तमकाव्यप्रभेदतया उदाहरणानि श्रेयानीति ॥ सातिशयमिति । तथा हि । गृहकर्मव्यापृताया इत्यन्यपराया अपि । वध्वा इति सातिशयलब्धा (१) पारतन्त्रयवद्धाया अपि । अङ्गानीत्येकमंपि तादश-मङ्गं यद्राम्भीयीवहित्थवशेन संवरीतुं पारितम् । सीदन्तीत्यास्तां गृहकर्मसंपादनं खात्मानिप धर्तु न प्रभवति । गृहकर्मयोगे च स्फुटं लक्ष्यमाणानीति अस्माद्वाच्यादेव सातिशयमदनपरतस्त्रताप्रतीतिरित्यर्थः । पराङ्गत्वेनेति । परस्परसमवेतदाभासभाव-प्रशामभावोदयभावसंधिभावशवलताह्यसः भावसः वाक्यार्थीभृतस्य अङ्गं रसादिवस्त-लंकाररूपं व्यक्त्यं तस्य भावस्तत्वम् । तेनेति रसेन । उत्कर्पाति । रसनां मेखलां सं-भोगावसरे कथ्वे कर्षतीति । शृङ्कार इति । समरभुवि पतितकरावलोकनेन प्राक्तनसं-भोगवृत्तान्तः सर्यमाण इदानीं विध्वस्ततया यतः शोकविभावतां प्रतिपद्यते अतः करणस्याकृतां याति । यथा च--'तव शतपत्रमृदुताम्रतलश्वरणश्चलकलहंसनुप्रकल-

<sup>&#</sup>x27;वानीरकुकोड्डीनशकुनिकोलाइलं श्रण्वत्याः । ٩. पृहकमेव्यापृताया वध्वाः सीदन्यद्गानि ॥' इति च्छाया.

२. 'व्यङ्गयात्' इति काव्यप्रकाशोक्तमेव वरं प्रतीयते.

१. 'प्रस्यन्दिनी' स्यात्. २. 'स्थाबन्धरूपो' स्यात्. ३. 'मपि न ताह' स्यात्. ४. 'स्तत्वं तेनेति । रसनोत्कर्षीति' स्यात.

यथा च---

'जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितिषया वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्च प्रलिपतम् । कृता लंकाभर्तुर्वदनपरिपाटीपु घटना मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्विषगता ॥' अत्र व्यङ्गच उपमानोपमेयभावो रामत्विमिति वाच्यस्याङ्गतां नीतः ।

ध्वनिना मुखर: । महिषमहासुरस्य शिरसि प्रसमं निहितः कनकमहामहीध्रगुरुतां कथमम्ब गतः ॥' अत्र वितर्कविम्मयादयो भावा देवताविषयाया रतेरहम् । यथा च-- समस्तगुणसंपदः सममलंकियाणां गणभवन्ति यदि भूषणं तव तथापि नो शो-भसे। शिवं हृदयब्रुमं यदि यथा तथा रक्षयेस्तावदेव ननु वाणि ते जगित सर्व-लोकोत्तरम् ॥' अत्र १२ हाराभासो भावस्याङ्गम् । यथा च —'स पातु वो यस्य ह-तावशेषास्तत्तुस्यवर्णाञ्जनरञ्जितेषु । लावण्ययुक्तेष्वपि वित्रसन्ति देखाः खकान्तानः यनोत्पलेषु ॥' अत्र राद्रप्रकृतीनामनुचितस्त्रासो भगवन्प्रतापकारणकृत इति भावा-भास इति । स च देवताविषयरतिभावस्याहम् । यथा च- अतिरलकरवालकम्प-नैर्भुकुटीतर्जनगर्जनैर्मुहुः । दहशे तव वैरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणे क्षणात् ॥' अत्र राजविषयस्य रतिभावस्य भावप्रशमोऽङ्गम् । 'माकं कुरङ्गसदशा मधुपानलीलां कर्तु स्मरद्भिरिप वैरिणि ते प्रवृत्ते । अन्याभियाय तव नाम विभोर्गृहीतं केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम् ॥' अत्र त्रासस्योदयः । 'असोढा तत्कालोह्रसदसह-भावस्य तपसः कथानां विस्नम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः । प्रमोदं वो दिश्यात्कप-टबढुवेषापनयने त्वराशेथित्याभ्यां युगपदभियुक्तः म्मरहरः ॥' अत्रावेगर्थर्थयोः संधिः। 'पर्येत्कश्चिचल चपल रे का त्वराहं कुमारी । हस्तालम्बं वितर हहहा -ै्युत्कमः कासि यासि । इत्थं पृथ्वीपरिवृढ भवाद्वद्विपोऽरण्यवृत्तेः कन्या कंचित्पुंलिक-सलयान्याददानाभिधत्ते॥' अत्र शङ्कान्तेयधृतिस्मृतिश्रमदंन्यविवोधीत्सुक्यानां शबस्ता। एते च रसवदाद्यलंकाराः । यद्यपि भावोदयसंधिशवलन्त्रानि नालंकारतयोक्तानि तथापि कश्चिद्भयादित्येवमुक्तम् । इदानीं वाच्यं प्रत्यलंकारस्य व्यङ्ग्यस्याङ्गतामाद्द--यथा चेति । जनस्थाने इति । जनानां स्थानम्, दण्डकारण्यं च । कनकमृगनृष्णा, भ्रान्तिश्व । वैदेही सीता, वै देहि इति पदत्र्य च । लङ्गापुरस्य भर्तुः रावणस्य, अलमी -षद्रपत्वान्कुत्सितस्य भर्तुश्च । वदनेषु दशंसु मुखेषु । घटना शरयोजना, विचित्रोक्ति-परम्परासु च । कुशलवौ सुतौ यस्याः सा सीता, शुभघनता च ।। प्रलयेति । प्रलय

 <sup>&#</sup>x27;स्तदेव' स्थात्. २. 'कुरङ्गकदशा' काव्यप्रकाशे. ३. 'सुहद्भि' काव्यप्रकाशे.
 'धायि' काव्यप्रकाशे. ५. 'विभो गृ' काव्यप्रकाशे. ६ 'व्युत्कमः' काव्यप्रकाशे.
 'त्फलकिस' काव्यप्रकाशे.

यथा च----

'श्रिमिमरितमलसहृदयं प्रलयं मूर्छी तमः शरीरसादम् । मरणं जलद्भुजगजं प्रसद्ध कुरुते विषे वियोगिनीनाम् ॥' अत्र हालाहलं वस्तु व्यङ्गचं भुजगरूपणलक्षणस्य वाच्यस्याङ्गम् । कचिदस्फुटत्वेन यथा—

'अहयं उज्जुअरूया तस्स वि उम्मन्थराइं पिम्माइं । सिंह आयणो अ निउणो अलाहि कि पायराएण ॥' अत्र स मां पुरुषायितेऽर्थयते, अहं च निषेद्धं न शक्ता, तत्सख्यः पादसुद्रया तर्कियत्वा मामहासिपुरिनि व्यङ्गचमस्फुटम् ।

कचिदतिस्फुटत्वेन यथा---

'श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम् । उपदिश्चिति कामिनीनां यौवनमद् एव ललितानि ॥'

अत्राप्रयासेन शिक्षादानलक्षणं वस्तु व्यङ्गचमितस्फुटत्वेन प्रतीयमा-नमसत्प्राधान्यमेव कामिनीकुचकल्यावद्भृढं चमत्करोति नातिगूढम् ।

इन्द्रियाणामल्प सामर्थ्यम् । मृछं मनस इन्द्रियाणां च द्यक्ति निरोधः । तमः सत्ये च (१)मनित इन्द्रियाणामशक्तिः भरणमितः प्राणत्यागकर्तृतासिका पूर्विक्थेव च पा- शवन्धायवसरगता मरणशब्देनात्र विविक्षिता । विपमिति जल कालकृटं च ।। सूद्ध- मिति । यथा— 'मुसं विकसितिसतं वसितविक्तम प्रेक्षितं समुच्छिलितविश्रमा गित- रपास्तसंस्था मितः । उरो मुकुलितस्तनं जघनमंसवन्धोद्धरं वतेन्दुवदनातना तरुणिमो- द्रमो मोदते ॥' अत्र विकसितशब्देन वाधितव्याकोशात्मकमुख्यार्थेन सच्छायत्वप्रसर- णादिसादश्यात् स्मित लक्षयता ह्यत्वमुर्शामल्यवहुमानास्पद्त्वनित्यमुलभत्वादियमसहस्रं ध्वन्यते । वसितशब्देन निश्चेतने विक्रमणि असंगवत्परस्पर्यात्मकस्रार्थेन किंकरत्वत- मुखप्रेक्षित्वादिसादश्याद्विक्रमण लक्षयता तापकत्वात्तद्वसरणं न कदाविद्य्यन्यत्र सद्भावः स्वेच्छया यत्र कुत्रचिद्विवरणांमलादि ध्वन्यते । समुच्छिलितशब्देनानुपप- यमानसामस्स्रोध्वेललनात्मकस्रार्थेनाकस्मादुत्कक्षोजीभवनसादस्याद्विश्रमं लक्षयता प्रौ-

१. अस्य संस्कृतं बहूनां पदानामम्फुटत्वान लिखितम्.

१. 'सत्त्वे' स्यात्. २. 'मरणं मृातः' स्यात्.

संदिग्धप्राधान्येन यथा—

'मैहिलासहस्सभिरए तुह हियए सुहय सा अमायन्ती ।
अणुदिणमणण्णकम्मा अन्नं तनुयं पि तणुएइ ॥'

अत्र अङ्गं तनुकमि तनूकरोतीति किं वाच्यम्, किं वा तनृभावप्रकर्षा-धिरोहेण यावदत्याहितं नामोति तावदुज्झित्वा दौर्जन्यं सानुनीयतामिति व्यङ्गचं प्रधानमिति संदिग्धम् ।

तुत्यप्राधान्ये यथा--- 'ब्राह्मणातिकम-' इति । अत्र जामद्रयः सर्वेषां क्षत्राणामिव रक्षसां क्षयं करिष्यतीति व्यङ्गचस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम् ।

यथा वा--

'पङ्को विश्वन्तु गणिताः प्रतिलोमवृत्त्या
पूर्वे भवेयुरियताप्यथ वा त्रपेरन् ।
सन्तोऽप्यसन्त इव चेत्प्रतिभान्ति भानोभीसावृते नभिस शीतमयृखसुख्याः ॥'
अत्र प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः समं प्राधान्यम् ।
यथा वा—

'मश्रामि कौरवशतं समरे न कोपा-दुःशासनस्य रुधिरं न पित्राम्युरस्तः ।

हप्रोहतरत्वद्वास्य सर्वजनाभिकषणीयत्वादि ध्वन्यते । अपास्त्रश्रृह्यां मह्याधिः तमर्यादायामसंभवदपेक्षणात्मकस्यार्थेन सत्विनर्रत्तिसादद्यात्संस्थानं लक्षयता पुनरस्वि-कारानवलोकनादि ध्वन्यते । मुकुलितशब्देनासंभवत्कोरकात्मस्वार्थेनाभिनवोद्धेदसादद्यात्स्वनयुग्मं लक्षयता स्पृह्णीयत्वरामणीयत्वरामणीयकस्यास्पदत्वमनोभवसमुद्द्रीपकत्वमिति ध्वन्यते । उद्धुरशब्देन वाधितधुर्रात्मुख्यस्वार्थनोर्चस्वत्सादद्यासंबन्धवज्ञधनं लक्ष-यतोपचितत्वस्पृह्णीयत्वमनोभवकेतनत्वादि ध्वन्यते । इन्दुवदनेस्यत्र ययुपचारस्तदा इन्दुशब्देन वाधितस्वार्थेन पारिमाण्डत्यादिसादश्याद्वदनं लक्षयता जगजीवियतृत्वादि ध्वन्यते । उद्गमशब्देन वाधितोदयात्मकस्वार्थेनाभिनवोद्धेदसादद्यात्त्वणिमानं लक्षयता

भहिलासहस्रभिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती ।
 भनुदिनमनन्यकर्माङ्गं तन्विप तनयति ।।' इति च्छाया.

संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरू संधिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥'

अत्र मधाम्येवेत्यादि व्यक्त्यं वाच्यतुत्यभावेन स्थितम्। इति त्रयो मध्यमकाव्यभेदा न त्वष्टौ।

अव्यङ्गचमवरम् ।

शब्दार्थवैचित्र्यमात्रं व्यङ्गचरहितमवरं काव्यम् ।

यथा---

'अघौघं नो नृसिंहस्य घनाघनघनध्वनिः। हताद्धुरुघुराघोषः मुदीघों घोरघर्घरः॥'

यथा वा---

'ते दृष्टिमात्रपतिता अपि नात्र कस्य क्षोभाय पक्ष्मलदृशामलकाः खलाश्च ।

नीचाः सदैव सविलासमलीकलमा

ये कालतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति॥'

यद्यपि सर्वत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया रमपर्यवसानम्, तथापि स्फुटस्य रसस्यानुपलम्भादव्यङ्गचमेतत्काव्यमुक्तम् ॥

इत्याचार्थहेमचन्द्रविरिचनायामलंकारच्युडामणिसंज्ञस्वोपज्ञकाव्यातुशासन-वृत्तां रसभावतदाभासकाव्यभेदप्रतिपादनो द्वितीयोऽध्यायः ।

स्पृहणीयत्वादि ध्वन्यते । मोदतेशब्देन वाधितहर्षात्मकमुख्यार्थेनादिवितदंकत्वसादरयादुद्रमं लक्षयता उच्लृङ्कलस्पृहणीयादि ध्वन्यते ॥ न त्वणाविति । यथाह मम्मटः—
'अगूढमपरस्माङ्गं वाच्यसिद्धधङ्गमस्पुःटम् । संदिग्धनुल्यप्राधान्ये काकाक्षिप्तमसुन्दरम् ।
व्यङ्गथमेवंगुणीभृतव्यङ्गथसाष्टां भिदाः स्मृताः ॥' इति ॥ ननु यत्र रसादीनामविषयः
स काव्यप्रकारोऽपि न भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पर्थिता काव्यस्य तन्नोपपयेत । वस्तु
च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद्रसस्य भावस्याङ्गं प्रतिपयते । अनन्तरो विभावत्वेन चित्तपृत्तिविशेषा हि रसादयः । न च तद्क्ति वस्तु यत्र किचिचित्तपृत्तिविशेषमुपजनयति । तद्युत्पादने वा कविविषयतेव तस्य न स्यादित्याशङ्गयाह—यद्यपीति ॥

इलाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके द्वितीयोऽध्याय:।

१. 'कस्य नात्र' काव्यप्रकारी.

#### तृतीयोऽध्यायः ।

'अदोषौ शब्दार्थौ काव्यम्' इत्युक्तम् । तत्र दोषाणां रसापकर्षहेतुत्वं सामान्यलक्षणमुक्तम् । विशेषलक्षणमाह——

रसादेः स्वशब्दोक्तिः कचित्संचारिवर्ज दोषः।

रसस्थायिव्यभिचारिणां स्वशब्देन वाच्यत्वं दोषः । संचारिणस्तु क-चित्स्वशब्दाभिधानेऽपि न दोपः ।

तत्र रसस्य खशब्देन शृङ्गारादिना वाभिधानं यथा—
'शृङ्गारी गिरिजानने सकरुणो रत्यां प्रवीरः सारे
बीभत्सोऽस्थिभिरुत्फणी च भयकृन्मूर्त्याद्भृतस्तुङ्गया ।
रौद्रो दक्षविमर्दने च हसकृत्रग्नः प्रशान्तश्चिरादित्थं सर्वरसात्मकः पशुपतिभृयात्सतां भूतये ॥'

वाच्यत्वमिति । वाच्यत्वं हि रसादीनां खशब्दनिवेदितत्वेन वा स्याद्विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा । पूर्वेस्मिन् पक्षे खशब्दनिवेदितत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्गः ।
न व सर्वत्रैतेषां खशब्दनिवेदात्वं यथा—'यद्विष्ठम्य-' इति । अत्रानुभावविभाववोधानन्तरमेव तन्मयीभवनयुक्त्या तद्विभावानुभावोचितिचत्तवृत्तिवासनान्तरिक्षत्त्वसंविदानन्दचर्वणागोचरोऽर्यात्मामिलापवित्तात्सुत्रथनिद्राष्ट्रतिग्लान्यालस्यश्रमस्पृतिवित्रकांदिशब्दाभावेऽपि रफुरत्येव ॥ न च कंवलश्वद्रारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरिहते काव्ये मनागपि रसवत्वत्रतीतिर्गत्त । यथा—'श्वह्रारहास्यकरुणा-' इस्यादौ । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामिभध्यसामध्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम् । नत्विभधेयत्वं कथंचिदिति । खंशब्दोक्तिदोष इत्यर्थः । द्वितीयश्व पक्षोऽस्माकम्यभिमत्
एव । एतेन—'रसवद्शितस्पष्टश्व्हारादिरसोदयम् । स्वशब्दस्थायिसचारिवभावाभिनयास्पदम् ॥' इत्येतव्याख्यानावत्तरे यद्घश्चेद्वटेन 'पश्चस्पा रसाः' इत्युपक्रम्य

<sup>9. &#</sup>x27;यद्विश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निःस्थमनी लोचने यद्गात्राणि दरिद्रति प्रति-दिनं छनाविजनीनालवत् । दूर्वाकाण्डविडम्बकश्च निविडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः कृष्णे यूनि सर्यावनामु वनितास्वेपेव वेपस्थितिः ॥' इति संपूर्णश्लोको भट्टेन्दुराजस्य ध्वन्यालोचने उदाहृतः. २. 'थां रसात्मा' लोचनं. ३. अस्य मृत्य्वतीकं 'दोष इति ।' इति तृदितं भवेत्.

स्थायिभावानां यथा---

'संप्रहारे पहरणैः प्रहाराणां परस्परम् । र्छणत्कारैः श्रुतिगतैरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत् ॥'

अत्रोत्साहस्य स्थायिनः।

यत्रापि स्वशब्देन निवेदितत्वमस्ति तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रतिपा-दनमुखेनैव रसादीनां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते । यथा— 'याते द्वारवतीम्—' इत्यादि । अत्र विभावानुभाववलादुत्कण्ठा प्रतीयत एव । सोत्कण्ठः शब्दः केवलं सिद्धं साधयित । उत्क्रमित्यनेन तृक्तानु-भावाकर्षणं कर्तुं सोत्कण्ठशब्दः प्रयुक्त इत्यनुवादोऽपि नानर्थकः ।

व्यभिचारिणां यथा---

'सब्रीडा दियतानने सकरुणा मातङ्गचर्मास्बरे सत्रासा भुजगे सिवस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । सेर्प्या जहुमुताबलोकनिवधौ दीना कपालोदरे पार्वत्या नवसंगमप्रणियनी दृष्टिः शिवायास्तु वः॥'

अत्र त्रीडादीनाम् ।

'कचित्संचारिवर्जम्' इति वचनात्कचित्र दोपः ।

यथा---

'औत्युक्येन क्रतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना हिया तैम्तंबन्युवधूजनस्य वचनेनीताभिमुख्यं पुनः । हृष्ट्रांग्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगम संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः ॥'

अत्रीत्सुक्यशब्द इव तदनुभावो न तथा प्रतीतिकृत् । अत इव 'दू-रादुत्सुकम्–' इत्यादौ त्रीडाद्यनुभावानां विचलितत्वादीनामिवोत्सुकत्वानु-

'खशब्दाः श्रहारादेर्वाचकाः श्रहारादयः शब्दाः' इत्युक्तम् , तस्त्रतिक्षिप्तम् ॥ नान-

१. 'ठण' 'झण' वा काव्यप्रकाशे.

भावस्य सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारित्वाभावादुत्सुकमिति कृतम् ।

अबाध्यत्वे आश्रयंक्ये नेरन्तयें इनक्रत्वे च विभावादि भौतिकौ-स्यम् ।

अबाध्यत्वादिषु सत्सु विभावादिपौतिकौल्यं रसादेदीषः । यथा----

'प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुदं संत्यज रुषं

प्रिये शुष्यन्त्यङ्गान्यमृतिमव मे सिश्चतु वचः ।

निधानै सौख्यानां क्षणमिममुखं स्थापय मुखं

न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥'

अत्र कालहरिणश्चपलः शीघ्रमेव प्रयाति न च पुनरागच्छतीत्यादि-वैराग्यकथाभिः प्रियानुनयनं निर्विस्येव कस्यचिदिति शृङ्कारप्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकाशनरूपो विभावो निबद्ध इति विभावपातिकौल्यम् । तत्प्रकाशितो निवदश्च स्वदते इति व्यभिचारिपातिकौल्योदाहरणमप्येतत् ।

एवं श्रृङ्गारबीभत्सयोवींरभयानकयोः शान्तरीद्रयोरप्युदाहार्यम् । यथा च---

'निहुयरमणस्मि लोयणवहस्मि पडिए गुरूणमज्झस्मि । सयलपरिहारहियया वणगमणं वेव महइ वहू ॥'

अत्र सकलपरिहारवनगमने शान्तानुभावौ । इन्धनाद्यानयनव्याजेनो-पभोगार्थ वनगमनं चेत्र दोषः ।

अबाध्यत्वे इति । अबाध्यत्वमशक्याभिभवत्वं तद्भावेन केवलं न दोषो यावत्प्रकृतस्य रसस्य परिपोषः । यथा—'काकार्यं शशलक्ष्मणः क च कुलम्' इत्यादि । अत्र वितर्कोत्युक्ये मतिसारणे शक्कादैन्ये धृति-

१.-१. 'प्रातिकूल्यं' स्यात्. ३. 'निर्विण्ण' स्यात्. ४.-५. 'प्रातिकृल्यं' स्यात्.

६. 'निभृतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये । सक्छपरिहारहृदया वनगमनमेवेच्छति वधूः ॥' इति च्छायाः

चिन्तने पैरस्परबाध्यबाधकभावेन भैवन्ती चिन्तायामेव पर्यवस्यन्ती परमाखांदस्थानम् ।

'सत्यं मनोरमाः कैंगमाः सत्यं रम्या विभूतयः । किं तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गछोलं हि जीवितम् ॥'

अत्र त्वाद्यमर्थे बाध्यत्वेनैवोक्तम्, द्वितीयं तु प्रेंसिद्धास्थिरत्वापाद्गम-क्रोपमानेन जीवितस्थास्थिरत्वं प्रतिपादयद्धाधकत्वेनोपात्तं शान्तमेव पु-ष्णाति । न पुनः शृक्कारस्थात्र प्रतीतिः, तदक्कस्थाप्रतिपत्तेः ।

ध्वनिकारस्तु---

'विनेयानुन्मुखीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव च । तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदङ्गानां न दुष्यति ॥'

इति विरोधपरिहारमाह ॥

आश्रयंक्य इति । एकाश्रयत्वे दोषः । भिन्नाश्रयत्वे तु वीरभयान-कयोः परस्परं विरुद्धयोरिप नायकप्रतिनायकगतत्वेन निवेशितयोर्न दोषः । यथा अर्जनचरिते—

> 'समुत्थिते घनुर्घ्वनौ भयावहे किरीटिनो महानुपस्रवोऽभवत्पुरे पुरंदरद्विषाम् । श्रवेण तस्य तु ध्वनेर्विल्लप्तमूलबन्धन-मशेषद्त्ययोषितां श्लथीवभूव जीवितम् ॥'

इत्यादि ॥

नैरन्तर्य इति । एकाश्रयत्वेऽपि शान्तश्रक्कारयोः परस्परविरुद्धयोनि-रन्तरत्वे दोषः, न तु रसान्तरान्तरितयोः ।

थेक इति । शब्दोपात्तस्यैव ह्यानुवादो भवति न प्रतीयमानस्येत्यर्थः ॥ मरणमिति । प्राण्यागकर्तृतात्मिका पूर्विकियव पात्रबन्धायवसरगता मरणशब्देनात्र विवक्षिता ॥

 <sup>&#</sup>x27;परस्परं' लोचने.
 'द्रन्द्रशो भवन्ती' लोचने.
 'रामाः' ध्वन्यालो-कढाव्यप्रकाशयोः.
 'प्रसिद्धास्थिरापाङ्गः' स्थात्.

१. अस्य मूलं त्रुटितं भवेत्, अत्र वास्य प्रमादपतितत्वं भवेत्.

यथा नागानन्दे शान्तरसस्य—'अहो गीतमहो वादितम्' इत्यद्धतमन्तरे निवेश्य जीमृतवाहनस्य मलयवर्ती प्रति शृङ्कारो निवद्धः।

न केवलं प्रबन्धे, यावदेकस्मिन्नपि वाक्ये रसान्तरव्यवधानाद्विरोधो निवर्तते।

#### यथा---

'भूरेणुदिग्धान्नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । गाढं शिवाभिः परिरम्यमाणान्सुराङ्गनाश्चिष्टभुजान्तरालाः ॥ सशोणितैः कव्यभुजां स्फुरद्भिः पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान् । संवीजिताश्चन्दनवारिसेकसुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः ॥ विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम् । निर्देश्यमानांल्ललनाङ्ग्लीभिवींराः स्वदेहान्पतितानपश्चन् ॥'

अत्र बीभत्मशृङ्गारयोरन्तरा वीररसनिवेशान्न विरोधः । वीराः खदे-हानित्यादिना उत्साहाद्यवगत्या कर्तृकर्मणोः समस्तवाक्यार्थानुयायितया मतीतिरिति मध्यपाठाभावेऽपि सुतरां वीरस्य व्यवधायिकता । स्वदेहानि-त्यनेन चैकत्वाभिमानादाश्रयेक्यम् ।

अनङ्गत्विमिति । द्वयोविरुद्धयोरङ्गित्वे दोषः, नाङ्गभावप्राप्तौ । सा हि नैसर्गिकी, समारोपकृता वा ।

तत्र येषां नैसर्गिकी तेषां तावदुक्तावविरोध एव । यथा विप्रलम्भे तदक्कानां व्याध्यादीनाम् । ते हि निरपेक्षभावतया सापेक्षभावविरोधिन्यपि करुणे सर्वशक्कत्वेन दृष्टा । यथा—'अमिमरतिमलसहृदयताम्' इत्यादि ।

शान्तरसस्येति । 'रागस्यास्पदमिल्यवैमि न हि मे ध्वंनीति न प्रस्ययः कृत्याकृ-स्वविचारणासु विमुखं को वा न वेति क्षितौ । इत्यं निन्दमपीदमिन्द्रियवशं प्रीत्ये भवे-शोवनं भक्त्या याति यदीत्थमेन पितरी शुश्रूषमाणस्य मे ॥' इत्यादिना उपक्षेपात्प्रभृ-तिपरार्थशरीरवितरणात्मकनिर्वहणपर्यन्त प्रतिपादितस्य ॥ एकत्वाभिमानादिति ।

 <sup>&#</sup>x27;वादित्रम्' काव्यप्रकाशे.
 'यकता' इति ध्वन्यालोकलोचने पाठः.
 'अनक्ष्वे चेति' स्यात्.
 'दिया' स्यात्.

१. 'निन्ध' स्थात्,

समारोपितायामप्यदोषो यथा—'कोपात्कोमरुलोलबाहुलतिका—' इ-त्यादि । अत्र बद्धा हत्यत इति च रौद्रानुभावानां रूपकबलादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाङ्गत्वम् । इयं चाङ्गभावपाप्तिरन्या ।

यदाधिकारिकत्वात्प्रधाने एकस्मिन्काव्यार्थे रसयोभीवयोवी परस्परवि-रोधिनोरङ्गभावस्तत्रापि न दोषः ।

यथा---

'क्षिसो हस्तावलमः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तं
गृह्वन्केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण ।
आलिङ्गन्योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः
कामीवार्द्वापराधः स दहतु दुरितं शांभवो वः शरामिः ॥'

अत्र त्रिपुररिपुमभावातिशयवर्णने प्रकृते करुण इव शृङ्कारोऽप्यङ्गमिति तयोर्न विरोधः ॥

पराङ्गत्वेऽपि कथं विरोधिनोर्विरोधिनवृत्तिरिति चेत्, उच्यते । विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वम्, नानुवादे ।

भन्यथा विभिन्नविषयत्वातको विरोधः स्यादित्यर्थः ॥ ननु वीर एवात्र रसो न शङ्गारो न थीमत्सः किं तु रत्ति जुएसे वीरं प्रति व्यभिचारीभृते । भवत्वेवम् । तथापि प्रकृतो-दाहरणे तावदुत्पनरति जुण्ययोरिष न विरोधः ॥ करुण इवेति । तथा हि—ई-स्तावलमस्य वहेः क्षेपो विधूननं भयहेतुकमिति करणाङ्गत्वे उपलालनाप्रशृतस्य तु व-स्नस्य करमहणासहन क्षेपो नाविकारान्तरसंपर्कसमुत्थेव्योकोपनिमित्तो विप्रलम्भसं-स्चकः । पटाञ्चलावलमस्य वहेः प्रसभाभिहननं दाहनिमित्तदुःखजनितमवधूननं जन्त्यदिप्रक्षेपरूपं चेति करणरसपरिपोषकम् । करावधूननेन करमहणासंपत्तावञ्चलावल-मिनो वक्षभस्य प्रसभमभिहननमवदापनमस्तया(१)वद्यावज्ञानिमित्तं विप्रलम्भमपरिपोष-कम् । इतश्चेतश्च प्रवर्तमानस्य वहेः कवरीकलपासङ्गितशासहेतुकः ससंप्रमकरयुगलज-नितः प्रक्षेपोपारानमभिन्यक्षकमिह करणस्य प्रपञ्चलवे ताण्डवपूर्वकत्वरितगतिनाथिका-

इतः प्रभृति 'विरोधाभावात्' इत्यन्तो प्रन्थः पुस्तकान्तरालाभेन शुद्धयञ्च-दिश्लानाभावेन यथादर्शमस्फुटार्थो विचार्यः. २. 'इत्वम् ।' स्यात्.

यथा---

'एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर । एवमाशाग्रहप्रस्तैः कीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः॥'

न सत्र विधिः तदेव कुरु माकापीरिति वदेकदाँ प्राधान्यलक्षणः। अपित्वन्याङ्गतालक्षणोऽन्वादः । एहीति कीडन्ति गच्छेति कीडन्ति इति क्रीडाङ्गयोरागमनगमनयोर्न विरोधः । न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारो वेणीलतावप्रहोपायइटचुम्बनप्रवृत्तवलभस्यायासनमपक्षेपेणामयि निर्कत्व तथा नाम व्य-लीकशतानि कृत्वा संप्रतीत्थमाचर्तात्येवस्योपालम्भवचनादिमय कृतककोपवशमी-र्ध्यारोवाभिन्य इक्म । केशावलप्रस्य बद्धेः सेन्धनस्य प्रक्षेपे च संश्रमवरोनानालीनित-देशतया पादपतनमत्रज्यारितस्य वा सर्वतोदिकस्य पादाक्रमणमिति तथाभतस्य सं-भ्रमवरीनानिरीक्षणमनालीबनम् । वेह्नद्रेणीविलमनायकावलोकनजनिनगेपावेपारुणिनन-यनस्फ्रिताधरसंरव्धकान्तादर्शनर्निश्चतमानग्रहणः प्रणामान्ते मीन इति । बह्नमः षादपतितो न विगणिततद्वराधोन्मुखां इरणिवस्मृततद्वराधया नाथिकया वह धाका-न्तपादतया पलायनाममर्थात्रपुरनारीसमाध्यकारी वदिगतितीवतरावेगावेदीन सबोहे प्रकम्पनेनावधृतः क्षिप्तो तुःमहदुःखावस्थायोतकः । पाद्पतनप्रसादितवहनी बहुमा-लिइनप्रवृत्तः कान्तजनीऽसहनया इडकोपनया ऋगिति प्रसादमवज गवगारमसन्धरि-तयावधनस्तदा मोटने न निवारित इति संस्कार इति शेरायांविप्रतम्भसंस्यनम् । श्रत एव परिलक्तप्रायेष्योकोपनया बल्मकृतापराधानुस्परणजानताश्रवाधाविलाकृतकृत बलबदलसहक्षलोचनत्या श्रद्वारोदीपनम् । बाँददाहजनित्यहमम्तादिविभाकान्समरण-हेनुकदु:खसंभारवशोद्रताश्रववाहविसंस्थुलीकृतसुन्दरनरनयनतथा बोकायगपोषणम् । भाइपिराधः प्रत्ययेष्रमस्ववितादिप्रमाद्युक्तः । अतं एवेर्ध्याकोपनिसिसन्। । बहर्षि प्रत्यप्रापराधना द:हजनिना तथा शोकावेगहेतुतेति सदशार्थवाचकपदनिकृरम्बजनितरः सद्वयप्रतीतिभूषितकाव्यार्थाभोगाः सहस्यानां परं चमन्कारमाबहन्तीत्यच्यत इति ॥ अयं भाव:--सामग्रीविशेषपरिपतिनत्येन भाषानां विरोधाविरोधी न स्वभावमात्रकिः बन्धनी भिन्नदेशयोः शीतोष्णयोर्गप विरोधाभावात ॥ नत् प्रधानतया यदाच्यं तन्न विधि: क्षेत्रधाने तु बाच्येऽनुवादः, न च रसम्य बाच्यन्त्र संखतः इत्याश्रह्णमानः प-रिहरति—न चेति । प्रधानाप्रधानत्वकृती विध्यनुवादी, नी च व्यह्यनायामाप भवत

१. 'विधिस्तदेव तदेव कुरु मा काप्रारिति ताबदे' इति पश्चात्कृतपाठः, २, 'दा' रहितोऽपि ध्वन्यालोचनस्थः पाठः.

१. 'झर्गित' स्थात् . २. 'अप्रधानत्वेन' ध्वन्यालीकतो वनं. ३. 'बाच्यःवं त्वयंव स्रोडमिसाग्रहमानः' ध्वन्यालोक्छोवनं. ४. 'प्रधानाप्रधानमात्रकृती' ध्वन्यालोक्छोवने.

नास्तीति शक्यं वक्तुम् । तेषां वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात् । वाक्यार्थस्य च यौ विध्यनुवादो ता तदाक्षिप्तानां रसानामि भवतः ।

अथ वा त्रिपुरिपप्रभावातिशयस्य करुणोऽङ्गम्, तस्य तु शृङ्गारः । तथापि न करुणे विश्रान्तिरिति तस्याङ्गतैव ।

अथ वा प्राग्यथा कामुक आचरित सा, तथा शराग्निरिति सार्यमाण-शृक्कारेणेदानी विध्वस्ततया शोकविभावतां प्रतिपद्यमानन पोषितः करुणो रसः प्रधानमेव वाक्यार्थमभिधत्ते । यतः प्रकृतिरमणीयाः पदार्थाः शोच-नीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थादिभिः सार्यमाणैविंटासर्धिकतरं शोकविगमुप-जनयन्ति ।

यथा ---

'अयं स रमनोत्कर्षी पीनम्तनविमर्दनः।'

इदं हि भृग्धिवसः समरभुवि पिततं बाहुं दृष्ट्या तन्कान्तानामनुशोच-नम् । तथात्रापि त्रिपुरयुवतीनां शांभवः शर्गाग्नराद्यीपराधः कामी यथा व्यवहरति स्म तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्यवातिरोधित्वम् ।

एवेति भावः । मुरुपतया च रस एव काव्यवाक्याधीनामधः । तेन यत्रामुख्यतया सोऽर्थस्तत्रान्यमानव रसस्याप युक्तम् । येदि वानूपमानविभावादिसमाक्षिप्तत्वाद्र-सस्यान्यमानतः । तदाह—वाक्यार्थस्य चेति । अस्त्येवाविरोधित्वमिति । सत्रावं भावः— पूर्व पक्षद्वये विप्रत्यमकरुणयोरन्यत्राद्रभावगमनानिर्विरोधित्वमुक्तम् । अधुना तु स विप्रत्यमः करुणस्थवाद्गतां प्रतिपन्नो न विरोधिति । तथा हि—करम-हणासहनादिना इंच्योविष्ठतम्भवताः स्मर्थमाण इदानी विश्वस्तत्या शोकविभावतौ प्रकृष्टां प्रतिपथते इति वाक्यार्थाभृतस्य करुणस्य विरोधिनापि १८क्नारेण परिपोष एव विधीयते ॥ परतन्तु १८६१रपोषितेन करुणनात्र सुन्य एवार्थ उपोद्वस्यते । उक्ति हि—पंगुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपथते । प्रधानस्योपकारे हि तथाभूय निव-

१. 'बाक्यार्थस्य बाच्यस्य ब'ध्वन्यालोकं. २. 'स्थामाविभिः सस्मर्थ' ध्वन्यालोके.

१. 'तेन मुख्यतया यत्र सोऽर्थः' ध्वन्यालोकलोचने. २. 'यदिचा' स्यात्.

एवं च--

'दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि 'प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे । दन्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा जातस्प्रहेर्मुनिभिरप्यवलोकितानि ॥'

इत्यादाविप शृङ्गारः शान्तस्याङ्गम् । तथा हि—यथा कश्चिन्मनीरय-शतप्रार्थितप्रेयसीसंभोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वं परार्थसंपादनाय स्वशरीर-दान इति शृङ्गारेण शान्त एव पोष्यते इति ।

यत्र तु न पोष्यते तत्रानक्रत्वाद्दोप एव ।

यथा---

'राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । गन्धवद्वधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवमितं जगाम सा ॥' अत्र प्रकृतस्य करुणरमस्य विरुद्धशृङ्कारो न पोपकः ।

विभावानुभावकेशव्यक्तिः पुनःपुनर्द्धियकाण्डमथाच्छेदाङ्गाति-विस्तराङ्गचननुसंधानानङ्गाभिधानमकृतिव्यत्ययाश्र ।

एते चाष्टी रसस्य दोपाः।

तेते ॥ इति । दन्तक्षतानीति । बाधिमन्तस्य मिही खिकशोरभक्षणप्रवृक्षां प्रति निजं शरीरं वित्तीर्णवतः केनिचशाटुक व्यिते । प्रोद्धतः सान्द्रः पुरुकः परार्थसंपैति-जनानन्दकरेण यत्रं । रक्ते रुचिरं मनोभिलापो यम्ताः । अनुरक्तः च मनो यस्याः । पुरस्यक्षोद्धोषितः मदनावेशक्षेति विरोधः । जातम्पृहेरिति । वयमपि यदि कदा-चिदेवं कारुणिकपद्वीमधिरोक्ष्यामस्तदा सत्यतो सुनया नांवष्याम इति मनोराज्ययुक्तेः॥ न पोषक इति । अपि त्वद्वित्तर्थेव प्रतिनासते ॥ ननु यत्र स्ताप्येणतरेषां विरुद्धा-नामविरुद्धाना च न्यरभूतर्वनोपादानं तत्र त्वद्वत्येनाविरोधः । यत्र तु समप्रधानस्वना-

१. 'प्रोद्धत' विवेके लोचने च.

१. 'बोधिसन्वस्य' होचने. २. 'प्रोद्धिन्न' मूले ध्वन्यालोके च. ३. 'संपक्षिजेनानन्द-भरेण' ध्वन्यालोकलोचने, ४. 'ताहदो भवतः शरीरे' इत्यित पूरणीयम्, ५, 'मुन-यबोद्वोधितमद्नावेशाक्षे' ध्वन्यालोकलोचने,

तत्र विभावानुभावयोः क्षेत्राव्यक्तिर्यथा—

'परिहरित रितं मितं छुनीते स्खलतितैरां परिवर्तते च भूयः ।

इति बत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसमं किमत्र कुमेः॥'

अत्र रितपरिहारादीनामनुभावानां करुणादाविष संभवात्कामिनीरूपो
विभावः क्षेत्रोन प्रतिपाद्यः।

'कर्पूरधूलिधवलद्युतिपृर्ध्यून-दिब्बण्डले शिशिररोचिपि तस्य यूनः ।

नेकस्य भावस्योपनिबन्धनं तत्र कथम् । यथा--'एकत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो सम-रलेरनिम्बोस्रो । नेहेण रेणसरसेण य भडस्स दोलाइयं हिअअम् ॥' इत्यादौ रत्युत्साइयोः, 'मात्सर्यमुत्यार्थ विचार्थ कार्यम्-' इत्यादी रतिशमयो:, 'इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवन-ललामेक्टवस्तिः स चार्य दुष्टात्मा म्यगुरपकृतं येन मम तत् । इतस्तीवः कामो गुरुरय-मितः कोधदहनः कृतो वेपश्रायं कथमिदमिति आस्यति पनः ॥' इलादी रतिको-धयो:, 'अन्त्र: कल्पितमद्गरप्रतिमराः स्नीहम्तरक्तोत्पलव्यकोत्तंत्रभृतः पिनद्य सरसा हृत्पुण्डरीकस्नजः । एनाः शोणितपद्गकृङ्गमनुषः संभूप कान्तैः पिबन्सस्थिबेहपुरां कपालचपके: श्रीता: पिशाचाहुका: ॥' इत्यादी रतिज्यूप्ययोः, 'एकं ध्याननिमीलना-न्मुकुलितं चक्षुद्वितीय पुनः पार्वेत्वा वदनाम्बन्नमननटे श्रहारभारालसम् । अन्यहर-विकृष्टचापमदनकोधानलोदीपितं शभीभित्ररमं समाधिममये नेत्रत्रयं पातु वः ॥ इलादी शमरतिकोधानाम , 'ितनः हगा प्रविततहपा वीक्यते व्योमसंस्थं भानोविंग्वं सजललुलितेनापरेणाग्मकान्तम् । अद्दारेष्टे दिवितविरद्यागिकती चक्रवाकी द्वी सं-कीर्णी रचयति रसी नर्तकी च प्रगत्भा ॥' इत्यादी रतिशीककीषानी समप्राधान्येना-निबन्धस्तत्र कथं न विरोधः । अत्रोच्यतं — अत्राध्येक एव स्थायी । तथा हि —'ए-कत्तो रअइ पिआ-' इत्यादी स्थानिभूनोत्माहत्र्याभचारिविनकेलक्षणहेतुसंदेहकारण-तया करणसंप्रामतूर्वयोदपादानम् वीरमेक पुष्णातीति भटस्येत्यनेन पदेन प्रतिपादि-तम् । न च द्वयोः समप्रधानयोरन्योन्यमुषकार्योपकारकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते । कि च-- उपकान्ते संप्रामे मुभटानो कार्यान्तरकरणेन प्रस्तुतसंप्रामीदाधी-न्येन महदर्नाचित्यम् । अतो मर्तुः संप्रार्मकरसिकतया शीर्थमेकं प्रकाशयन् प्रियतमा-

 <sup>&#</sup>x27;मृशं' काव्यप्रकाशे.
 'धीन' काव्यप्रकाशे.

 <sup>&#</sup>x27;एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिर्धोषः ।
 केहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम् ॥' ६ति च्छायाः
 'त्र' स्मात, ३. 'रणरसेण' ध्वन्यालोकं. ४. 'एकेना' स्मात,

### लीलाशिरों गुकनिवेशिवशेषक्रृप्ति-व्यक्तस्तनोन्नतिरभूत्रयनावनौ सा ॥'

अत्रोद्दीपनालम्बनरूपाः शृङ्गारयोग्या विभावा अनुभावापर्यवसायिनः स्थिताः इति क्केराव्यक्तिः।

पुनःपुनर्दोप्तिर्यथा कुमारसंभवे रतिप्रलापेषु । उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः पुनःपुनः परामृष्यमाणः परिम्लानकुमुमकल्पः कल्पते इति ।

अकाण्डे प्रथनं यथा वेणीसंहारे द्वितीयेऽके । दुर्योधनस्य धीरोद्धत-प्रकृतेरि तथाभूतभीष्मप्रमुखमहावीरलक्षक्षयकारिणि समरसंरम्भे प्रकृते शृङ्कारवर्णने ।

अकाण्डच्छेदो यथा वत्सराजस्य ग्नावल्यां चतुर्थेऽक्के । रत्नावलीनाम-

करणो वीरमेव पुष्णाति । एवम्—'मान्सर्य-' इत्यादाविष चिरप्रवृत्तिमत्या रतिवासना-या हेयतयोपादानान्छमंकपरत्वम् 'आर्थाः समर्यादम्-' इत्यनेन प्रकाशितम् । 'इयं सा लोलाक्षी' इत्यादाविष रावणस्य प्रतिपक्षनायकत्या निजाचरत्वेन मायाप्रधानत्याः च राद्रव्यभिचारिविषादविभावितकंहेतुत्या रतिकोधयोग्गदानं राद्रपरमेव । 'अर्ज्यः कत्यितमङ्गलप्रतिसराः-' इत्यादी द्वास्यर्सकपरत्वम् । 'एकं ध्याननिमीलनान्मुकृति-तम्-' इत्यादी तु शंभोभीवान्तररनाधिभत्या समस्यत्यापि योग्यान्तरशमाद्रलक्ष-ष्यप्रतिपादनेन शमकपरत्व 'समाधिममये' इत्यनेन म्फुटीकृता ॥ 'एतेनाक्ष्णा-' इ-त्यादी तु समस्तमपि वाक्य भविष्यद्विप्रत्यम्भविषयमिति न क्रिन्यदनेकतात्पर्यम् । तदे-वमुक्तप्रकारेण रत्यायुपनिवन्धं सर्ववाविरोध इति ॥ अनुभावापर्यवस्तायिन इति । श्वक्षारी चेर्युवा, संभवित्व तथाविधानुमावाः । शान्तथेत् , न संभवित । तं प्रतिपन्नस्पत्वा-त्याविधानां विभावानामिति श्वक्षारिक्वायाभावे सत्त्विष तथाविधेषु लीलाद्योऽनु-भावाः क्रेशेन व्यज्यन्ते इति ॥ पुनःपुनः परामृह्यमान इति । तथा हि—वि भावानुभावसामग्रीपरिषटितर्शरस्यापि रसयितृरसनयोग्यरसस्य पुनरान्दोलनं मालती-कुसुमपरिमर्दनवदननुगुणमेव । धाराप्राप्ते हि रसे तदाविष्टानां तत्यरवशानामृक्तरत्थी-

१. 'श्रहारकथायामवतारवर्णने' ध्वन्यालोके.

<sup>9. &#</sup>x27;एकेना' स्यात्. २. 'श्टहारी चेत्किबः काव्ये जात रसमय अगत्। स एव वीतरागक्षेत्रीरसं सवैमेव तत्॥' इति ध्वन्यालोकसंवादात् 'त्किबः' स्थात्. ३. 'परा-मृष्यमाणः' मूळे ध्वन्यालोके च. ४. 'रसस्या' स्थात्.

धेयमप्यगृह्णतो विजयवर्मवृत्तान्ताकर्णने । यथा वा वीरचरिते द्वितीयेऽङ्के । राघवभार्गवयोद्वीराधिरूढवीररसे 'कङ्कणमोचनाय गच्छामि—' इति राघ-वस्योक्ती।

अङ्गस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनं यथा — हयमीववधे हयमीवस्य।
यथा वा विमलम्भशृङ्कारं नायकस्य कस्यचिद्वर्णयितुमनुकान्ते कवेर्यमकाछलंकारनिबन्धरसिकतया महाप्रबन्धेन समुद्रादेः । तथा हि हरिविजये
ईच्यांकुपितसत्यभामानुनयनप्रवृत्तस्य हरेः पारिजानहरणव्यापारेणोपकान्तविमलम्भस्य वर्णनप्रस्तावे गलिनकनिबन्धनरसिकतया कविना समुद्रवर्णनमन्तरा गङ्गस्थानीयं विम्तृनम् । तथा कादम्बर्याम् 'रूपविलास—' इत्यादिना
महाविप्रलम्भनीजेऽप्युपक्षिते नदनुपयोगिनीप्वटवीशबरेशाश्रममुनिनगरीनृपादिवर्णनास्यतिप्रमङ्काभिनिवेशः । तथा हर्षचरिते 'जयित ज्वलद्—'
इत्यादिना हर्षोत्कर्पवद्विजयबीजे वाणान्वयवर्णनम् , नत्रापि चानन्वितप्राय
एव सारस्यनोत्पत्तिपर्यन्तो महान्धन्थसंदर्भः । शिशुपालवधादौ चादितः
प्रकृतप्रतिबन्धिवजयबीजोपक्षेपावगाद्व्याप्तिमद्वीरस्मानुबन्धेऽपि तदसङ्कतशङ्काराङ्कभृततत्तदनुपवन्विद्वारपुप्पावचायमज्जनादिवर्णनास्वत्यासिकः । तदित्थम् । अप्रस्नुनवस्तुविस्तृतिः प्रम्तुनरमप्रतीतिव्यवधानकारिण्यपि महाकविलक्ष्येषु भूयसा दृश्यते इति तत्त्वं त एव विदन्ति ।

अङ्गिनः प्रधानस्याननुसंधानं यथा—रनावत्यां चतुर्थेऽङ्के नाभ-व्यागमनेन सागरिकाया विम्मृतिः । अनुसंधिर्हि सर्वस्वं सहृद्यतायाः । यथा तापसवत्सराजे पट्म्यप्यक्केषु वासवदत्ताविषयः प्रमसंबन्धः कथाव-शादाशङ्कचमानविच्छेदोऽप्यनुसंहिनः ।

यस्येव । तथा च तस्यां दशायां महाकवीनामेको द्वित्रा वा श्लोका निर्यान्ति । अत एव तापसवत्सराजे धाराप्राप्तकरूणरसः सर्वान्यो द्वितीयोऽकः कविना निवदः । षट्-स्वद्वेष्विति । तथा हि प्रथमे ताबदद्वे—'तद्वकेन्द्वविलोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषं

<sup>9. &#</sup>x27;र्थाराधिक' काव्यप्रका०. २. 'गमने सा' का० प्र०. ३. 'प्रेमबन्धः' ध्वन्याली-कलोचने.

अनक्रस्य रसानुपकारकस्य वर्णनं यथा—कर्पूरमञ्जर्या नामिकमा स्वात्मना च वसन्तवर्णनमनादृत्य बन्दिवर्णितस्य वसन्तस्य राह्मा प्र-शंसनम् ।

मकृतिन्यत्यय इति । प्रकृतिर्दित्या मानुषी दिन्यमानुषी पातासीया

तथा तद्वीष्ट्रीव निशापि मन्मथकृतोत्सहिस्तदक्षापेणैः । तो संप्रत्यपि मार्गदत्तनयनां इष्ट्रं प्रकृतस्य मे बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथ वा प्रेमासमाप्तोत्सवम् ॥' इखनेन । द्वितीये-'हृष्टिर्नामृतवर्षिणी स्मित्मधुप्रस्पन्दि वर्षा ने कि नोध्वीद्रै हृदयं न चन्दनरसस्पर्शानि वाक्तनि वा । कस्मिहन्धपदेन ते कृतमिदं क्रेग प्रीतामिना नूनं वस्रमयोऽन्य एव द्दृनस्तस्येद्माचेष्टितम् ॥ इलादिना । नृतीये — सर्वत्र ज्वलितेषु वेश्मसु भयादाली-जने विद्वते श्वासोत्केस्य विद्वस्तया प्रतिपदं देव्या पतन्स्या तथा। हा नाथेति सहः प्रसापपरचा देग्धं वराक्या तथा शान्तेनापि वयं तु तेन दहनेनाचापि दशामहै ॥' इत्यादिना । चतुर्थे-'देवी सीकृतमानसस्य नियतं खप्तायमानस्य मे तद्गोत्रप्रहणादियं सवदना यायात्कर्य न व्यथाम् । इत्यं यात्र्रणया कथं कथमपि क्षीणा कथा जामतो दाक्षिः ण्योपहतेन सा प्रियतमा स्वप्नेऽपि नासादिना ॥' इत्यादिना । पत्रमे समागमप्रत्याशया विप्रलम्भेऽइरिते—'तथाभूते तस्मिन्म्निवचित जातागरि मयि प्रयमान्तर्गृहा रुपमु-पगता में प्रियतमा । प्रसीदिति प्रोक्ता न खलु कुथितेन्यक्तिमधुरं समुद्रिमा प्रीतैनैय-नसलिलै: स्थास्पति पुरः ॥' इत्यादिना। पृष्ठे च---'त्वत्संप्राप्तिविद्धोभितेन संविद्धैः प्राणा मया धारितास्तन्मत्वा त्यजतः शरीरकमिदं नैवास्ति निःश्रंहता । आसमोऽवसरस्तवा-नगमने जाता धृतिः कि त्वयं खेदी यश तवानुगं न हृदयं तस्मिन्क्षणे दारुणे ॥' इत्यादिना च वासवदत्ताविषयो जीवितसर्वस्थाभिमानातमा प्रेमबन्धस्तेत्र द्विभावीचि-व्यातकरणविप्रवस्मादिभूमिकां गृहन् विच्छित्रविच्छन्नो समस्तेतित्रसम्यापितया वर्शितः। राज्यप्रैंखापत्या हि सचिवनीतिमहिमोपनतया तदः भृतपद्मावतीलाभानुगतयानुप्राच्य-मानकैपा वासवदत्ताथिगतिरेव तत्र फलम् । निर्वहणे हि---'हष्टा ययं निर्जिता बिहि-वस प्राप्ता देवी भूतवात्री च भूयः । संबन्धोऽभूर्श्वकेनापि साधे कि तेव दुःसं यक्ततः शान्तमध्।।' इति देवीलाभप्राधान्यं निर्वाहितम्।। हिस्येति । दिस्यः समाव इल्परं: । एवं मनुष्यादिष्वपि व्याद्येयम् । तत्र दिव्या यथा--'स्मृत्वा यिक्रजबार-बासगतया वीणा समं तुम्वरोहद्रीतं नलकूबरस्य विरहादुःकण्टसंरम्भया । तेनरावणकर्णः

<sup>9. &#</sup>x27;तु' ध्वन्यालोकलोचने. २. 'त्कम्पवि' ध्वन्यालोकलोचने. ३. 'दुग्धं' ध्वन्याको॰ कलोचने. ४. 'निया' ध्वन्यालोकलोचने. ५. 'प्रयाणेऽन्तर्गृढां' ध्वन्याकोककोचने. ६. 'विधुरं समुद्रिमा पीतै' ध्वन्यालोकलोचने. ५. 'पुनः' ध्वन्यालोकलोचने. ८. 'मनसा,' 'चिळतैः' च ध्वन्यालोकलोचने. ९. 'साद्विभावी' ध्व॰ लोचने. १०. 'प्रत्याविष्ट्रस्था' ध्व॰ लोचने. ११. 'हपा परमामभिलवणीयसमतां प्राप्ता वास' ध्व॰ लोचने. १२. 'ते' स्वात्र.

मर्खपाताकीया विष्यपाताकीया विव्यमर्त्यपाताकीया नेति सप्तचा । नीररी-चापळमुखः शकोऽपि निदां जहङ्गः कारित एव हासिनि शचीवके दशां सेन्नमम् ॥ मातुषी यथा-'वधूः श्रथूस्थाने व्यवहरति पुत्रः पितृपदे पदे रिके रिके विनिहि-तपदार्थान्तरमिति । नदीस्रोतोन्यायादकलितविवेककमधनं न च प्रखादितः प्रवहति जगत्पूर्णमय च ॥' दिव्यमानुपी तु चतुर्धा । दिव्यस्य मर्खायमने मर्खस्य च सर्ग-गमने इत्येको भेदः । दिव्यस्य मःर्यभावे मर्लस्य च दिव्यभाव इति द्वितीयः । दिव्येति-क्तपरिकल्पनया तृतीय: । प्रभावाविर्भृतदिव्यह्पतया चतुर्थ: । तत्र दिव्यस मर्सा-गमनं यथा-'श्रिय: पति: श्रीमति शासितुं जगनगन्निवासी वसुदेवसधनि । बस-न्दरशीवतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भी हमुवं सुनि हरिः ॥' मर्खस्य स्वर्गमनं यथा---'पाण्डी-नेन्दन नन्दनं वनमिदं संकल्पजः साधुभिः क्रुप्ता पानककेलिकल्पतस्य द्वन्द्वेः सुधा**लेहि**-साम् । अध्यत्रेन्दुशिलालबालबलयं संतानकानां तले ज्योत्स्नासंगलदच्छनिर्सरजसैर्यं विना पूर्यते ॥' दिव्यस्य मर्ल्यभावी यथा-'विकितितः तिसमेन्तराये यद्नां समजनि वसुदेवो देवकी यस्कलत्रम् । किमपर[म]थ तस्मात्योडशासीसहस्रप्रणिहितप-रिरम्भः पद्मनाभी वभूव ॥' मलंस्य दिन्यभावी यथा- 'आकाशयानतटकोटिकृतैक-पादास्तद्वेदमण्डयुगलान्यवलम्बहर्साः । कातूहलाम च तरहविषष्टितानि पश्यन्ति देव-मनुजाः खक्छेबराणि ॥' दिव्येति इत्तपरिकल्पना यथा-- 'ज्योत्कापूरप्रसरविश्वदे सै-करोऽस्मिन्सरया वारयुतं चिरतरमभूत्यिद्वयुत्तोः कथोश्चित् । एको वृते प्रथमनिहितं केटमं कंसमन्यः सैस्वं तत्त्वं कथमभवता को हतस्तत्र पूर्वम् ॥' प्रभावाविर्भृतदिव्यभावो यथा - 'मा गा: पातालमुर्वि स्फुरति किनपरं पाळामानः कुदंलक्षेलोक्यं पादपीत-प्रथिमनिह बळे पूर्य स्फूतमहै: । इत्युत्स्वप्रायमाने भुवनभूति दशावद्वभुते यशोदा पाबाधकाइपादप्रणतिपुलकितस्मेरगण्डसाभावः ॥' पाताशिया यथा-'कहोटः को-टिकृत्वः प्रणमति पुरतस्तक्षके देहि चक्षः सक्तः सेवामलिस्ते कपिलकुलिकयोः स्तौति र्वस्त्रिकस्त्वाम् । पद्मः राद्मेष भक्तरवलगति पुनः कम्बलोऽयं बस्रोऽयं स्रोत्सर्पः सर्पराओं वजत निजगृहं प्रेष्यतां शेषपालः ॥' मर्द्यः पातालीयो यथा—'आहावले मजत बैत्स्यप(?)कर्णकर्ण द्विः संद्धाति निशिरं हरशिष्यशिष्यः । तत्साप्रतं समिति यस इत्हुकेन महीं: शररिप किरीटकिरीटमायम् ॥' इहापि दिव्यमानुषवन्मिथी भे-दानुगमः ॥ दिव्यपातालीया यथा---'स पातु वो यस्य शिखा स्म कर्णिकं स्वदेहनार्क फणपत्रसंचयम् । विभाति जिह्नायुगलोलकेसरं पिनाकिनः कर्णभुजङ्गपङ्कजम् ॥' दि-व्यमसंपाताकीया यथा--'आसीकोऽस्ति ग्रुनिः रा विस्मयकृतः पारीक्षितीयान्मसा-त्राता तक्षकक्षमणः फणभूतां वंशस्य शकस्य च । उदेह्न-मलयादिचन्दनलतास्त्रन्दी-

<sup>1. &#</sup>x27;विकिश्तिरुचि,' 'विकस्ति शुवि' वा त्यान्. २. 'भन्ववाये' त्यात्. ३. 'तर्वं तत्वं कथय भवता' त्यात्. ४. 'य खत्तिक' वाग्भटकाव्यानुवासने. ५. 'सङ्गणाकः' वा॰ का॰. ६. 'न प्ररं' स्थात्.

द्रश्वन्नारश्चान्तरसप्रधाना धीरोदात्तधीरोद्धतधीरल्लितधीरप्रशान्ता उत्तमा-धममध्यमा च ।

तत्र रतिहासशोकाद्धतानि मानुषोत्तमप्रकृतिविद्व्यादिष्विप । किं तु रितः संभोगशृङ्काररूपा उत्तमदेवताविषया न वर्णनीया। तद्वर्णनं हि पित्रोः संभोगवर्णनिमवात्यन्तमनुचितम् ।

यत्तु कुमारंसभवे हरगौरीसंभोगवर्णनं तत्कविशक्तितरस्कृतत्वाद्भृद्धाः न दोषत्वेन प्रतिभासते ।

लनप्रक्रमे यस्याद्यापि सविश्रमं फणिवधृत्रृन्दैर्यक्षो गीयते ॥' धीरोदात्तेति । धर्मयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्तः । धीरोद्धतादिषु त्रिष्वि यथाक्रमं राद्रश्टङ्गारस्यान्त-लक्षणो नियतरसः प्राधान्येऽपि अवस्यंभावित्वादुत्साहस्य वीररसप्राधान्यमपि प्रति-पत्तव्यम् । ततो वीररौद्रप्रधानो धीरोद्धतः । वीरश्वज्ञारप्रधानो धीरललितः । दानध-र्मवीरशान्तप्रधानो धीरप्रशान्त इति । ननु ययुत्साहादिभाववर्णने कथचिद्दिव्यमानुषा-दौचिखपरीक्षा कियते । रखादौ तु किं तया प्रयोजनम् । रतिर्हि भारतवर्षोचितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामि वर्णनीयेति स्थितिः । तथा चाहुः—'कस्माद्भारतमिष्टं वर्ष-ध्वन्येषु देशविहितेषु । हृद्या सर्वा भूमिः शुभगन्धा काञ्चर्ना यस्मात् ॥ उपवनगमन-कीडाविहारनारीरतिप्रमोदाः स्युः । तेषु च वर्षेषु सदा न तत्र दुःखं न वा शोकः ॥' इलाशङ्कयाह—मानुषोत्तमप्रकृतिवदिति । न वयं दिव्यमानित्यं श्रङ्गारविषय-मन्यार्किचिद्रमः । किं तर्हि भारतवर्षेषु यथोत्तमनायकेषु राजादिषु श्रद्धारोपनिब-न्धस्तथा दिव्याश्रयोऽपि शोभते । न च राजादिपु प्रसिद्धप्राम्यसंभोगोपवर्णनं प्रसिद्धं नाटकादी तथैन दिन्येषु तत्परिहर्तव्यम् । नाटकादेरभिनेयत्नादभिनयस्य संभोगश्-क्रारविषयस्य सभ्यत्वात्तत्र परिहार इति चेत् । ननु यद्यभिनयस्यैवंविषयस्य सा केन वार्यते । तस्मादभिनेयार्थे ८नभिनेयार्थे च काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरत्तमस्त्रीभिः सह प्राम्यसंभोगवर्णनं तदसभ्यं तथैव दिव्यादिविषयम् । न च संभोगस्य सुरतलक्षण एवैकः प्रकारो यावत्, अन्येऽपि परस्परभेगदर्शनादयः प्रभेदाः संभवन्ति । त एव चोत्तम-प्रकृतिविषये वर्णयितुमुचिताः । एवं हासादिष्वर्प्यांचित्यं योज्यमिति । दिव्यादिषु रतेः संभोगविप्रलम्भोभयरूपाया वर्णनीयत्वेन सामान्येनाभिधाने उत्तमदेवताविषयत्वेनापि तथा प्रसक्ती विशेषमाह - कि त्विति । संभोगः परस्परावलोकनप्रणयकलहसंगत-कादिः । स चासौ श्रङ्गारश्च तद्गा । अनुचितमिति । आखादयितुणां हि यत्र चमत्काराविघातः तदेव रससर्वस्वम् । आसादयितृत्वात् उत्तमदेवतासंभोगपरामर्शे च पितृसंमोग इव लजातन्द्रादिना कथमत्कारावकाश इत्यर्थः ॥ शक्तितिरस्कृतत्वा-

कोधोऽपि अुकुट्यादिविकारवर्जितः सद्यः फलदो निबद्धव्यः । यथा----

'क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः से मरुतां चरन्ति । तावत्स वह्निभवनेत्रजन्मा भसावशेषं मदनं चकार ॥'

स्वःपातालगमनसमुद्रलङ्घनादावुत्साहस्तु मानुषेभ्योऽन्येषु । मानुषेषु तु यावदवदानं प्रसिद्धम् उचितं वा, तावदेव वर्णनीयम् । अधिकं तु बन्ध्यमानमसत्यप्रतिभासेन 'नायकवद्वर्तितव्यं न प्रतिनायकवत्' इत्युपदेशे न पर्यवस्येत् । एवमुक्तानां प्रकृतीनामन्यथावर्णनं व्यत्ययः ।

तथा तत्रभवन् भगवित्रति उत्तमेन वाच्यम्, नाधमेनः, मुनिप्रभृतौ, न राजादौ । भट्टारकेति न राजादौ । परमेश्वरेति न मुनिप्रभृतौ । प्रकृतिव्य-त्ययापतेः ।

विति । संभोगोऽिष हासी प्रतिभानवता कविना तथा वर्णितो यथा तत्रैव विश्रान्तं हृदयं पौर्वापर्थपरामर्शं कर्तुं न ददाति । यथा निर्व्याजपराक्रमस्य पुरुषस्याविषयोऽिष बुध्यमानस्य तावत्तस्मिन्नवसरे साधुवादो वितीयेते, न तु पार्वापर्थपरामर्शः । तथात्रापीति भावः । यदाह ध्वनिकारः—'अन्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संवियते कवेः । यर्श्वं शक्तिकृतस्य स्विगत्येवावभासते ॥' इति ॥ अन्येष्विति । दिव्यादिषु । तथा च केवलमंतुष्यस्य राजादेविणंने सप्ताणंवलङ्गतिदलक्षणा व्यापारा उपनिवध्यमाना वर्णनामहिम्ना सौष्टवभृतोऽिष नीरसा एव नियमेन भवन्ति ॥ ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रभृतयः थृयन्ते तदलोकसामान्यप्रभावातिशयवर्णने किमनौचित्यम् सर्वोन्वीभरक्षमाणां भूभुजामित्याशङ्क्षयाह—मानुषेष्विति । न वयं बूमः यत्प्रभावातिशयवर्णनं न समुचितं राज्ञाम्, किं तु केवलमंतुष्याश्रयेण योत्पायवस्तुकथा कियते तस्यां दिव्यादिकमौचित्यं न योजनीयम् । दिव्यमानुष्यादौ तु तथोजनमविष्दमेव । यथा पाण्डवकथायाम् । सातवाहनादिषु तु येषु ह्यवदानं थ्रूयते तावदेवोपनिवद्यव्यमिन्तर्थः ॥ अवदानमिति । सातिशयं कर्म ॥ अधिकं त्विति । अयमर्थः—यत्र च

<sup>1. &#</sup>x27;स्त्वशक्तिकृतो दोष: स झटित्यव' ध्वन्यालोके. २. 'मानुषस्य' ध्वन्यालोके. ३. 'मान्ति' ध्वन्यालोक. ४. 'तीनाम्' ध्वन्यालोक. ५. 'क्षमा' ध्वन्यालोक. ६. 'म-नुचि' ध्वन्यालोक. ७. 'मानुषा' ध्वन्यालोक. ८. 'षायां तु कथायामुभययोजन' ध्वन्यालोक. ९. 'यावदपदानम्' ध्वन्यालोक.

यदाह---

'तत्रभवन्भगवित्ति नाईत्यधमो गरीयसो वक्तम् । भद्वारकेति च पुनर्नेवैतानुत्तमप्रकृतिः ॥ तत्रभवन्भगवित्ति नेवाईत्युत्तमोऽपि राजानम् । वक्तुं नापि कथंचन मुनिं च परमेश्वरेशेति ॥' एवं देशकालवयोजात्यादीनां वेपव्यवहारादिसमुचितमेवोपनिबद्धव्यम् ।

नेयानां प्रतीतिखण्डना न ज्ञायते तादग्वर्णनीयम् । तत्र केवलमानुपस्य एकपदे सप्ता-र्णवलक्षनमसंभाव्यमानतयां कृतमिति हृदये स्फुरदेपास्य चतुर्वेर्गापायस्याप्यलीकतां बुद्धौ निवेशयति । रामादेसु चरितं तथाविधमपि पूर्वप्रसिद्धपरम्परोचितसंप्रस्ययोपा-हृदं नासत्यतया चकास्ति । अत एव तस्यापि यदा प्रभावान्तरमुतंप्रक्ष्यते तदा तादशः मेव न त्वसंभावनास्पदं वर्णनीयमिति ॥ देशकारुवयोजात्यादीनामिति । तत्र जगदेकदेशाश्व देशः । यावापृथिव्यात्मकमेकं जगदित्येकं । 'हलमगु वलस्यकोऽनड्डा-न्हरस्य न लाइलं क्रमपरिमिता भूमिर्विष्णोर्न गानं च लाइलम् । प्रभवति कृपिनीद्याः प्येषां द्वितीयगवं विना जगित सकले नेद्रग्दष्टं दरिद्रकुटुम्यकम् ॥' दिवस्पृथियौ द्वे जगती इखपरे । यथा-- 'रुणद्वि रोदसी वास्य यावत्कीर्तिरनशरी । तावत्किलायम-ध्यास्ते सुकृती वैवुधं पदम् ॥' स्वर्गमृत्युपातालभेदात्रीणि जगन्तीसपरे । यथा— <mark>"त्वमेव देव</mark> पातालमीर्शानां त्वं निवन्धनम् । त्व चामरमरुद्धृमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥' तान्येव भूर्भुवः स्वः इत्यन्ये । यथा—'नमित्रभुवनाभोगपृतिखेदभरादिव । नाघनाघा-द्भपर्यद्भशायिने शार्भधन्विने ॥' महर्जनस्तपः सल्यामेलेतैः सह सप्तेलपरे । यथा--'संस्तिमिनी पृथुनितम्बतर्देर्धिरित्र्याः संवाहिनी जलमुचां चलकेतुहस्तैः। हर्षस्य स-प्तभुवनप्रथितोरुकीतेः प्रासादपद्भिरियमुन्डिखरा विभाति ॥' तानि सप्तभिर्वायुस्कन्धैः सह चतुर्दशेति केचित्। यथा-'निरविध च निराध्यं च यस स्थितमर्जुवितितकौ-तुकप्रपञ्चम् । प्रथम इह भवान्सर्वमृतिर्जयति चतुर्दशलोकविक्षकन्दः सप्तिः पातालैः सँहकविशतिरिति केचित्। यथा—'हरहासहरावासहरहारिनभप्रभाः। कीर्तयस्तव लिप्सन्तु भुवनान्येकविश्वति ॥' सामान्यविवक्षा एकयति, विशेषविवक्षा त्व-नेकयतीति सर्वमुपपन्नम् । तत्र भूलांकः पृथ्वा, तत्र च सप्त महाद्वीपाः । 'जम्बृद्वीपः सर्वमध्ये ततश्च प्रक्षो नाम्ना शाल्मलोऽतः कॅमोऽतः । क्रीमः शाद्वः पुष्करश्चेखथैषां

१. 'मा' का० प्र०. २. 'यसे' का० प्र०. ३. 'नागनाथाङ्क' स्पात्. ४. 'नि' का० प्र०. ५. 'न्स कूमें' का० प्र०. ६. 'लिम्पन्तु' बा० का०. ७. 'कृशो' स्पात्. ८. 'शाकः' वा० का०.

बाला बाह्या संस्थितिर्मण्डलीभिः॥' 'लावणो रसमयः सुरोर्दयः सापिषो दिधिजलः पयः-पयाः । स्वादुवारिरुद्धिश्च सप्तमस्तान्परीख त इमे व्यवस्थिताः ॥' एक एवायं लावणः समुद्र इत्येके। यथा--'द्वीपान्यष्टादशात्र क्षितिरपि नवभिर्विस्तृतास्योङ्गखण्डेरेका-म्भोधिर्दिगन्तप्रसमरस्रिकः प्राज्यमेतत्सुराज्यम् । तैस्मिन्नप्याजिकेलिव्यतिकरविज-योपार्जिते वीरवर्थे पर्याप्तं मे न दानुस्तदिदमिति धिया वैधसे यश्रकोप ॥' त्रय इ-त्यन्ये । यथा-'आकम्पितक्षितिभृता महता निकामं हेलाभिभृतजलिधित्रितयेन य-स्य । वीर्वेण संहतिभिदा विहितोन्नतेन कल्पान्तकालविस्तः पवनोऽनुचन्ने ॥' चत्वार इलपरे । यथा—'चतुःसमुद्रवेलोभिरचितैकावलीलतम् । मेरमप्यद्रिमुलङ्गय यस्य कापि गतं यशः ॥' सप्तेखन्ये । यथा---'अगस्खचुलकोत्क्षिप्तसप्तनारिधिवारिणि । मुहूर्तं के-श्रवेनापि तरता पृतरायितम्।।'(१) कवित्रसिद्धचा वा विमृष्टपरमार्थं सर्वमुपपन्नम् । 'मध्ये जम्बूद्वीपमाचो गिरीणां मेर्र्नामा काश्वनः शैलराजः । यो मूर्तानामीपधीनां निधानं यश्चावासः सर्वेत्रन्दारकाणाम् ॥' 'तमनमवधीकृत्व ब्रह्मणा पुण्यकर्मणा । तिर्चगृर्धम-धस्ताच विश्वस्य रचना कृता ॥' मेरोश्रतुर्दिशमिलावृतं वर्षम् । तचीत्तरेण त्रयो वर्ष-गिरयः । नीलः श्वेतः श्रह्मवांश्च । रम्यकं हिरण्मयमुत्तराः कुरव इति च कमेण त्रीणि तेषां वर्षाणि । दक्षिणेनापि त्रय एव । निषधो हेमकुटो हिमवांश्व । हरिवर्षे किंपुरुषं नारतमिति त्रीणि वर्षाणि । तत्रेदं भारतवर्षमन्सम् । अस्य च नवभेदाः—इन्द्रद्वीपः कसेरमांस्ताभ्रपणीं गभस्तिमान् नगद्वीपः साम्यो गन्धवो वरुणः कुमारीद्वीपश्च । पश्च शतानि जलं पत्र स्थलमिति विभागेन प्रत्येकं योजनसहस्रावधेयो दक्षिणात्समुद्राद्धि-मवन्तं यावत्परस्परमगस्य स्थानान्येतानि योजयति स सम्राडित्युच्यते । कुमारीपुरान त्प्रभृति बिन्दुसरोवधि बीजनानां दशशती चक्रवर्तिक्षेत्रम् । तां विजयमानश्रकवर्ती भवति । चक्रवर्तिचिद्धानि तु-चिकं रथो मणिर्भार्या निधिरश्रो गजस्तथा । प्रोक्तानि सप्त रहानि सर्वेषां चक्रवर्तिनाम् ॥' कुमारीद्वीपाच-- विनध्यश्च पारियात्रश्च शुक्ति-मानृक्षपर्वतः । महेन्द्रसद्यमलयाः राप्तेते कुलपर्वताः ॥' तत्र विन्ध्यादयः प्रतीतस्व-रूपा: । मलयविशेषास्त्र चत्वारः । तेषु प्रथमो यथा—'ना मूलयष्टेः फणिवेष्टितानां सचन्दनानां जननन्दनानाम् । कक्षोलकेलामरिचेर्वतानां जातीतरूणां च स जन्मभूमिः॥' द्वितीय:- 'यस्योत्तमां मौक्तिककामधेनुरुपत्यकामर्चति ताम्रपर्णा । रत्नेश्वरो रत्नमहानि-धानं कुम्भोद्भवस्तं मलयं पुनाति ॥' 'यत्र हुमा विद्रुपनामधेया वंशेषु मुक्ताफलजन्म तत्र । मदोत्कटै: केसरिकण्ठनादै: स्फुटन्ति तस्मिन्धनसारवृक्षा: ॥' तृतीय:--'वि-लासभूमिः सकलामराणां पदं नृणां गोर्भुनिपुंगवस्य । सदा फलैः पुष्पलतावितानैराश्चर्य-मूलं मलयः स तत्र ॥' चतुर्थः--'सा तत्र चामीकररत्नचित्रैः प्रासादमालावलभीवि-टक्के: । द्वारार्गलाबद्धसुरेश्वराह्य लक्केति या रावणराजधानी ॥' 'प्रवर्तते कोकिलनादहेतुः

१. 'दकः' वा॰ का॰. १. 'खा' वा॰ का॰. ३. 'कस्मिन्नव्याज' वा॰ का॰. ४. 'वीरचयें' वा॰ का॰. ५. 'भारत' स्यात्. ६. 'गन्धवों' स्यात्.

पुष्पप्रमुः पत्रमजन्मदायी । तेभ्यश्रतुभ्योंऽपि वसन्तमित्रमुदक्क्ष्वो दक्षिणमातरिश्वा ॥ पूर्वापरयोः समुद्रयोहिंमवन्ध्यद्वयोश्चान्तरमार्यावर्तः । तस्मिश्चातुवर्ण्ये चातुराश्रम्यं च । तम्मूलस्य सदाचारः । तत्रत्यो व्यवहारः प्रायेण कवीनाम् । तत्र वाराणस्याः परतः पूर्वदेश: । यत्राङ्गकलिङ्गकोसलतोसलोकेलमगरमधकविदेहनेपालपुण्ड्प्रारज्योतिषताम-लिप्तकमल्जेनदमहन्तकसुद्दाबद्द्योत्तरप्रभृतयो जनपदाः । वृहद्गेहलोहितगिरचकोरदर्दुर-नेपालकामरूपादयः पर्वताः । शोणलीहित्यी नदी । गङ्गाकरतोयार्बलपमाद्याश्च नदाः । ळवलीप्रन्थिपणिकागुरुदाक्षाकस्तूरिकादीनामुत्पादः । महिष्मत्याः पुरतो दक्षिणापथः। यत्र महाराष्ट्रमाहिष्मकारमकवैदर्भकुन्तलकथकेशिकर्स्तर्षारककाविकिरेलिकावेरमुरलवान-बासकर्णिसिहरूवोर्षदैण्डकपाण्ड्यपह्रवगाङ्गनासिक्यकोर्द्वर्गेगिरिवेहरप्रभृतयो जनपदाः । विन्ध्यदक्षिणपदे माहेन्द्रमलैयमेकलपालमञ्जरसहाश्रीपर्वतादयः पर्वताः । नर्मदातापीप-योष्णीगोदावरीकावेरीभेभैरथीवेणीवे अरातुक्षभद्राताम्रपणीपलावतीरावणगङ्गाद्या नद्यः । तदुरपत्तिमैलयोत्पत्तिं व्याख्याता । वेसंभायाः परतः पश्चाद्देशः । तत्र देशसभसुराष्ट्र-दाशेरकत्रवणस्युकच्छकच्छीयानर्तार्बुदबाह्मणवार्देजवनप्रश्तयो जनपदाः । गोवर्धन-गिरिनगरदेवसभ्यमालशिषिरार्वुदादयः पर्वताः । सरस्वतीशुभ्रवतीवार्तधीमहीहिण्डवा-द्यानदाः । करीरपीलुगुग्गलुखर्ज्रकरभादीनामुत्पादः । पृथ्रदकात्परत उत्तरापथः । यत्र शककेकयावोकाणहूणवनायुजकम्बोजवाल्हीकवहूर्वलस्यातकुल्तकीरतङ्गणतुवारर्तुरक्षवर्व-रहरहरदृहुकस्रव्डहंसमार्गरमठकरकर्ण्टेप्रभृतयो जनपदाः । हिमालयजालन्धरकलिन्देन्द्र-कीलकैण्डाचलादयः पर्वताः । गङ्गासिन्धुसरस्वतीशतद्वचन्द्रभागायमुनैरावतीवितस्ता-विपाशाकुहदेविकाया नयः । सरलदेवदारुद्राक्षाकुङ्कमचमराजिनसावीरस्रोतोञ्जनसैन्ध-ववैद्वर्यतुरगाणामुत्पादः । तेषां मध्ये मध्यदेश इति व्यवहार इति । यदाहुः---'हिम-वद्विन्ध्ययोमेध्ये यत्प्राग्विनशनाद्पि । प्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः स कीर्तितः॥' तत्र ये देशाः पर्वताः सरितो द्रव्याणामुत्पादश्च तत्प्रसिद्धमिति न निर्दिष्टम् । 'द्वीपा-न्तराणां ये देशाः पर्वताः सरितस्तथा । नातिप्रयोज्याः कविभिरिति गाढं न चि-त्तिताः ॥' विनशनप्रयागयोर्गङ्गायमुनयोश्वान्तरमन्तर्वेदी । तदपेक्षया दिशो विभजेतेति केचित्। तत्रापि महोर्देयं मूलमवधीकृत्य दिशो विभजेन् । प्राच्यवाचीप्रतीच्युदीची

१. 'मवद्विन्ध्ययो' वा० का०. २. 'लोत्कलमगधमुद्रर' वा० का०. ३. 'ताम्न' वा० का०. ४. 'लदलमहर्तकसुब्रह्म' वा० का०. ५. 'किपशाया' वा० का०. ६. 'प-णांयु' वा० का०. ७. 'मा' वा० का०. ८. 'सूर्पा' वा० का०. ९. 'केरल' वा० का०. १०. 'चोड' वा० का०. ११. 'कोह्न' इति पाटोऽधिकः वा० का०. १२. 'मी' वा० का० १३. 'जम्बुरा' वा० का०. १४. 'स्या' वा० का०. १५. 'देवसमा' वा० का०. १६. 'स्ययवन' वा० का०. १७. 'ल्हवलम्पाक' वा० का०. १८. 'तुरुक्क' दा० का०. १९. 'ण्ड' वा० का०. २०. 'वन्द्र' वा० का०. २१. 'राग' इति स्यात्.

चतस्रो दिश इत्येके । यथा- 'चतसम्बिप दिखु राणिहिषतः प्रति येन चित्रचरितेन । विहित्तमपूर्वमदक्षिणमपश्चिममनुत्तरं कर्म ॥' ऐन्द्र्यामेयी याम्या नैऋती वारुणी वायवी कौबेर्येशानी चाष्टी दिश इलान्ये । यथा—'एकं ज्योतिर्दशी द्वे त्रिजगति गदितान्यद्ग-जास्थश्रु भिर्भूतानां पश्चमं यान्यलमृतुषु तथा षेणमुनीनां विधानि । युष्माकं तानि सप्तत्रिदशमुनिनुतान्यष्टदिरमाँजि भानोर्यान्ति प्राह्मे नवत्वं दश दधतु शिवं दीथितीनां शतानि ॥' ब्राह्मी नागीया च हे, ताभ्यां सह दशेखपरे । यथा--'दशदिक्टपर्यन्तसी-मसंकटभूमिके । विषमास्थूलनक्षस्य(?) ब्रह्माण्डप्रामके स्थितिः ॥' सर्वमस्त् विवक्षा-परतन्त्रा हि दिशामियता । तत्र चित्राखाल्यन्तरे प्राची । तदनुसारेण प्रतीची । ध्रुवेण उदीची । तदनुसारेणापाची । अन्तरेषु विदिशः । ऊर्ध्वे ब्राह्मी । अधस्तान्नागीया चेति । द्विधा च दिग्व्यवहारः कवीनां प्राक् सिद्धो विशिष्टस्थानावधिसाध्यः । तत्र प्राक् सिद्धे प्राची—'द्वित्रैव्योंन्नि पुराणमौक्तिकमणिच्छार्यः स्थितं तारकैज्योत्स्नापान-भरालसेन वपुषा सुप्ताश्वकोराङ्गनाः । यातोऽस्ताचलच्लमुद्रसमधुच्छत्रच्छविश्वन्द्रमाः प्राची बालबिडाललोचनरुचां जाता च पात्रं ककुए ॥' दक्षिणा—'दक्षिणो दक्षिणा. माशां जिज्ञासन्सोऽधिकं बभो । जिहासन्दक्षिणामाशां भगवानिव भास्करः पश्चिमा- 'यस्य पश्चिमदिगन्तलम्बिना निर्मितं मितकषे विवखता । दीर्घया प्रतिमया सरोम्भसस्तापनीयमिव सेतुवन्धनम् ॥' उत्तरा--'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥' विशिष्टस्थानावर्धा तु दिग्विभागे पूर्वपश्चिमौ—'यादांसि है चरत संग-तगोत्रतस्त्रं पूर्वेण चन्दनगिरेरुत पश्चिमेन । नो चेन्निरन्तरधराधरसेतुस्तिराकस्पमेष न विरंखित वा वियोगः ॥' दक्षिणोत्तरी यथा—'काश्याः पुरो दक्षिणदिग्विभागे तथोत्तरस्यां दिशि वारिराशेः । कर्णान्तवकीकृतपुष्पचापो रत्या समं साधु वसत्यनकः॥' उत्तरादावव्यत्तरदिगभिधानमनुत्तरादावव्यत्तरदिगभिधानं च । तयोः प्रथमम्---'त-त्रागारं धनपतिएहानुत्तरेणास्मदीयं दूराह्नक्ष्यं सुरपतिधनुश्वारुणा तोरणेन । यस्योगाने कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तबकविनतो बालमन्दारदृक्षः ॥ द्वितीयम्— 'सह्याद्रेरुत्तरे भागे यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामिह कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥' एवं दिगन्तरेष्विप । तत्र देशपर्वतनदादीनां दिशां च यः क्रमस्तं तथैव निबधीयात । साधारणं तुमयत्र लोकप्रसिद्धितश्च । तद्वद्वर्णनियमः । तत्र प्राच्यानां स्यामो वर्णः---'श्यामेष्वक्षेषु गौडीनां सूत्रहारैकहारिषु । वकीकृत्य धनुः पीष्पमनक्षे वल्गु वल्गति ॥' दाक्षिणात्यानां कृष्णो यथा—'इदं भासां भर्तुद्वेतकनकगोलप्रतिकृतिकमान्मन्दज्यो-तिर्गलित नभसो बिम्बवलयम् । अर्थेष प्राचीनः सरति मुरलीर्गण्डमलिनस्तरुच्छाया-चकै: स्तबकित इव ध्वान्तविसर: ॥' पाश्चात्यानां पाण्ड्यथा-'शाखास्मेरं मधुकवलना

९. 'राग' इति स्थात्. २. 'षट्सुननावि' वा० का०. ३. 'भाकि' वा० का०. ४. 'ग≅' वा० का०.

केलिलोलेक्षणानां भृष्ट्रस्त्रीणां बकुलमुकुलं कुन्तलीभावमेति । कि चेदानीं यवनतरुणी... पाण्डुगण्डस्थलीभ्यः कान्तिः स्तोकं रचयति पदं नागवहीदलेषु ॥' उदीच्यां गौरो यथा—'काइमीरीगात्रलेखास लोलहावण्यवीचिष् । द्रावयित्वेव विन्यस्तं स्वर्णे षोडश-वर्णिकम् ॥' मध्यदेश्यानां कृष्णः श्यामो गौरश्च । कृष्णो यथा—'युधिष्ठिरक्रोधनहेः कुरवंशैकदाहिन: । पाञ्चालीं दरशुः सर्वे कृष्णां धूमशिखामिव ॥' एवं श्यामोऽपि । नवकविमार्गे कृष्णस्यामयोः पाण्डुगौरयोर्वा महान् विशेष इति । गौरो यथा---'तव नवनवनीतिपिण्डगौरे प्रतिफलदुत्तरकोसलेन्दुपुत्रि । अवगतमलिके मृगाङ्गविश्वं मृगमदप-श्रनिभेन लाब्छनेन ॥' विशेषस्तु पूर्वदेशराजपुत्रयादीनां गीर: पाण्डुर्वा वर्ण:---'कपोले जानक्याः करिकलभद्भन्तगुतिमुखिस्मरस्मेरं गण्डोड्डमरपुलकं वक्रकमलम् । मुहुः पर्यञ्छुण्वन् जनकवरसेनाकलकलं जटाजूटप्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृढः ॥' यथा ब---'तासा माधवपक्षीना सर्वासां चन्द्रवर्चसाम् । शब्दविद्येव विद्यानां मध्ये जज्बाल किमणी ॥' एवमन्यदिप यथासंभवमूत्रम् ॥ कालः काष्टादिभेदभिनः । तथा च-'काष्ट्रा निमेषो दश पत्र चैव त्रिशच काष्टाः कथिताः कलासु । त्रिशत्कलथैव भवे-न्मुहूर्तसौद्धिशता राज्यहनी समेते ॥' ते च चैत्राश्वयुजमासयोभेवतः । चैत्रात्परं प्रतिमासं मौहूर्तिकी दिवसकृत्तिनिशाहानिश्व त्रिमास्याः । ततः परं मौहूर्तिकी निशा-वृद्धिर्दिवसहानिश्व । आश्रयुजात्परतः प्रसरे तदेव विपरीतम् । राशितो राश्यन्त-संक्रमणमुष्णभासो मासः । वर्षादि दक्षिणायनम् । शिशिरागुत्तरायणम् । द्ययनः संवत्सरः इति सीरं मानम् । पत्रदशाहोरात्रः पक्षः । वर्धमानसोमश्रुक्तिमा शुक्रः, क्रमानसोमकृष्णिमा कृष्ण इति पित्र्यं मासमानम् । अधुना च वेदादितः कृत्स्नापि किया कल्पः । पित्र्यमेव व्यत्ययितपक्षं चान्द्रमसम् । इदमार्थावर्तवासिनः कवयश्च मानमाश्रिताः । एवं द्वी पक्षी मासः । द्वी मासावृतुः । वण्णामृतूनां परिवर्तः संवत्सरः । स च चैत्रादिरिति दैवज्ञाः । श्रावणादिरिति लोकयात्राविदः । तत्र नभानभस्यश्च वर्षाः । यथा-- 'गर्भ बलाकासु निवेशयन्तो वंशाङ्करात्स्वैर्निनदैर्वजन्तः । रजोऽम्बुदाः प्राकृषि मुद्रयन्तो यात्रोद्यमं भूमिश्रतां इरन्ति ॥' 'सञ्जकीशालशिलीन्ध्रयूथीप्रसूनदः पुष्पितलाङ्गलीकः । दग्धोर्वरायुन्दरगन्धवन्धुरर्थत्ययं वारिमुचामनेहा ॥' 'बनानि नीबीदलमेचकानि धाराम्बुधौ ता गिरयः स्फुरन्ति । पूराम्भसा भिन्नतटास्तिटिग्यः सान्द्रेन्द्रगोपानि च शाहुलानि॥' 'चकोरहर्षी यतिचारचौरी वियोगिनीवीक्षितनाथवर्स्गा। वृह्यन्त्रति प्रस्थितपान्थसार्थः कालोऽयमान्नातनभाः पयोदैः ॥' 'या केलियात्रा किल कामिनीभिया तुङ्गहर्म्याप्रविलासशय्या । चतुःसमं यन्मृगनाभिगर्भे सा वारिदर्तीः प्रथमातियेथी ॥' 'चलचटुलचातकः कृतकुरक्रागोदयः सदर्वुररवोद्यमो मदभरप्रगल्भो-रगः । शिखण्डिकुरुताण्डवामुदितमुद्गकड्डाह्नयो वियोगिषु घनागमः स्मरविषं विषं स्यति ॥' 'दल्दकुटजकुद्धलः स्फुटितनीपपुष्पोत्करो नवप्रसवबान्धवः प्रथितमञ्जरीकं

१. 'राश्यन्तरसं' स्थात्,

जनः । कदम्बकञ्जवाम्बरः कलितकेतकीकोरकश्वलिञ्चलसंचयो हरति हन्त धर्मा-त्ययः ॥' तत्र पाश्रात्यः पीरस्त्यो वा वायुरिति समयः । यथा---'प्रावृष्यम्मोभृताम्मो-दसरनिर्भरमम्बरम् । कदम्बक्रुसमामोदा बायवो वान्ति बारुणाः ॥' यथा च---'पौरस्त्यस्तोयदर्तोः पवन इव पतन्पावकस्येव धूमो विश्वस्येवादिसर्गः प्रणव इव परं पावनं वेदराशेः । संध्याष्ट्रतोत्सवेच्छोरिव मदनरिपोर्नन्दिनान्दीनिनादः सौरस्याप्रे सुसं बो बितरत् वनितानन्दनः स्पन्दनस्य ॥' इष भाषिश्च शरत् । यथा---'प्रोनेमादयन्ती विमदान्मयूरान्प्रगल्भयन्ती कुररद्विरेफान् । शरत्समभ्येति विकादय पद्मानुनमुख्यन्ती कुमुदोत्पलानि ॥' 'सा भाति पुष्पाणि विशेषयन्ती बन्धूकबाणासनकुद्वमेषु । श्रेफा॰ लिकासप्तपलाशकाशभाण्डीरसौगन्धिकमालतीषु ॥' 'सखन्नरीटा सपयः प्रसादा सा कस्य नो मानसमाच्छिनत्ति । कादम्बकारण्डवचकवाकससारसकौञ्चकुलानुयाता ॥' 'उपान-यन्ती कलहंसय्थमगस्तिदृष्ट्या पुनती पयांसि । मुक्तासु शुभ्रं द्धतीव गर्भे शरहि-वित्रेश्वरितेश्वकास्ति ॥' 'क्षिति खनन्तो वृषभाः खुराप्रे रोघो विषाणिर्द्विरदा रदस्तः। श्रृक्षं स्यजनतो रुरवश्च जीर्ण कुर्वनित लोकानवलोकनोत्कान् ॥' 'अत्रावदातसुति-चिन्द्रकाम्युनीलावभासं च नभः समन्तात् । सुरेभवीथीदिवसावतारा जीर्णाभ्रखण्डानि च पाण्डराणि ॥' 'महानवम्यां निखिलास्त्रपूजा नीराजना वाजिभटद्विपानाम् । दीपा-लिकायां विविधा विलासा यात्रोन्सुखैरत्र नृपैविधेयाः ॥' 'व्योम तारतरतारकोत्कर' स्यन्दनप्रवरणक्षमा मही । भास्करः शरदि दीप्तदीधितिर्बुध्यते च सह माधवः सुदैः ॥ 'केदार एव कलमाः परिणामनन्नाः प्राचीनमामलकमर्थति पाकनीलम् । एवीक्कं स्फट-ननिर्गतगर्भगन्धमम्लीभवन्ति च जरत्रपुसीफलानि ॥' 'गेहाजिरेषु नवशालिकणावपा-तगन्धानुभावसुभगेषु कृषीवलानाम् । आनन्दयन्ति सुसलोक्षसनावधृतपाणिस्खलद्व-लयपद्धतयो वध्य्याः ॥ 'तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराट्यः शङ्गं रुरुस्यजित मित्रमिवाकृतज्ञः । तोयं प्रसीदति मुनेरिव धमेचित्तं कामी दरिद्र इव शोषसुपैति मेघः ॥' 'नद्यो वहन्ति कुटिलक्रमयुक्तशुक्तिरेखाङ्कवालपुलिनोदरसुप्तकृमीः । अस्यां तरिक्कतनुतोयपलायमानमीनानुसारिबकदन्तकरालफालाः ॥ 'अपिक्कलतटावटः शफर-<mark>फाण्टफालोज्ज्वलः पतत्कुररकातरभ्रमददश्रमीनभ्रमः । छठत्कमठसैकतश्रलबकोट-</mark> वाचादितः सरित्सलिलसंचयः शरदि मेदुरः सीदति ॥'वायुश्वात्रानियतदिकः । यथा--'उष:सु वधुरा(१)कृष्टा: जडावस्यायशीकराः । शेफालीकलिकाकोश्चकषायामोदिनो-Sनिलाः ॥' सहाः सहस्यश्च हेमन्तः । यथा—'द्वित्रिमुचुकुन्दकलिकिन्निचतुरमुकुलः क्रमेण लवलीषु । पश्चषफिलनीकुसुमो जयति हिमर्तुर्नवावतरः ॥' 'पुन्नागरोर्ध्रप्रसवा-वतंसाः वामभ्रवः कश्रुककुश्रिताष्ट्राः । वक्तोल्लस्तुकूमसिन्धकाट्याः सगन्धतीलाः कवरीर्वेहन्ति ॥ ' 'यथा यथा पुष्यति शीतकालस्तुषार चूर्णेत्करकीर्णवातः । तथा तथा

१. 'ऊर्ज' स्यात्, २. 'मयूराणां मदापनोदः' वाग्भटकाव्यातुशासनात्; 'प्रोत्सार-यन्ती' स्यात्. ३. 'विकास्य पद्मान्यु' स्यात्. ४. 'लोध' इति स्नात्,

यौवनदालिनीनां कवोष्णतामत्र कुचा लभन्ते ॥' 'वराहवधाणि नवोदनानि दथीनि संनद्धरसानि चात्र । सुकोमलाः सर्षपकन्दलीश्र भुक्ता जनो निन्दति वैद्यविद्याम् ॥' 'अत्रोपचार: सलिलै: कवोष्णैर्यत्किचिदत्र खदतेऽन्नपानम् । सुदुर्भगामत्र निपीच्य शेते खारवासु निसं तु हिमर्तवेऽसी ॥' 'विमुक्तवर्हा विमदा मयूराः प्ररूढगोधूमयवा च सीमा । व्याघ्रीप्रसूतिः सलिलं सबाष्पं हेमन्तलिङ्गानि जयन्त्यमूनि ॥' 'सश्चमीधान्यपा-कानि क्षेत्राण्यत्र हरन्ति च । त्रिश्ङ्कतिलका राज्यः पच्यन्ते लवणानि च ॥''उद्यानानां मुक्पुंस्कोकिलत्वं भृङ्गब्रीणां मीनमुद्रा मुखेषु । मन्दोद्योगा पक्षिणां व्योमयात्रा हेमन्ते स्यात्सर्पद्रपेक्षयश्र ॥' 'कर्कन्धूनां नागरङ्गीफलानां पाकोद्रेकः खाण्डवोऽप्याविरस्ति । कृष्णेक्षणां पुण्ड्काणां च गर्भे माधुर्यश्रीजीयते चाप्यपूर्वा ॥' 'येषां मध्ये मन्दिरं तल्पसंपत्पार्थे दाराः स्कारतारुण्यसाराः । लीलाविद्यनिद्वतोद्दामधूमस्ते हेमन्तं श्रीष्म-रोषं विदन्ति ॥' वायुरत्रोदीच्यः पाश्वात्यो वा । यथा—'लम्पाकीनां किरन्तश्विकुरविर-चनां रह्नकां ह्रासयन्तश्चम्बन्तश्चम्द्रभागां विचितसुमनसः कुङ्कमान्कम्पयन्तः । एते कस्तुरिकैणप्रणयसुरभयो बद्धभा बाह्नवीनां कांद्धतीकेलिकाराः परिचयितहिमं वायबो बान्त्युदीच्याः ॥' यथा च---'भजनभूर्जहुमालीसुहिनगिरितटपृहतत्वन्त्रराला रेबाम्भः-स्थुलवीचीचयचकितचलचातकं व्याधुनानः । पाथात्यो वाति वेगाइततुहिनशिलाशी-करासारवर्षे मातहश्चण्णसान्द्रस्तृतसरलसरत्सारसारी समीरः ॥' तपस्तपस्यश्च शिक्षिरः । स च हेमन्तधर्म एव । विशेषस्तु--'रात्रिविचित्रमुरतोचितयामदैर्घा चण्डो मरुद्वहति कुङ्कमपङ्कसाध्यः । तल्पस्थितिर्द्विगुणनृत्रपटा किमन्यदर्थन्ति चात्र विततागुरुधूपधूमा ॥' 'आश्लेषिताः पृथुरतक्कमपीतशीतमायामिनीं घनमुदो रजनी युवानः । उवींर्मुहुवैलन-बन्धनसंधिलोलपादान्तसंबलितत्लपटाः स्वपन्ति ॥ 'पानं ८म्भसोः सुरसनीरसयोनं भाति स्पर्शक्रियासु नुहिनानलयोर्न वात्र । नो दुर्भगासुभगयोः परिरम्भणे वा नासेवने च शशिभास्करयोविशेषः ॥' 'पुष्पिकया महत्रके जलकेलिनिन्दा कुन्दान्यशेषकुम्मेषु धुरि स्थितानि । सौभाग्यमेणतिलकाङ जतेऽकंविम्वं काले तुपारिणि दहन्ति च चन्द-नानि ॥ ' 'सिद्धार्थयष्टिषु यथोत्तरहीयमानसंनानभिन्नघनस्विपरम्परासु । द्वित्रावशेषक्रस्-मासु जनिक्रमेण पाककमः कपिशिमानमुपादधाति ॥' 'उदीच्यचण्डानिस्ताडितासु निलीनमीनासु जलस्य मूळे। नालावशेषाञ्जलतास्विदानी विलासवापीषु न याति दृष्टि:॥' 'माद्यन्मतङ्गः प्रपर्तकतोपी पुष्यद्वराहो धृतिमञ्चलायाः । दरिद्रनिन्दाः सधनैकनिन्दाः स एष कालः शिशिरः करालः ॥' 'अतिनववधृरोपस्तादुः करीपतन्नपादसरलजनाश्चेपकृर-स्तुषारसमीरणः । गलितविभवस्याशेवाद्य युतिमेग्रणा रवेविरहिवनितावकीपम्यं विभर्ति निशक्तरः ॥ 'स्त्रियः प्रकृतिपित्तलाः कथितकुङ्गालेपनितम्बफलकस्तनस्थलभुजोह-मुलादिभि: । इहाभिनवयौवनाः सक्लरात्रिसंश्वेषितर्हरन्ति शिशिरज्वरा रतिमतीव पृथ्वीमि ॥' मधुमां घवश्व वसन्तः । यथा—'र्चत्रे मद्धिः शुकसारिकाणां हारीतदात्यु.

<sup>&</sup>quot; १. 'रनिन्धः' स्यात्.

इमधुष्रतानाम् । पुंस्कोकिलानां सहकारबन्धुर्मदस्य कालः पुनरेष एव ॥' 'मनोऽधिकं चात्र विस्नासलास्ये प्रेङ्गासु दोलासु च सुन्दरीणाम् । गीते च गौरीचरिता वसन्ते पूजाप्र-पत्रे च मनोभवस्य ॥' 'पुंस्कोकिलः कृजति पत्रमेन बलाद्विलासा युवतेः स्फुरन्ति । स्मरो वसन्तेऽत्र नवैः प्रसुनैः खचापयष्टेर्घटनां करोति ॥' 'पिनद्धमाहारजतांशुकानां सीमन्ति सिन्दूरजुषां वसन्ते । स्मरीकृते प्रेयसि भक्तिभाजां विशेषवेषः खदते वधूनाम् ॥' 'अयं प्रसूनोद्धरकर्णिकार: पुष्पप्रपत्रात्रितकात्रनार: । विज्ञम्भणाकोविदकोविदार: कालो विकासोद्भतसिन्धुवारः ॥' 'रोहीतकाम्रातकिकराता मधूकमोचा सह माधवीभिः। जयन्ति शोभां जनकथ शाखी सशेखरः पुष्पभरैवंसन्ते ॥ 'यो माधवीमुकूलदृष्टिषु वेणियन्धो यः कोकिलाकलक्तेः कथने च लाभः । पूजाविधिर्दमनकेन च यः स्मरस्य तस्मिन्मधुः स भगवान्गुहरङ्गनानाम् ॥' 'नालिङ्गितः कुरवकस्तिलको न दृष्टो नो ताडि-तथ चर्णै: सुरशामशोक: । सिक्तो न वक्रमधुना बकुलथ चंत्रे चित्रं तथापि भवति प्रसवावकीर्णः ॥' 'चेत्रे चित्रां रक्तनीलावशोकां खर्णाशोकसक्ततीयथ पीतः । जैत्रं तकां तत्त्रस्नान्तरेभ्यश्वेतोयोनेभूभुंवःखस्रयेऽपि ॥' 'गृवाकानां नालिकेरीद्माणां हिन्ता-लानां पाटलीकिशुकानाम् । खर्ज्रीणां तालताडीतरूणां पुष्पापीडन्यासहेतुर्वसन्ते ॥' वायुथात्र दक्षिण: । यथा—'चुम्बंह्रद्वावनालीर्मुहुरलकलता लासयन्केरलीनामन्ध्रीध-म्मिष्ठबन्धान्सपदि शिथिलयद्वेलयत्रागवलीः । उद्दामं दाक्षिणात्योः मलितमलयजः सार-थिमीनकेतोः प्राप्तः सीमन्तिनीनां मधुसमयसुहन्मानचौरः समीरः ॥' शुकः शुचिश्व प्रीष्म: । यथा-- 'विकासकारी नवमालिकानां दलच्छिरीषप्रभवाभिराम: । पुष्पप्रदः कावनकेतकीनां प्रीष्मोऽयमुहास • धातकीकः ॥' 'खर्ज्र जम्बूपनसाम्रमोचप्रियालपूरीफ-लनारिकेलै: । द्वन्द्वानि खेदालसतामपास्य रतानुबन्धानमिहादियनते ॥' 'स्रोतास्यम्भांसि सकूपकानि प्रपाः कठोरेऽहनि पान्धपूर्णाः । शुनौ समभ्यानितसक्तुधाने प्रागेव सायं च बहन्ति मार्गाः ॥''यन्कायमानेषु दिनार्धनिद्रा यन्त्रानकेलिर्दिवसावसाने। यद्रात्रिशेषे सुर-ताबतारः स मुष्टियोगो धनधर्ममाथी॥ 'या चन्द्रिका चन्द्रनपङ्कहृद्या या जालमार्गानिल-वीचिमाला। या तालगुनंतरुद्धिनंदुदृष्टिजंलाक्ष्मि सा शुचये ददाति।।' 'कपूरचूणी सहका-रभङ्गसाम्बूलमाईकमुकोपकुष्ठम् । हाराथ तारास्तनुवस्त्रमेतन्महारहस्यं शिशिरकियायाः॥\* 'मुक्तालताथन्दनपङ्कदिग्धाः गालहारानुमृता जलादी: । स्रजथ मीली स्मितचम्पकानां श्रीष्मेऽपि सोऽयं शिशिरावतारः ॥' अत्र हि—'पच्यन्त इव भूतानि ताप्यन्त इव पां-सवः । कैथ्यन्त इव तोयानि ध्मायन्त इव वाद्रयः ॥' 'एण्यः स्थलीपु सृगतृष्णिकया हियन्ते स्रोतस्तनुत्वजनिता जलवेणिबन्धाः । ताम्यत्तिमीनिर्वे सर्वसि जलस्य शोषा-द्वद्वारषष्ट्रषटिकावस्वयथ कृपाः ॥' 'करभाः शरभाः सरासभाः मदमायान्ति भजन्ति वि-कियाम् । करवीरकरीरपुष्पिणीः स्थलभूमीरिधरुद्य रासते ॥' 'सहकाररसार्विता रसास्त्र जलभकं फलपानकानिमन्थाः (१)। मृगलावरसाश्रितं (१) "दुग्धं स्मरसंजीवनमीवधं

१. 'स्वनम्भाति' स्वात्, २. 'कथ्यन्त' स्वात्. ३. 'नि च' स्वात्.

निहाये।।' 'जहचन्दनचारबस्तरुष्यः सजलाहीः सहतारहारमालाः। कदलीदलतस्पकस्प-नस्थाः स्मरमाहय निवेशयन्ति पार्श्वे ॥' 'प्रीष्मी चीरीनादवन्तो वनान्ताः पद्माभ्यकाः सेरिता: (१) सेमकोला: । लोलजिहा: सर्वसारङ्गवर्गा मूलक्षती: पक्षिणश्वांकदेशै: ॥' 'हम्बी रम्बं चन्द्रकाधीतप्रष्ठं कान्तोचिछ्या वारुणी वारिमित्रा । माला: कण्ठे पाटलामकिकानां सबो प्रीष्मं इन्त हेमन्तयन्ति ॥' वायुधात्र नैर्ऋतोऽनियतदिको वा । यथा—'सोऽयं करैस्तपति वहिमवैरिवार्कः साङ्गारविस्तरभरेव घरा समग्रा । वायुः कुकुलमिव वर्षति नैर्ऋतश्र कार्कानवैरिव शरैर्मदनश्र हन्ति ॥' यथा च-- 'वालाचककचुम्बिताम्बरभुवः स्थूला रजोदण्डकाः संप्रन्थन्ति भविष्यद्रभ्रपटलस्थूणावितर्के नभः । कि चान्यनप्रगत्-**ष्णिकाम्बुविसरै: पात्राणि वीतार्णसां सिन्धुनामिह सूचयन्ति दिवसेष्वागामिनी संप**-दम् ॥' चतुरवस्थक्ष ऋतुः । संधिः शैशवं प्रौढिरनुवृत्तिश्च । ऋतुद्वयमध्यं संधिः । स शिशिरवसन्तयोर्यथा—'व्यूतस्रमनसः कुन्दाः पुष्पेष्वलसा दुमे मनसि च गिरं प्रथन्ति में कीरन्ति न कोकिला: (१)। अथ च सवितु: शीतोल्लासं लुठन्ति मरीचयो नवजर-ठतामालम्बन्ते क्रमोदयदायिनीम् ॥' वसन्तस्य शेशवं यथा—'गर्भप्रन्थिषु वीरुधां सुमनसो मध्येऽङ्करं पल्लवाः वाञ्छामात्रपरित्रहः पिकवधूकण्ठोदरे पत्रमः। कि च त्रीणि जगन्ति जिष्णुदिवसैद्धिं त्रैर्मनोजन्मनो देवस्यापि चिरोज्झिनं यदि भवेदस्यासवस्यं धनुः॥' प्रीढियंथा-- 'साम्यं संप्रति सेवते विचिकल पाण्मासिकमां कि के: कान्ति कर्षति काश्व-नारकुषुमं माजिष्ठधौतात्पटात् । हूणीनां कुक्ते मधूकमुकुलं ठावण्यलुम्पाकतां लाटीना-भिनिभं बकास्ति च पतद्वन्ताप्रतः केसरम् ॥' 'अतिकान्तर्तुलिक्षं यत्क्रसुमायनुवर्तते । लिक्नानुवृत्ति तामाहः सा क्षेया काव्यलोकतः ॥' वर्षामु प्रीष्मलिङ्गाञ्जविकासानुवृत्तिः । यथा—'सं वस्ते कलविद्रकण्टमलिनं कादिम्बर्नाकम्बलं चर्चा पारयतीव दर्रकुलं कोलाहरू वन्मदम् । गन्धं चुम्बति सिक्तला जसदर्श वर्षेण दग्धा स्थली दुर्लक्षोऽपि विभाव्यते कमलिनीहासेन भासां पति: ॥' किं च- 'प्रैप्मिकसमयविकाशी कवितो भूलीकदम्ब इति लोके । जलभरसमयप्राप्तां स एव धाराकदम्बः स्थात् ॥' यथा---'धूलीकदम्बपरिधूसरदिद्यासस्य रक्तच्छ्यामुरशरासनमण्डनस्य । दीप्तायधाशनिमुचो नन् नीसकण्ठ नोत्कण्डसे समदवारिधरागमस्य ॥' 'जलसमयजायमानां जाति कर्रमेन जनयन्ति । सा शरदि महोत्सविनी गन्धान्वित्पटपदा भवति ॥' यथा--'स्थ-लावस्थायविन्दुचुतिद्वलितवृह्तकोरकप्रनिथभाजो जात्यं जालं लतानां जरठपरिमल्यः-वितानां जनुम्भे । नानाहंसोपधानं सपदि जलनिधेश्रोत्ससर्पापरस्य ज्योतनाशुद्धोपधानं शयनमिव शशी नागभोगाङ्गमम्भः ॥' स्तोकानुश्रति केतक्या अपि केचिदिच्छन्ति । यया-'असूच्यत शरत्काल: केतकीधूलिधूसर्र:। पदाताम्रेनंबायातचरणहिव बासरै:॥' 'शरद्भवानामञ्जातिरत्र बाणासनानां सकुरण्टकानाम् । हेमन्तवके यदि दश्यतेऽपि ब

<sup>1. &#</sup>x27;मीष्मे' स्यात्. २. अत्र श्लोके कीहक् पाठ इति न झायते. ३. 'बार्खायामात्र' बा॰ का॰ ४. 'चिरेप्सितं' वा॰ का॰.

यदुक्तम्---

'अनौचित्यादते नान्यद्रसभक्कस्य कारणम् । प्रसिद्धौचित्यवन्थस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥'

इति ।

दृश्यते बन्धविधिः कवीनाम् ॥' हेमन्तशिशिरयोर्रेक्ये सर्विक्रिन्नानुवृत्तिरेव । उक्तं च---द्वादवामासः संवत्तरः पत्रतंवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन । 'मठवकदमनकपुत्रागपु-प्पलिक्वानुवृक्तिभिः सुरभिः । रचनीयश्चित्रश्रीः किंचित्कुन्दानुवृक्त्या च ॥' यथा---'गेहे वाहीकयूनां वहति दमनको मञ्जरीकर्णपुरानुन्मादः पामरीणां मठति मठबकामोदिनि व्यक्तिमेति । सद्यो गन्धानुसारस्तुतसुरभिशिराः शीकरः साहकारः सर्पन्नम्भःशरावे रचयति च रमो रेचकीचककाणि॥' यथा—'कुन्दे मन्दस्तमाले मुकुलिनि विकल: कातरः किकिराते रक्ताशोके सशोकिथरमपि विकने चम्पके कुश्चिताक्षः। पान्थः खेदालसी-Sपि श्रवणकट्रस्वक्षकमध्येति धुन्वन्सोत्कण्ठः पट्पदानां नवमधुपटलीलम्पटं कर्पटेन ॥ एवमन्याप्यनुवृक्तिः । 'विचक्रिकंसरपाटिल चम्पकपुरपा वसन्तयो (?) श्रीभ्मे । तत्र च तुहिनर्तुभवं मरुवक्रमपि केनिदिच्छन्ति ॥' यथा—'अभिनवकुशस्चिरपर्धिकर्णे शिरीषं महबकपरिवारे पाटलादामकण्ठे । स तु सरसजलाद्दीन्मीलितः सुन्दरीणां दिन-परिणतिजन्मा कोऽपि वेषश्रकास्ति ॥ 'एवमन्यदपि कविप्रसिद्धधाभ्युखम् । 'शो-भान्धी गन्धर्सी फलार्चनाभ्यां च पुष्पमुपयोगि । षोढा द्शितमेतत्सप्तममनुप् "योगि तथा ॥' 'यत्प्राचिमासे कुसुमं निवद्धं तदलरे बालफलं विधेयम् । तद्प्रिमे प्रीढिधरं च कार्ये तद्मिमे पाकपरिष्कृतं च ॥' 'द्मोद्भवानां विधिरेष दष्टो वश्लीफलानां न महाननेहा । तेषां द्विमासावधिरेव कार्यः पुष्पे फले पाकविधां च कालः ॥' 'अन्तर्व्याजं बहिर्व्याजं बाह्यान्तर्व्याजमेव च ॥' 'सर्वव्याज बहुव्याजं निर्व्याजं च तथा फलम् ॥' 'लकुचाद्यन्तर्व्याजं तथा बहिर्व्याजमत्र मोचादि । आम्रायुभयव्याजं सर्वव्याजं च ककुभादि ॥' 'पनसादि बहु व्याजं नीलकपिच्छादि भवति निर्वाजम् । सकलफलानां घोढा ज्ञातव्यः कविभिरिति भेदः ॥' तदेवं देशकालं व्यास्यातौ ॥ **चयः शेश**वादिकम् ॥ **जातिः** स्त्रीपुंसादिका बाह्मणत्वादिका वा । आदिप्रहणाद्विद्यावित्तकुलपात्रादयो लभ्यन्ते । वेषः कृत्रिमं रूपम् । व्यवहारश्रेष्टा । आदिप्रहणादाकारवचनारयो ज्ञेयाः । वेषव्यवहारादीति देशादिभिः प्रत्येकमभिसंबध्यते । तेन देशे वेषस्य व्यवहारस्य आकारस्य वचनस्य **वा औवित्येन निवन्धः करणीय इत्यर्थः । एवं कालादी योज्यम् । यथा कान्यकुर्जा-**वार्यदेशे उद्भतो वेषः । दारुणो व्यवहारः । भयंकर आकारः । परुषं वचनमन्तिम् ।

१. 'शांचित्योपनिबन्ध' का॰ प्र•.

१. 'विवकिल' स्थात्.

'भत्तया शब्दार्थयोदींषाः' इत्युक्तम् । तत्र च शब्दस्य पदवाक्यरू-पत्वात्रथमं द्वी पददोषावाह—

निरर्थकासाधुत्वे पदस्य ।

दोष इति वर्तते । कृतसमासयोर्भावप्रत्ययः । तेन निरर्थकत्वमसाधुत्वं च पदस्य दोषो । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । तत्र चादीनां पूरणार्थत्वे नि-रर्थकत्वं यथा—

> 'मुद्धन्मुहुर्मुहुरहं चपलाकुलाक्षः कृत्वाः स्वलन्ति भवतोऽभिमुखं पदानि । स्वामिन्भवचरणयोः शरणं प्रपन्नः संसारदारुणदरेण हि कांदिशीकः॥'

पदैकदेशः पदमेव, तिष्मर्थकत्वं यथा—
'आदावज्जनपुज्जलिप्तवपुषां श्वासानलोलासितपोत्सर्पद्विरहानलेन च ततः संतापितानां दशाम् ।
संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो
भल्लीनामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरुक्नेक्षणा ॥'

अत्र 'हशाम्' इति बहुवचनमनर्थकम् । कुरङ्गेक्षणाया एकस्या एवो-पादानात् ॥

न च--

'अलसविलतेः प्रेमार्दाद्वैर्मुहुर्मुकुलीकृतैः क्षणमभिमुखर्किज्ञालोलिनिमेषपराक्षुसैः । हृदयनिहितं भावाकूतं वमद्भिरिवेक्षणैः कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते ॥'

इत्यादिवद्यापारभेदाद्वहुत्वम् । व्यापाराणामनुपात्तत्वात् । न च व्या-पारेऽत्र हक्शब्दो वर्तते ॥

यमकादौ निरर्थकत्वं न दोष इति केचित् । यथा— 'योषितामतितरां नखलुनं गात्रमुज्ज्वलतया न खलुनम् ।' 'वमौ मुखेनाप्रतिमेन काचन श्रियाधिका तां प्रति मेनका च न ।' शब्दशास्त्रविरोधोऽसाधुत्वम् । यथा—

'उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य बाणनद्याः । गाण्डीवी कनकशिलानिमं भुजाभ्यामाजन्ने विषमविलोचनस्य वक्षः ॥' अत्र हन्तेनीकर्मकत्वम् , न स्वाङ्गकर्मकत्वमित्यात्मनेपदाप्राप्तेः 'आ-जन्ने'पदमसाध् ॥

'न दोषोऽनुकरणे' इति वक्ष्यमाणत्वात् 'पश्यैष च गवित्याह—' इत्यत्र न दोषः ।

अथ त्रयोदशवाक्यदोषानाह-

विसंधिन्यूनाधिकोक्तास्थानस्थपदपतत्मकर्षसमाप्तपुनरात्ताविस-र्गहतष्टत्तसंकीर्णगभितभग्नमकमानन्वितत्वानि वाक्यस्य ।

दोषा इति वर्तते ।

तत्र संधिः स्वराणां समवायः संहिताकार्थेण द्रवद्रव्याणामिवकीभावः, कवाटवत्स्वराणां व्यञ्जनानां च प्रत्यासित्तमात्ररूपो वा । तस्य विश्लेषाद-श्लीलत्वात्कष्टत्वाच वैरूप्यं विसंधित्वम् ।

विश्लेषाद्यथा---

'कमले इव लोचने इमे अनुबन्नाति विलासपद्धतिः।'

'लोलालकानुविद्धानि आननानि चकासति ।'

संहितां न करोमीति स्वेच्छा सक्चद्रि दोपः । प्रकृतिस्थत्वविधाने स्वसकृत् । 'संहितेकपद्वत् पादे अर्धान्तवर्जम्' इति हि काव्यसमयः।

अश्रीलत्वाद्यथा----

'विरेचकमिदं नृत्यमाचार्याभासयोजितम् ।' अत्र 'विरेचकम्' इति जुगुप्सा । 'याभ' इति त्रीडा ।

म्छेच्छेषु त्वेतदेवोचितम् । तथा नागरेषु यदुचितं तदेव प्राम्येष्वनुचितमिति । यथा—
'परिभ्रमन्मूर्धजयद्पदाकुलै: स्मितोदयादिशितदन्तकेषरः । मुलेश्वलद्कुण्डलरिमरिजतैनेवातपामृष्टसरोजचारुभिः ॥' गोपीनां हि प्राम्यत्वात्कनककुण्डलान्यनुचितानीति ।
एवं कालादावप्युक्तेयम् ॥ विरेखकमिति । विगतं प्रीवादीनां रेचकं भ्रमणं यत्र ।

१. 'मिल्यं संहितंकपदवरपादेष्वर्था-' इति वामनकाव्यासंकारसूत्रम्.

तथा--

'चकाशे पनसप्रायैः पुरी षण्डमहाद्भुमैः ।' अत्र 'शेप' इति 'पुरीषम्' इति 'महाद्रुम' इति च वीडाजुगुप्साम-क्रलार्थसारकत्वादश्रीलाः ।

कष्टत्वाद्यथा----

'मञ्जर्युद्गमगर्भास्ते गुर्वाभोगा इमा बभुः।' वक्राचौचित्येति वक्ष्यमाणत्वादुर्वचकार्दा न दोषः। यदाहः—

> 'शुकस्त्रीबालम्र्लाणां मुखसंस्कारसिद्धये । प्रहासासु च गोष्ठीषु वाच्या दुर्वचकादयः॥'

अवश्यवाच्यस्यानभिधाने न्यूनपदत्वम् ।

असम्यगाचार्येण योजितमिति प्रकृतोऽपैः । विरेचकं प्रवर्तकमिति च ॥ अवदय-वारुयस्येति । अवद्यंभावनाभिषेयस्य अविनामावेनाचित्येन वा प्रतीयमानस्या-भिधानेऽपि न दोष: । यथा---'कियन्मात्रं जल विष जानुदर्ग नराधिप । तथा-पीयमबस्था ते न सर्वत्र भवाहशाः ॥ 'यत्र ह्यान्यस्कियापदं नाम्ति तत्रास्तिभवन्ती-परः प्रथमपुरुषे प्रयुज्यते' इति न्यायादस्तिर्लभ्यते । यथा च--'मा मदन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकल: परग्रवी । व म्रामिन्दकरविप्रमन वा स्वस्ति तेऽस्त स्तत्या सह वृक्ष ॥' अर्त्राचित्याद्वाक्षीदित्यादिकिया गम्यते । तथा--'मा धाक्षीनमा भाद्गीनमा कैसीजातुचिद्वत भवन्तम् । सुकृतंरध्वन्यानां मार्गतरो खस्ति तेऽस्त सहस्रतया ॥' भन्नानल इलादीनि कर्तृपदान्यीचिल्यात्प्रतीयन्ते ॥ एव चानभिहितवाच्यत्वं पृथ-ग्दोषत्वेन बाच्यम् । धर्मिधर्माभयात्मनो बस्तुनः प्रतिपत्तये पुनः स एव शब्दस्तत्य-योयः सर्वेनाम वावस्यं वाच्यमपि नोक्तं यत्र, तत्रापि न्यूनखमिति केचिद्वदन्ति । यथा-'द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।' इति । अत्र हि कपालिशब्दो धर्मधर्माभयदृत्तिः संज्ञिमात्रं वा प्रत्याययेत् । कपालसंबन्धकृतं वा गहितत्वमुभयमपि वेति त्रयः पक्षाः । तत्र प्रथमपक्षे विशेषप्रतिपत्तये कपालिप-इणमपरमपि कर्तव्यम् , येनास्य गर्हितस्वं प्रतीयेत । द्वितीयपक्षे तस्याश्रयप्रतिपत्तये तेनैव तत्पर्यायेण सर्वनाम्ना वा विशेष्यमवस्यमुपादेय भवति, येन तस्य विव-क्षितार्थसिद्धावार्थो हेतुभावोऽवकल्प्येत । तत्र तेर्नवोपादाने यया-'सततमनक्षोऽनक्षो

१. 'नभिधाने' स्थात्. २. 'वत्वेन न वाच्यम्' स्थात्.

यथा---'तथाभूतां दृष्टा' इति । अत्रास्माभिरिति स्विन्नमित्यस्मात्पूर्व-मित्थमिति च नोक्तमिति न्यूनत्वम् ।

तथा----

'त्विय निबद्धरतेः पियवादिनः प्रणयभङ्कपराब्धुखचेतसः । किमपराधलवं मम पश्यिस त्यजिस मानिनि दासजनं यतः ॥' अत्रापराधस्य लवमपीत्यर्थो वाच्यः । तथा—

> 'नवजलधरः संनद्धोऽयं न दसनिशाचरः सुरधनुरिदं दृशकृष्टं न तस्य शरासनम् ।

न वैत्ति परदेहदाइदु:खमहो । यदयमदहं दहति मामनलशरो ध्वमसी न कुसुमशर:॥' इति । पर्यायेण यथा-'कृयां हरम्यापि पिनाकपाणेर्धेर्यच्यति के मम धन्विनोडन्ये ।' अत्र हि इरस्येति पर्यायशब्देनोपात्तस्यार्थस्य पिनाकपाणित्वं धेर्यच्युतेरशक्यकरणी-यतायामार्थो हेतु: । अन्यथा हरप्रहणस्य पानस्कलं स्यादिति । यथा च--'एकः श-इामहिवरिपोरत्वजद्वैनतेयान्' इति । सर्वनाम्ना यथा—'हशा दग्धं मनसिजं जीव-यन्ति दर्शव याः । विरूपाक्षम्य जयिनीस्ताः मुत्रे वामलोचनाः ॥' अत्रापि ता इति सर्वनामोपात्तस्यार्थस्य वामलोचनान्वं मनाराजदाहजीवनयोरन्योन्यविरुद्धयोरपि अभि-न्नहेतुकत्वोपपत्तावार्थो हेतुः । इतर्था वामलोचनात्वस्य पुनरुपादानप्रसद्दः । अतः एव तृतीयः पक्षो न संभवत्येव । एकस्यैव शब्दस्यावृत्तिमन्तरेणानेकार्थप्रतिपादनसाम-थ्यांसंभवात् । न चासावनिवन्धना शक्या कत्वियतुम् । न वैपामेकमप्यत्रोक्तमिति न्यूनपदत्वमिति । वयं तु त्रमः —न हि शब्दस्याभिर्धेव दृत्तिरिष्यते येनैकस्मिन्नेवार्थ उपक्षीणत्वात्तस्याः शब्दान्तरमर्थान्तरार्धे प्रयुज्येत तदार्शननिवन्धनं वा किंचित्परि-कल्प्येत । कि तु वृत्त्यन्तरमपि सहदर्थकमंत्रेशं व्यक्तिम्बभावमस्त्येव । एवं च वृत्त्य-न्तरोपकल्पनायामेकस्मादेव शब्दाद्वाच्येन सहैव व्यङ्ग्यस्यापि प्रतीतिरनिवारितप्रसरैव । तथा हि-परमेश्वरवाचकमहस्रसंभवेऽपि 'कपालिनः' इति तद्वाचकतया प्रयुक्तं बीभासरसालम्बनविभावतां सूचयन् जुगुप्सास्पदावं ध्वनति । संप्रति द्वय चेत्यतीव रमणीयम् । यन्किल पूर्वमेका संव दुर्व्यसनदूषितत्वेन शोचनीया जाता । संप्रति पुन-स्त्वया तस्यास्तथाविधदुरध्यवसायसाहायकमिवारव्धमित्युपहस्यते । प्रार्थनाशब्दोऽप्य-तितरां रमणीयः । यस्मात्काकताली ययोगेन तत्समागमः कदाचित्र वाच्यतावहः। प्रार्थना पुनरत्राखनतकोलीनकलदुकारिणी । मा च त्वं चेति द्वयोरप्यनुभूयमानपरस्य-रस्पर्धिलावण्यातिशयप्रतिपादनपरस्वेनोपात्तम् । कलावतः कान्तिमतीति च मतुष्प्र-

१. 'मदयं' स्थान्,

अयमपि पटुर्घारासारो न बाणपरम्परा कनकनिकषक्षिग्धा विद्युत्प्रिया न ममोर्वशी ॥' अत्र भ्रान्तौ निवृत्तायां तद्विषयभूतयोः सुरधनुर्घारासारयोरिव विद्यु- ।

तोऽपीदमा परामर्शी वाच्यः।

यथा वा उपमायाम्--

'संहयवकायजुया वियसिअं कमलामुणालसंछन्ना । वावीबहुत्वरोयण विलित्तथणया मुहावेई ॥'

अत्र कमलमृणालप्रतिकृत्योर्भुखबाह्योः केनापि पदेनानुपादानान्यून-पदत्वम् ।

कचिद्रणः।

यथा---

'गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्धतरोमोद्धमा सान्द्रश्लेहरसातिरेकविगलच्छीमन्नितम्बाम्बरा। मा मा मानद् माति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी सुप्ता किं नु मृता नु किं मनसि मे लीना विलीना नु किम्॥'

कचित्र गुणो न दोषः । यथा—'तिष्ठेत्कोपवञ्चात्–' इति ।

अत्र पिहितेत्यतोऽनन्तरं 'नेतत् यतः' इति एतैर्न्यूनेः पदेविशेषबुद्धेर-करणात्र गुणः । 'उत्तरा प्रतिपत्तिः पृवी प्रतिपत्ति बाधते' इति न दोषः ।

अधिकपदत्वं यथा---

'स्फटिकाकृतिनिर्मलः प्रकामं प्रतिसंकान्तनिशातशास्त्रतत्त्वः । अनिरुद्धसमन्वितोक्तियुक्तिः प्रतिमल्लास्तमयोदयः स कोऽपि ॥' अत्र 'आकृति'शब्दोऽधिकः ।

तथा--

'ताडीजह्चो निजन्ने कृततदुपकृतिर्यस्कृते गौतमेन।' अत्र 'तत्'शब्दः।

१. 'वि' का० प्र॰. २. 'नाडीजद्दो' स्थात,

यथा--

'दलत्कंदलभागभूमिः सनवाम्बुदमम्बरम् । वाप्यः फुल्लाम्बुजयुजो जाता दृष्टिविषं मम ॥'

अत्र भजिः सहशब्दो युजिश्चाधिकाः।

तथा---'बिसिकसलयच्छेदपाथेयवन्तः' इति ।

ंत्वगुत्तरा सद्भवतीमधीतिनीम्' इति च मत्त्वर्थीयस्याधिक्यम् । बहु-त्रीहिसमाश्रयेणैव तदर्थीवगतिसिद्धेः । यदाहुः—'कर्मधारयमत्त्वर्थीयाभ्यां बहुत्रीहिर्रुघुत्वात्पक्रमस्य'।

तथा—'वासो जाम्बवपलवानि जघने गुझास्रजोभूषणम्' इति, 'तदी-यमातङ्गघटाविघट्टितैः' इति, 'येनाकुम्भनिममवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते' इत्यत्र तद्धितप्रत्ययस्याधिक्यम् । षष्ठीममासाश्रयेणव तद्धीवगतेः ।

यत्र त्वर्थान्तरे नद्धितस्योत्पत्तिः न तत्र समासात्प्रतीतिरिति न तस्या-धिक्यम् ।

यथा---

'अथ भृतानिवार्तप्रशरेभ्यस्तत्र तत्रयुः ।' इति । अत्र हि अपत्यार्थे तद्धिनो नेदमर्थे इति ।

तथा---

'कि पुनरीदृशे दुर्जाते जातामर्धनिर्भरे च मनसि नास्त्येवावकाशः शोकिकयाकरणस्य ।'

इत्यत्र कियाकरणयोः।

यथा वा उपमायाम्--

'अहिणवमणहरविरइयवलयविह्सा विहाइ नववहुया।

कुन्दलयचसमुप्फुलगुच्छपरिच्छित्तभमरगणा ॥'

अत्रोपमेयस्य नीलरबादेरनिर्देशे अमरगणपदमतिरिच्यते इत्यिषक-पदत्वम् । तथा---

'अलिभिरञ्जनबिन्दुमनोहरैः कुसुमपङ्किनिपातिभिरङ्कितः । न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकित्तिलकः प्रमदामिव ॥' अत्र तिलकप्रमदयोरेकतरस्य समासोक्तित एवाक्षेपादन्यतरस्याधिकप-दत्वम् ।

यथा वा रूपके---'शोकानलधूमसंभारसंभूताम्भोदभरितमिव वर्षति नयनवारिधाराविसरं शरीरम्।'

अत्र शोकस्य, केनचित्साधम्येंणानलत्वेन रूपणमस्तु धूमस्य पुनर्न किंचिद्रप्यमस्तीति अधिकपदत्वम् ।

तथा—'निर्मोकमुक्तिमिव गगनोर्रगस्य लीलाललाटिकामिव त्रिवि-ष्टपस्य।'

अत्र रूपकेणैव साम्यस्य प्रतिपाद्यमानत्वादिवशब्दस्याधिक्यम् । यथा वा समासोक्तौ---

'स्प्रशति तिग्मरुचौ ककुभः करैर्दियितयेव विजृम्भिततापया । अतनुमानपरिग्रहया स्थितं रुचिरया चिरयापि दिनश्रिया ॥'

अत्र तिरमरुचेः ककुभां च यथासदृशविशेषणवशेन व्यक्तिविशेषप-रिग्रहेण च नायकतया व्यक्तिम्तथा श्रीष्मदिवसश्रियोऽपि प्रति नायिका-त्वेन भविष्यतीति द्यितयेत्यधिकम् ।

यथा वान्योक्तौ-

'आहूतेषु विहंगमेषु मशको नायान्पुरो वार्यते मध्ये वा धुरि वा वसंस्तृणमणिर्धत्ते मणीनां धुँरम्। खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्थिनां

धिक्सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम् ॥' अत्राचेतसः प्रभोरप्रस्तुतविशिष्टसामान्यद्वारेणाभिव्यक्तेः प्रभुमिवेत्य-धिकम् ।

१. 'रगस्य' स्थान, १. 'नायकतया नाथिकात्वेन च व्यक्तिः' का० प्र०. ३. 'मध्येवारिधि वावस' का० प्र०. ४. 'रुचम्' का० प्र०. ५. 'सं' का० प्र०.

तथा--

'द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमात्मभये निशि दीपकः । बहुविधार्थ्यपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिब सन्मणिः ॥' अत्र भवदर्थस्यान्योक्तिबलेनैवाक्षेपाद्भवानिवेत्यधिकम् । कचिद्रुणः ।

यथा---

'यद्वश्चनाहितमतिर्बहु चाटुगर्भ कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति । तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किं तु कर्तुं वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥' अत्र विदन्तीति द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरम् । उक्तपदत्वं द्विःप्रयोगः । 'नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण' इति हि

यथा--

समयः ।

'अधिकरतलतल्पं कल्पितश्वीपलीला-परिमलनिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । गुतनु कथय कस्य व्यझयन्त्यझसेव स्मरनरपतिलीलायीवराज्याभिषेकम् ॥'

अत्र लीलेति । कचिद्रुणः । यथा लाटानुप्रासे—

'जयति क्षुण्णतिमिरस्तिमिरान्धेकवल्लभः । वल्लभीकृतपूर्वीशः पूर्वाशातिलको रविः॥' कचिच्छद्धशक्तिमूले ध्वनी ।

खयेन इयोरिप प्रशस्तता प्रतीयते ॥ कचित्रुण इति । लाटानुप्रासव्यक्ष्यविदितानुवा-

१. 'खाप' का॰ प्र॰.

यथा---

'ताँ ला जायन्ति गुणा जाला ते सिहअएहिं घिप्पन्ति । रविकिरणाणुगहियाइं हुन्ति कमलाइं कमलाइं ॥' विहितस्यानुवाद्यत्वे यथा—

'जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥'

अस्थानस्थपदत्वं यथा---

'प्रियेण संप्रथ्य विपक्षसंनिधो निवेशितां वक्षसि पीवरस्तने । सर्ज न काचिद्विजद्दों जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥' अत्र 'सर्ज काचित्र जहों' इति वाच्यम् ।

तथा---

'द्वयं गतं संपति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥' अत्र त्वंशब्दादनन्तरश्चकारो युक्तः ।

तथा---

'शक्तिर्निश्चिशनेयं तव भुजयुगले नाथ दोषाकरश्री-र्वके पार्थे तथेषा प्रतिवसित महाकुद्दिनी खड्गयष्टिः । आज्ञेयं सर्वगा ते विलसित च पुनः किं मया वृद्धया ते प्रोच्येवेत्थं प्रकोपाच्छशिकरसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम् ॥'

अत्रेत्थं प्रोच्येवेति न्याय्यम् ।

व्यवेषु । तिमिरान्धाः धूकवर्जाः पक्षिणः ॥ तालेति तदा । जालेति यदा । 'ढंडाहे-बालाइया काले' इति यत्तद्भयां ढेडीलादेशः ॥ त्वंशब्दादिति । समुचययोतको हि चकारः । समुचीयमानार्थादनन्तरमेव प्रयोक्तव्य इति हि कमः । एवं पुनःशब्दोऽपि

 <sup>&#</sup>x27;तदा जायन्ते गुणाः यदा ते सहृद्यैर्णुग्नन्ते ।
 रिकरणानुगृहीतानि भवन्ति कमळानि कमळानि ॥' (इति च्छाया.)

१-२. 'डेर्डा' स्थात.

तथा---

'लमं रागावृताङ्गचा सैततिमह ययैवासियष्ट्यारिकण्ठे

मातङ्गानामपीहोपिर परपुरुवैर्या च दृष्टा पतन्ती ।

तत्सक्तोऽयं न किंचिद्रणयित विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता
भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्गदितुमिव गतेत्यम्बुधि यस्य कीर्तिः ॥'
अत्र 'इति श्रीनियोगाद्' इति वाच्यम् ।
तथा—

'तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धास्त्रतीपगामुत्तरतोऽस्य गङ्गाम् ।' इत्यत्र परामर्शनीयमर्थमनुक्त्वैव यस्तस्य तदा परामर्शः सोऽस्थानस्थ-पदत्वं दोषः ।

तथा--

'कष्टा वेधव्यथा कष्टो नित्यश्च वहनक्कमः। श्रवणानामलंकारः कपोलम्य तु कुण्डलम्॥'

व्यतिरिच्यमानार्थानन्तयंणेव प्रयोगमहिति । अन्यत्र तु प्रयुज्यमानोऽस्थानस्थपदलं प्रयोजयित । यथा—'उयता जिथिन कामिनी मुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुनः ।' अत्र हि पुनःशब्दस्तेनेत्यनन्तरं प्रयोज्यः ॥ श्रीनियोगादितीति । तथा चोकम्—'उन्तिस्कर्णावच्छेदफलो यत्रेतिरिध्यते । न तत्र नस्मात्प्राक्षिविदुक्तरन्यत्पदं वदेत् ॥ उपाधिभावात्खां शक्ति स पूर्वत्राद्धाति हि । न च स्कर्णावच्छेदः पदस्यान्यस्य संमतः ॥ इतिनेवेतरेषामध्यव्ययानां गितः समा । क्षेयेत्थमेवमादीनां तज्ञातीयार्थयो-गिनाम् ॥ यतस्ते चादय इव श्रयन्ते यदनन्तरम् । तद्धमेवावच्छियुरासमञ्जसमन्त्यथा ॥' इति । एवं चाकमत्व प्रथग्दोपत्वेन न वाच्यम् । अस्थानस्थपद एवान्तर्भाव्यत् ॥ तद्देति । तच्छब्दस्य हि प्रकान्तोऽर्थो विषय इष्टो न प्रकंस्यमानः स्मृतिपरामक्ष्यत्यत् । समृतेखानुभूत एवार्थो विषयो नानुभविष्यमाणः । अत्र च प्रतीतिमात्रमनुभावोऽभिमतो नेन्द्रियविषयभावः । न च गङ्गार्थः प्रतीतपूर्वे यः परामृत्यते । न बात्र प्रमाद्कः पादयोः पौर्वापर्यविषयभावः । न च गङ्गार्थः प्रतीतपूर्वे यः परामृत्यते । न बात्र प्रमादकः पादयोः पौर्वापर्यविषयभावः । न च गङ्गार्थः प्रतीतपूर्वे यः परामृत्यते । न बात्र प्रमादकः पादयोः पौर्वापर्यविषयभावः । न च गङ्गार्थः प्रतीतपूर्वे यः परामृत्यते । न वात्र प्रमादकः पादयोः पौर्वापर्यविषयभावः । न च गङ्गार्थः प्रतीतप्रयोगमानिकान्यविषयित्रमन्ति । तत्रापि प्रतीतगमान्तिः । तेन पादयोविषययः शाद्धस्य च, हेतोगिङ्गाविशेषणमुक्तेनार्यसमित्युभयविन्

१. 'सुरढ' का॰ प्र॰.

अत्र श्रवणानामिति पदं पूर्वार्धे निवेशयितुमुचितम् । 'नार्धे किचिद-समाप्तं वाक्यम्' इति हि कविसमयः ।

यथा वोत्प्रेक्षायाम्---

'पैत्तनिअम्बप्फंसा ण्हाणुत्तिन्नाए सामलङ्गीए । चिहुरा रुयन्ति जलविन्द्रएहिं बन्धस्स व भएण ॥'

अत्र रोदनं बन्धनभयं चेत्युभयमुत्प्रेक्षितम् । तत्र प्राधान्याद्रोदनाभि-धायिन एव पदादनन्तरमुत्प्रेक्षावाचि पदं प्रयोक्तव्यमिति यदन्यत्र प्रयुक्तं तदस्थानस्थपदम् । प्राधान्ये ह्यत्प्रेक्षिते तदितरदर्शादुन्प्रेक्षितमेव भवति ॥

यदाह----

'एकत्रोत्प्रेक्षितत्वेन यत्रार्था बहवो मताः। तत्रेवादिः प्रयोक्तव्यः प्रधानादेव नान्यथा॥'

इति ।

पतत्प्रकर्षत्वं यथा----

'कः कः कुत्र न घुर्घुरायितघुरीघोरो घुरेत्सूकरः

कः कः कं कमलाकरं विकमलं कर्तुं करी नोद्यतः।

के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मृलयेयुर्यतः

सिंहीसेहविलासबद्धवसतिः पञ्चाननो विद्येते ॥

अत्र कमात्कममनुप्रासी घनयितव्यः ।

पतन्निबन्धः कचिद्गणः।

पर्ययोऽत्र श्रेयान् ॥ निवेशयितुमुचितमिति । तेनार्थान्तर्रकवाचकत्वं पृथादोष-त्वेन न वाच्यमित्यर्थः ॥ तदितरदिति । तम्मात्प्रधानादितरदप्रधानम् । यथा— 'ज्योतीरसाश्मभवनाजिरदुग्धसिन्धुरत्युन्मिषत्प्रचुरतुद्गमरीचिवीचिः । वातायनस्यित-वधूबदनेन्दुविम्बसंदर्शनादनिशमुहसतीव यस्याम् ॥' अत्र प्रधाने उन्नसने उत्प्रेक्षि-

९. 'माप्तप्रायं' काव्यालंकारसूत्रे.

२. 'प्राप्तनितम्बस्पर्शाः स्नानोत्तीर्णायाः स्यामलाह्याः । चिकुरा रुदन्ति जलविन्दुभिर्वन्धस्येव भयेन ॥' [इति संस्कृतम् ॥]

३. 'जलबिन्दुएहिं चिहुरा रक्षन्ति' गाशाससशस्याम् ६।५५. ४. 'प्रधाने' स्वातः ५. 'वर्गते' का ० प्र०

यथाः

'प्रागप्राप्तनिशुम्भशांभवधनुर्द्वेधाविधाविर्भव-त्कोधप्रेरितभीमभागवभुजस्तम्भापविद्धः क्षणम् । उज्ज्वालः पर्श्यभेवत्वशिथलत्वत्कण्ठपीठातिथि-र्येनानेन जगत्सु खण्डपरशुरेंवो हरः ख्याप्यते ॥' अत्र क्रोधाभावे पतत्प्रकर्षत्वं नास्ति ।

समाप्तपुनरात्तत्वं यथा---

'ज्योत्क्रां लिम्पति चन्द्रनेन स पुमान्तिश्चत्यसौ मालती-मालां गण्डजलैर्मधूनि कुरुने स्वादृन्यसौ फाणितैः। यस्तस्य प्रथितान्गुणान्प्रथयति श्रीवीरचुडामणे-

स्तारत्वं स च शाणया मृगयते मुक्ताफलानामपि ॥'

अत्र चूडामणेरिति समाप्ते वाक्ये नारत्वमित्यादि पुच्छपायं पुनरुपात्तं न चमत्करोति।

क्रचिन्न गुणो न दोषः । यत्र न विशेषणमात्रदानार्थ पुनर्भहणमपि तु बाक्यार्थान्तरमेव कियते । यथा-- 'प्रागप्राप्त-' इति ।

रोलेंपे उत्वादिना उपहर्ना च विसर्गस्याभावोऽविसर्गन्वम् । यथा-

> 'धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपोऽत्र सः। यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभान्विताः ॥'

हतं लक्षणच्युतं यतिभ्रष्टं वा लक्षणानुसरणेऽप्यश्रव्यमप्राप्तगुरुभावा-न्तलघु रसाननुगुणं च वृत्तं यत्र तद्भावो हतवृत्तत्वम् ।

यथा-

'अयि पश्यसि सौधमाश्रितामविरलसुमनोमालभारिणीम् ।' अत्र वैतालीययुग्मपादे लध्वक्षराणां षण्णां नैरन्तर्य निषद्धिमिति ल-क्षणच्युतम् ।

> 'एतासां राजति सुमनसां दाम कण्ठावलम्बि ।' 'कुरङ्काक्षीणां गण्डतलफलके खेदविसरः।'

इत्यनयोध्यतुर्थे षष्ठे च यतिर्न कृतेति यतिश्रष्टम् । एतदपवादस्तु स्वच्छन्दोऽनुशासनेऽसाभिनिरूपित इति नेह प्रतन्यते । 'अमृतममृतं कः संदेहो मधून्यपि नान्यथा मधुरमथ किं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्। सक्टदपि पुनर्भध्यस्थः सन्रसान्तरविज्ञनो वदतु यदिहान्यत्सादु स्थात्प्रियादशनच्छदात् ॥' अत्र 'यदिहान्यत्साद्' इत्यश्रव्यम् । 'अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुवेः कन्या मृदन्यैव सा संभाराः खेलु तेऽन्य एव विधिना यैरेष सृष्टो युवा । श्रीमत्कान्तियुँषां द्विषां करतलात्स्नीणां नितम्बम्थला-दृष्टे यत्र पतन्ति मूदमनसामस्राणि वस्राणि च ॥' अत्र 'वस्नाण्यपि' इति पाठे लघुरपि गुरुत्वं भजते । 'हा नृप हा बुध हा कविबन्धो विप्रसहस्रसमाश्रय देव। मुग्ध विदग्धसभान्तररत कासि गतः क वयं च तेथेते ॥ हास्यरसव्यञ्जकमेतद्वृतं करुणरसाननुगुणम् । वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरपदैर्व्यामिश्रत्वं मंकीर्णत्वम् । यथा-

'कायं खाइइ च्छुहिओ कृरं घंतेइ निज्झरं रुद्धो । सुणयं गिन्हइ कण्ठे हकेइ अ निअत्तयं थेरो ॥' अत्र 'काकं क्षिपति कृरं खादित कण्ठे नप्तारं गृहाति श्वानं भवयति' इति वकुमुचितम् । एकवाक्यतायां क्किप्टमिति क्किप्टाद्भेदः ।

१. चतुर्थे एकारोत्तरं वष्टे गण्डपदे 'गं' इत्युत्तरं यतिर्भवति. २. 'बो धन्या' का० प्र०. ३. 'किल' प्रकारो. ४. 'जुषां' प्रकाशे. ५. 'बेते' का० प्र०.

६. 'काकं खादित क्षिपति कूरं भवयित निष्ठुरं रुष्टः ।
 ज्ञुनकं गृह्मति कण्ठे भाकारयित च नप्तारं स्थिवरः ॥'
 ७. 'बुक्रेड निदुरं रुद्धे' बाग्मटकाव्यानुशासने. ८. 'अ निअस्तियं वेरो' बा॰ का॰.

कचिदुक्तिमत्युक्तौ गुणः। यथा---

'बाले नाथ विमुख मानिनि रुषं, रोषान्मया किं कृतं, सेदोऽसाम्रु, न मेऽपराध्यति भवान्, सर्वेऽपराधा मिय । तिकं रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्यामतो रुद्यते, न त्वेतन्मम, का तवास्मि, दियता, नासीत्यतो रुद्यते ॥' वाक्यमध्ये वाक्यान्तरप्रवेशो गर्भितत्वम् । यथा—

> 'परापकारनिरतेर्दुर्जनैः सह संगतिः । वदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ॥'

अत्र तृतीयः पादो वाक्यान्तरं मध्ये प्रविष्टम् ।

कचिद्रुणः ।

यथा---

'दिक्यातक्रघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते सिद्धा सा च वदन्त एव हि वयं रोमाश्चिताः पश्यत । विष्ठाय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तसी नमो यसादाविरभूत्कथाद्भुतमिदं यत्रैव चास्तं गतम् ॥'

अत्र वीराद्धृतरसवज्ञाद् 'वदन्त एव' इत्यादि वाक्यान्तरं मध्ये प्रविष्टं गुणाय ।

प्रस्तुतभङ्गो भग्नप्रक्रमत्वम् ।

यथा----

'एवमुक्तो मन्निमुख्यैः पार्थिवः प्रत्यभावत ।' अत्र 'उक्तः' इति प्रकान्ते 'प्रत्यभावत' इति प्रकृतेभेग्नप्रक्रमत्वम् । (यथा) 'प्रत्यवोचत' इति युक्तम् ।

तेऽप्रधानमिन्दुसंदर्शनमुत्त्रेक्षितमेव ॥ प्रस्तुतमङ्ग इति । स हि यथा । प्रक्रममेकर्-सप्रवतां प्रतिपतृप्रतीति वन्धान इव परिस्खलनखेददायी रसभङ्गाय पर्यवस्यतीत्वर्यः ॥ प्रस्यवोष्यतेति युक्तमिति । एवंविधस्य प्रक्रमभेदाख्यस्य शस्यीवस्यस्य विध्य- यथा वा---

'ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेप्य च शूलिनम् । सिद्धं चास्मै निवेद्यार्थे तद्विसृष्टाः समुख्युः ॥'

अत्र 'अनेन विसष्टाः' इति वाच्यम् ।

'धेर्येण विश्वास्यतया महर्षेस्तीवादरातिप्रभवाच मन्योः।

वीर्यं च विद्वत्सु सुते मधोनः स तेषु न स्थानमवाप शोकः ॥'

अत्र स्यादेः प्रत्ययस्य । 'तीत्रेण विद्वेषिभुवागसा च' इति तु युक्तम् ।

'बभूव भस्मैव् सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः ।

उपान्तभागेषु च रोचनाङ्कः सिंहाजिनस्यैव दुकूलभावः ॥

अत्र 'मृगेन्द्रचर्भेव दुकूलमस्य' इति युक्तम् ।

'ससुः पयः पपुरनेनिजुरम्बराणि

जक्षुर्विसंधृतविकासिविमप्रसूनाः ।

सैन्याः श्रियामन्पभोगनिरर्थकत्व-

दोषप्रवादममुजन्वननिझगानाम् ॥'

अत्र त्यादेः । 'विकचमस्य द्धुः प्रसूनम्' इति तु युक्तम् । 'यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितुं वा । निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्युकेवाङ्कमुपैति सिद्धिः॥'

नुवादभावप्रकारत्वोपगमान् । यथा 'ताला जायन्ति' इति । यथा वा —'एमे जाणातिस्सा देहकवोलोवमाइस्ससिविव्वम् । परमच्छविभारेखण चन्दो चन्दोश्चिभवेरात ॥' अत्र सुत्कर्वापकपंविवक्षया परिकत्पिनभेदोऽप्येकस्मित्रभे विधेयानुवायविषयेणैकेनैवाभिधानेन विध्यनुवादभावो भणित इति प्रक्रमाभेदप्रकार एवायमिति मन्तव्यम् । केचन पर्यायप्रक्रममेदिनकृत्ये चन्दणमिति पाटः परिणमयितच्यः । न चैवमुक्तपद्तवदोषप्रसङ्घः । यथान्ये मन्यन्ते—'नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण' इति । उद्देश्यप्रतिनिदंशयव्यतिरिक्तो हि विषय उक्तपद्त्वस्य, अयथोदेशं प्रतिनिदंशस्तु भमप्रक्रमस्येति भिन्नविषयत्वात् ॥ सक्तिरिति । अत्र स्तादी यः कालविशेषः प्रकान्तः, स तेजेनादावपेशित इति कालस्याप्यत्र क्रमभेद इति केचिदाहः । वयं तु नृमः—कालविशेषस्य विवक्षामात्र-

१. 'प्रेक्ष्य' का० प्र०.

एतस्य चंस्कृतं न विज्ञायते.
 'ज्ञानार्वा' स्थात्.
 'नेजना' स्थात्.

भन्न कृतः । 'सुखमीहितुं च' इति तु युक्तम् । 'उदन्विच्छन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतं सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति । इति प्रायो भावाः स्फुरदविधमुद्रामुकुलिताः सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥'

अत्र पर्यायस्य । 'मिता भ्ः पत्यायां स च निधिरपां योजनशतम्' इति तु युक्तम् ।

> 'विपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः। रुषुता नियता निरायतेरगरीयात्र पदं नृपश्रियः॥'

अश्रोपसर्गस्य पर्यायस्य च । 'तदिभभवः कुरुते निरायतिम्, लघुतां भजते निरायतिः, लघुताभाङ्गपदं नृपश्चियः' इति तु युक्तम् । 'उत्फुलकमलकेसरपरागगारद्यते मम हि गारि ।

अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युप्मत्प्रसादेन ॥

भावितयानविच्छन्नत्वाहोषोऽयमनुद्रावनीय एव । यदाहुः—'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तर्दर्शनविषये दर्शनयोग्यत्वात्परोक्षम्याविवक्षायां लिड् भवत्येव' । 'अजयज्ञतों (?) हूणाम्' इति । सतोऽपि वाविवक्षा भवति । यथा—'अनुदरा कन्या' इति ॥ सुस्र-भीहितं चेति तु युक्तमिति । एवं च तुल्यकक्ष्यन्वेन विकल्पार्थक्ष्मेवीशब्दस्य न विषयोऽयमिलापि परिहृत भवति । यथा च—'रुदता कृत एव सा पुनर्भवता नातु-मृतारेवायते । परलोकजुषां स्वक्रमंभिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम् ॥' अत्र हि 'कृत एव तु सा नुरोदनात्' इति युक्तः पाटः । इह तु न दोषः—'पृथ्वि स्थितिभव भुजन्नम धारयेनां त्वं क्र्मेराज तदिद द्वितय दधीथाः । दिक्नुक्तराः कृतत तिन्तवे विधीवी देवः करोति हरकार्मुक्माततज्यम् ॥' अत्र हि पृथिव्यादिविषयः प्रेषलक्ष-णोऽर्थः कविना वक्तं प्रकान्तः तस्य प्रत्ययभेदेऽपि निर्व्यूदत्वारप्रेषार्थानां पादानामुद्दे-स्यप्रतिनिर्देश्वभावेनोपादान न कृतिमिति नितादशः प्रत्ययक्रमभेददोषस्य विषयोऽव-गन्तव्यः । 'मिताभूः पत्थापाम्—' इत्यपि । एवं च छिदिक्याकर्तुरुदन्वतो वश्यमा-

१. 'नियता लघुता' किराते, का॰ प्रकाशे च. १. 'वाम' का॰ प्र॰.

१. 'वेति' का॰ प्रकाशे. २. 'ऽध्यवाप्यते' स्थात्. ३. 'स्थिरा भव' इति तु सार्थते.

अत्रैकवचनेन भगवतीं संबोध्य प्रसादसंबन्धेन यस्तस्यां बहुत्वनिर्देशः स वचनस्य ।

'क़तवानिस विभियं न मे प्रतिकूलं न च ते मया कृतम् । किमकारणमेव दर्शनं विलयन्त्यै रतये न दीयते ॥' अत्र कारकस्य । 'न च तेऽहं कृतवत्यसंमतम्' इति तु युक्तम् । यथा च—

'चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयौवनयोगः। तं पुनर्मकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसंगमभूषः॥'

अत्र शृङ्खलाकमेणं कर्तुः कर्मभावः । कर्त्रन्तरं च यथोपकान्तं तथा न निर्व्युद्धम् । 'तमपि वल्लभसङ्गः. इति युक्तम् ।

> 'तव कुसुमशरत्वं शीतरिश्मत्विमन्दो-द्वेयमिदमयथार्थे दृश्यते मद्विषेषु । विस्रजति हिमगर्भैविहिमिन्दुर्मयूखै-स्त्वमपि कुसुमबाणान्वज्रमारीकरोषि ॥'

अत्र क्रमस्य।

यथा वा---

'अकलिततपरतेजोवीर्यप्रथिमि यशोनिधाः वितथमदाध्माते रोषान्मुनावभिधावति । अभिनवधनुर्विद्यादपेक्षमाय च कर्मणे स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसंग्रहणाय च ॥'

णनयेन विधेयतया प्राधान्यात्समासानुपर्यत्तदोषोऽपि परिहतो भवति । यथा च— "वरं कृतध्वस्तगुणादस्यन्तमगुणः पुमान् । प्रकृत्या ह्यमणिः श्रेयात्रासंकारच्युतोपकः ॥' एवम्—'समिव जलं जलमिव खं इंस इव शशी शशीव खलु इंसः । कुमुदाकारास्तारास्ता-राकाराणि कुमुदानि ॥' इत्यादाँ द्रष्टम्यम् ॥ अकलिलेति । अत्र 'पादोपसंप्रहृणाय' इति पूर्व वाष्यम् । एवमन्येऽपि भेदा अभ्यूद्धाः । ननु कर्तृप्रकमभेदोऽपीह् कस्मानो-पद्कितः । असंभवादिति वृमः । यतु कवित्कविभिः प्रयुज्यमानो दश्यते स कर्तृ- यथा वा व्यतिरेकालंकारे---

'तरङ्गय दशोऽङ्गणे पततु चित्रमिन्दीवरं स्फुटीकुरु रदच्छदं त्रजतु विद्रुमः श्वेतताम् । क्षणं वपुरपावृणु स्पृशतु काञ्चनं कालिका-

मुदश्चय मनाब्भुखं भवतु च द्विचन्द्रं नभः॥

अत्रोपमानानामिन्दीवरादीनां निन्दया नयनादीनामुपमेयानामितशयो वक्तुं प्रकान्तः 'भवतु च द्विचन्द्रं नभः' इति साद्दरयमात्राभिधानेन निर्व्यूढ इति भग्रप्रक्रमत्वम् । 'भवतु तिद्वचन्द्रं नभः' इति तु युक्तम् ।

तथा---

'तद्वक्रं यदि मुद्रिता शशिकथा, तचेत्सितं का सुधा, सा चेत्कान्तिरतम्रमेव कनकं, ताश्चेद्विरो धिब्बधु । सा दृष्टिर्यदि हारितं कुवलयः किं वा बहु वृमहे यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविरसः संगक्रमो वेधसः ॥' अत्रोपमानादुपमेयस्यातिरेकलक्षणं वस्तु वक्तुमिष्टं तस्यार्थान्तरन्यासेन वस्तु सर्गपौनरुक्त्यस्य सादृक्षपर्यवसानाद्वसप्रक्रमत्वम् ।

व्यत्यासो नाम गुण एव, न दोषः । तत्रैव चायं प्रक्रमभेदभ्रमो भवतःम् (१) । तत्र
युष्मदर्थस्य यथा—'यथाहं सप्तमो वंदुण्ठावतारः' इति । अत्र हि यथा लमिति
युष्मदर्थस्य कर्तृत्वं प्रकृतमपहाय चारुत्वाय ततोऽन्यत्रारोप्यवमुक्तम् । दाशर्थि रामं
प्रति हि कस्यचित्समक्षमियमुक्तिः । अस्मदर्थस्य यथा 'नाभिवादप्रसाद्योऽस्थिति वक्तव्ये
प्रवेवणारुत्वायवमुक्तम् । एषा हि भागवस्थात्मानमुद्दियोक्तिः । यथा वा—'अयं
जनः प्रशुमनास्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिगोमुम्हसि ।' इति । अत्रापि 'अहं प्रशुमनाः'
इति वक्तव्ये अस्मदर्थस्य कर्तृत्वमन्यत्रारोप्यवमुक्तम् । द्विधो ह्यन्यशब्दार्थः । तत्र
चेतनेऽन्यत्रारोपो निद्शित एव । अचेतने तु यथा 'चापाचार्य-' इति । अत्र हि 'स्वं
रेणुकाकण्ठवाधां कृतवान्' इति । 'त्वया बद्धस्पर्धेऽहं लजे' इति वक्तव्ये चारुत्वाय
युष्मदस्यदर्थयोः कर्तृत्वमुभयोः परशुचन्द्रहासयोज्ञंबयोरारोप्यवमुक्तम् ॥ यथा च—
'हे लक्क्ष्यर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते कोऽयं ते मतिविभ्रमः स्मर नयं

१. 'मो' प्रसिद्धः पाठः,

वक्राधौचित्ये न दोषः।

'व्रजतः क तात वजसीति परिचयगतार्थमस्फुटं धैर्यम् । अभिनदुदितं शिशुना जननीनिर्मर्त्सनवृद्धमन्युना ॥'

अत्र शिशुना व्रजतिरेव प्रयुक्तो न वजितस्तत्रैव परिचयगतार्थास्फुट-त्ववैर्यभेदित्वसंभवात् । केवलं शक्तिवैकल्याद्रेफोऽनेन नोचारितः ।

पदार्थानां परस्परमसंबन्धोऽनन्वितत्वम् । यथा---

'दृदतरनिबद्धमुष्टेः कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः॥'

अत्र यद्याकारः संजिवेशलक्षणो विवक्षितस्तदा परस्परपरिहारस्थिति-मतोर्रथयोः सिद्ध एवेत्यनुपादेयः ।

अक्षरिवशेषलक्षणस्तु शब्दनियतत्वादर्थयोर्न संभवत्येवेत्यनन्वितत्वम्। यथा वा---

'निर्घातोगेः कुञ्जलीनाञ्जिघांसुज्योनिर्घाषेः क्षोभयामास सिंहान् । नूनं तेषामभ्यस्यापरोऽसौ वीर्योदमे राजशब्दे मृगाणाम् ॥'

अत्र सिंहानां न ताबद्राजशब्दः संभवति, तेषां तद्वाच्यत्वाभावात्तत्सं-बन्धाभावाच । तत्पर्यायस्य मृगराजशब्दस्यास्तीति चेत्, न । तस्य प्रका-न्तत्वाभावात् । मृगाणामित्यत्र मृगराजानामित्यनुक्तेश्च । किं च मृगेषु राजत्वं भवति सिंहानाम्, न तु शब्द इति वीर्योदम्रत्वं तद्विशेषणमनुपप-समेव तस्यार्थनिष्ठत्वेनोपपत्तेः । तेन सिंहानां मृगाणां वीर्योदमत्वस्य च न राजशब्देनान्वयः संगच्छते । तेन 'राजभावे' इति 'मृगेषु' इति वा पाठः मेयान् ।

यथा वा---

'येषां तास्त्रिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि-र्लीलापानभुवश्च नन्दनतरुच्छायासु यैः कल्पिताः ।

माधापि किंचिद्रतम् । नैवं चेत्सरदृषणत्रिशिरसां कष्टामृजा पङ्गिलः पत्री नैव सहिष्यते सम धतुर्व्यावन्धवन्धकृतः ॥' अत्राप्यदं न सहिष्ये पूर्ववदसादर्यस्य कर्तृत्वमचेतने पत्रिण समारोप्येवमुक्तम् । इति ॥ अर्थयोरिति । कृपणकृपाणसञ्द्रशस्यवोः ॥

येषां हुंक्रतयः कृतामरपितक्षोभाः क्षपाचारिणां
किं तैस्त्वत्परितोषकारि विहितं किंचित्पवादोचितम् ॥'
'अक्नाक्निनोरेव हि यत्तदर्थयोः संबन्धो न त्वक्नानां यदर्थानामन्योन्यम्' इति नियमेन बहुभिर्यदर्थैर्नैक एवार्था निर्दिश्यते इति यैरित्यत्र
विशेषस्याप्रतीतिः । 'क्षपाचारिभिः' इति तु पाठे युज्यते समन्वयः ।

यथा वा उपमायाम्--

'वापीव विमलं व्योम हंसीव विमलः शशी। शशिलेलेव हंसोऽयं हंसालिरिव ते यशः॥'

यथा---

'सरांसीवामलं व्योम काशा इव सितः शशी। शशीव धवला हंसा हंसीव विशदा दिशः॥'

अत्रोपमानोपमेययोः साधारणधर्माभिधायिपदं लिङ्गवचनाभ्यां वैसाह-इयादुपमानेन च संबध्यते इत्यनन्वितम् ।

यदि च लिङ्गवचसोर्विपरिणामादुपमानेनापि संबन्धः क्रियेत, तदा-भ्यासलक्षणो वाक्यभेदः स्यात्।

न त्वज्ञानामिति । प्रधानानुयायित्वेन समत्वादिल्यर्थः । युज्यत इति । यदि क्षपान्वारिणामिल्यस्य स्थाने क्षपावारिभिरिति पंच्यते तथात्र योऽपि यच्छव्दार्थः समग्नी- पंकया धात्वित्वा(१) अहीभूतेन तैः क्षपाचारिभिरित्यनेन प्रतिस्वमात्रास्थानेव संवन्ध- मनुभवतील्यर्थः । यथा वा—'तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम् । आकाशगङ्गरतिरप्तरोभिर्शतो मरुत्वाननुयातलीलः ॥' अत्रानुयातिकियापेक्षो राज- मरुत्वतोः कर्तृकर्मभावोऽभिधातुमभिमतः कवेः । न वासी तत्संबन्धयोः साक्षादुकः । सजकलीलासंबन्धमुखेन राजसंबन्धस्योक्ततात् । अतोऽत्र साक्षात्तत्संबन्धो वा बाद्यः । तद्यंमन्यत्कियान्तरं वा येन कर्तृकर्मत्वभावस्त्योघंटनामियात् । न वोभयोरेकमञ्च- क्षमित्यनुवितत्वम् । तेने व रस्(१)मयमत्र पाठः—'आकाशगङ्गरतिरेप्सरोभिर्शतोऽज्ञ- यातो मधवा विलाधैः ।' इति ॥ अभ्यास्तरुक्षण इति । पोनःपुँक्षकपः ॥ शाक्ष्य-

१. 'विशेष्यस्या' का॰ प्र॰.

१. 'पठ्यते' स्पातः, १. 'सामक्रस्येनेव' स्पातः, १. 'तेन वरमबमत्र पाठः' स्वातः, ४. 'पुन्य' स्वातः,

एवं चाव्यवधानेन प्रकृतोऽथों न प्रतीयेत । विपरिणामश्च शासीयो न्यायः काव्येषु न युक्तः ।

यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचसोः साधारणधर्माभिधायिपदं स्वरूपभेदं नापद्यते, न तत्रैतदृषणम् । यथा---

'वाक्प्रपञ्चेकसारेण निर्विशेषाल्पवृत्तिना । स्वामिनेव नटत्वेन निर्विण्णाः सर्वथा वयम् ॥' 'चन्द्रमिव सुन्दरं मुखं पश्यति ।' 'तद्वेषोऽसदृशोऽन्याभिः स्वीभिर्मधुरताभृतः । दधते सा परां शोभां तदीया विश्रमा इव ॥'

इति ।

यत्रापि गम्यमानं साधारणधर्माभिधायि पदम्, तत्रापि न दोषः।
यथा 'चन्द्रमिव मुखम्, कमलमिव पाणिः, चिम्बमिवाधरः' इत्यादि।
कालपुरुषविध्यादिभेदेऽपि न तथा प्रतीतिरम्खलितस्त्रपा भवतीत्यसाविष अनन्वितस्येव विषयः। यथा—

अत्र छता विभाजते, न तु विभाजसे इति पुरुषभेदः।

मेद् इति । द्वे बाक्ये स्थातामित्यर्थः ॥ असष्टश इति । र्टगन्तत्बादेश्वयनम् । किंबन्तत्बाद्वदुवयनं च । मधुरतया भृतो भृतः । तां च विभ्रति । द्वारते इति ।

 'विश्रामसे इति संवोध्यमाननिष्ठस्य परभागस्यासंबोध्यमानविषयतया व्यक्तासात् पुरुषमेदः' इत्येवं काव्यप्रकाशे पाठः.

१. 'कमन्त' पाणिनीयमते. २. 'क्रिन्नन्त' पाणिनीयानाम.

'गङ्गेव प्रवहतु ते सदैव कीर्तिः' इत्यादौ च गङ्गा प्रवहति, न तु प्रवहतु इति अप्रवृत्तप्रैवृत्तात्मनो विधेः।

एवंविधस्य चान्यस्यार्थस्योपमानगतस्यासंभवाद्विध्यादिभेदः । अथाष्टावुभयदोषानाह—

अमयुक्ताश्लीलासमर्थानुचितार्थश्रुतिकदुक्तिष्टाविगृष्टविधेयांशवि-रुद्धबुद्धिकुच्वान्युभयोः।

उभयोरिति । पदस्य वाक्यस्य चेत्यर्थः । दोषा इति वर्तते । कविभिरनादृतत्वाद्मयुक्तत्वम् । तच लोकमात्रप्रसिद्धत्वाच्छास्रमात्र-प्रसिद्धत्वाच ।

आद्यं यथा---

'कष्टं कथं रोदिति थूत्कृतेयम्'।

देश्यं चैतस्रायमेव । यदाह--

'शक्कतिप्रत्ययमूला व्युत्पत्तिर्यस्य नास्ति देश्यस्य । तन्मडहादि कथंचित्र रूढिरिति संस्कृते रचयेत्॥'

कचिद्रुणो यथा---

'देव स्वम्ति वयं द्विजास्तत इतः स्नानेन निष्कल्मषाः काल्क्रिन्दीमुरसिन्धुसङ्गपयसि स्नातुं समीहामहे ।

'दथ थारणे' इत्यस्य द्धातेश्वात्मनेपदंकवचनबहुवचनाभ्याम्॥ लोकमात्रप्रसिद्धत्वा-विति । एतेन प्राम्यमेयुक्तत्वात्र भियत इत्याह् ॥ शास्त्रमात्रप्रसिद्धत्वादिति । शाकाणि योगशास्त्रधातुपाठाभिधानकोशादीनि । तेनाप्रतीतासमर्थनिहतार्थत्वानि न ष्ट्रपम्बक्षणीयानि अप्रयुक्तत्व एवान्तर्भावादिति ॥ एतन्त्रायमेवेति । लोकमात्रप्रसि-दिप्रायम् । केवलं नियतदेशविषयत्वेन प्रसिद्धिरिति प्रायप्रहणम् । मङ्हादीति । मङ्हल्डहाहारणकान्दाद्दएल्लहुकक्षप्रमालवाणवालादिकम् । यथाकमं सूक्ष्मभेष्ठवस्रोत्यस्व-दिमाश्रलिचीरशकादिवाचकम् । क्रिटिरितीति । क्षिप्रान्त्या कथिद्विदेवेश्वप्रसिद्धा

१. 'प्रदर्तनात्मनो' का० प्र•.

१. 'अप्रयुक्त' स्यात्. २. 'विध्य' स्यात्.

तबाचेमहि सप्तविष्टपशुचीभावैकतानवतं

संयच्छ खयशः सितासितपयोभेदाद्विवेकोऽस्तु नः ॥' अत्रामुग्धस्यापि मुग्धस्येव ब्राह्मणस्य वक्तृत्वे स्वस्तीति गुणः । वाक्यस्य यथा—

> 'ताम्बूरुभृतगल्लोऽयं भल्लं जल्पति मानुषः। करोति स्नादनं पानं सदैव तु यथा तथा॥'

कचिद्रणाः।

'फुँ हुकैरं कलमकूरसमं वहन्ति जे सिन्दुवारविडवा मह वल्लहा ते। जे गालिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा ते किं वि मुद्धवियद्दलपसूणपुत्रा॥'

अत्र कलमभक्तमहिषीदिधशब्दानां लौकिकत्वेऽपि विद्षकोक्तौ गुणत्वम्। शास्त्रमात्रप्रसिद्धियेथा—

'यथायं दारुणाचारः सर्वदैव विभाव्यते । तथा मन्ये दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽध वा ॥' अत्र दैवतशब्दः पुंलिङ्गे लिङ्गानुशासने प्रसिद्धः ।

यथा वा----

'सम्यग्ज्ञानमहाज्योतिर्गलिताशयताजुषः । विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कर्मबन्धकम् ॥'

'असार्यस्य शब्दोऽयं सर्वत्र वाचकः' इति मन्यमानः प्रयुत्रीत । ब्युत्पत्तिर्यस्य नास्तीति वचनाच स ब्युत्पत्तिकं देश्यं कदाचित्प्रयोज्यमेवेत्युक्तं भवति—यथा दूर्वायां क्रिनोद्भवाशब्दः, ताळे भूमिपिशाचः, शर्वे महानटः, युक्षे पश्चमक्तः, चन्द्रामृतवोः

 <sup>&#</sup>x27;पुष्पोत्करं कलमीदननिमं बहन्ति
ये सिन्धुवारविद्या मम वलमास्ते ।
ये गालितस्य महिषीद्धाः सहशास्ते कि च मुग्धविचकिलप्रस्नपुषाः ॥' [इति संस्कृतम् ।]

अत्राशयश्चदो वासनापरपर्यायो योगशास एव प्रसिद्धः । यथा वा----

'तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपार्जितसत्कृतः । सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति संप्रति सादरम् ॥' अत्र हन्तीति गमनार्थ धातुपाठ एव प्रसिद्धम् । यथा वा—

'सहस्रगोरिवानीकं दुःसहं भवतः परैः।' अत्र गोशब्दस्याक्षिवाचकत्वमिधानकोश एव प्रसिद्धम्। कचिद्रुणो यथा—

'सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वाङ्गस्कन्थपश्चकम् । सौगतानामिवात्मान्यो नाम्ति मन्नो महीभृताम् ॥' अत्राङ्गस्कन्थपश्चकमित्यस्य तद्विध्यसंवादादौ गुणत्वम् । क्षेषे तु न गुणो न दोषः । यथा—

'येन ध्वस्तमनोभवेन बिलिजित्कायः पुरास्तीकृतो यश्चोद्धृत्तभुजंगहारवलयोगङ्कां च योऽधारयन् । यस्याहुः शिशमिच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः पायात्म स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः ॥' अत्र माधवपक्षे शिशमच्छब्दः क्षयशब्दश्चाप्रयुक्तः ।

समुद्रनवनीतम्, जले मेघशीरमित्यादि । अङ्गेति । कर्मणामारम्भोपायः, द्रव्यपुरुषसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिर्शन पत्राङ्गानि ॥ स्कन्धेति । 'विहानं वेदना संहा संस्कारो रूपमेव च । भिश्ल्णां शाक्यसिहेन स्कन्धाः पत्र प्रकीर्तिताः ॥'
येन ध्वस्तेति । माधवपक्षे—येन ध्वस्तं बालकीडायाम् । अनः शक्टम् । अमवेन
असंसारेण । बिंह जितवान् । यः कायः स पूर्वममृतहरणे लीत्वं नीतः । उद्दृतं भुजंगं
कालियास्यं पीडितवान् । रवे शब्दबदाणि लयः समाप्तियस्य । अगं गोवर्धनगिरिं गां
च योऽधारयत् । शक्तिनं मधाति यो राहुस्तस्य विरोहरः । अन्धकानां वृष्णीनां स्वयं
निवासं करोति यः स माधवः कृष्णः। उमाधवपक्षे—विजित्कायो विष्णुदेहिकपुरवधेऽलीकृतः शरतां नीतः । भुजंगाः सर्पाः शिवायुक्तं विरो यस्य तथाभृतो हरः । विर

वाक्यस्य यथा----

'तस्याघिमात्रोपायस्य तीत्रसंवेगताजुषः । दृढभूमिः प्रियमाप्तौ यत्नः सफलितः सखे ॥ अत्राधिमात्रोपायादयः शब्दा योगशास्त्रे प्रसिद्धाः । कचिद्रुणो यथा—

'अस्माकमद्य हेमन्ते देवाल्पत्वेन वाससः। अकितीव यजादीनां दुर्रुभं संप्रसारणम्॥' अत्र प्रतिपाद्यप्रतिग्रादकयोस्तज्ज्ञतायां गुणः। अत्र व्रीडाजुगुप्सामङ्गलञ्यञ्जकत्वेनाश्कीलत्वं त्रेधा। तत्र पदस्य यथा—

'साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते ।
तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेतारालितां भ्रुवम् ॥'
'लीलातामरसाहतोऽन्यवनितानिःशङ्कदष्टाधरः
कश्चित्केसरदृषितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः ।
मुग्धा कुट्मलिताननेन ददती वायुं स्थिता तस्य सा
भ्रान्त्या धूर्ततयाथ वा नितमृते तेनानिशं चुम्बिता ॥'
'मृदुपवनविभिन्नो मित्रयाया विनाशाधनरुचिरकलापो निःसपन्नोऽस्य जातः ।

वा शशियुक्तं शिर आहुनीम च हर इति । अन्धकाल्यो देत्यः ॥ तस्याधिमात्रोपाय-स्येति । "तंथा हि नव योगिनो भवन्ति । सृद्गायो मध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति । तत्र सृद्गायकिविधः—सृदुसंवेगः, भध्यसंवेगः, तीवसंवेग इति । एवमिनराविष । तत्राधिमा-त्रोपायानां "तीवैसंवेगानामासत्रः" समाधिलाभः समाधिकलं च भवति ॥" "संपिपादवि-षया वित्तवृत्तिनरोषसाधनानुष्टानं योऽभ्यासः "सं दीर्घकालनरन्त्येण सरकारासेवितो

१. 'ऽच' का॰ प्र॰.

 <sup>&#</sup>x27;ते खल नवयोगिनो मृदुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति' इति पातत्रस्माध्ये पाठः.
 'इदं सूत्रम् । शेषं भाष्यम्' इति वाषस्पस्यम्. ३. इदं पातत्रसम्यूत्रं समाधिपादे चतुर्दसम् । शेषं भाष्यम्.

रतिविद्धिलितवन्धे केशपाशे सुकेश्याः सति कुसुमसनाये कं हरेदेष बही ॥' एषु साधनवायुविनाशशब्दा त्रीडादिव्यक्षकाः । वाक्यस्य यथा----

> 'भूपतेरुपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना । तत्तत्त्रहणनोत्साहवती मोहनमादधी॥'

कम्पना सेना, वामं शत्रुं प्रति विरुद्धं वल्गु च । अत्रोपसर्पणप्रहणन-मोहनशब्दा त्रीडादायित्वादश्रीलाः ।

> 'तेऽन्येर्वान्तं समश्रन्ति परोत्सर्गं च भुञ्जते । इतरार्थमहे येषां कवीनां स्याद्मवर्तनम् ॥'

अत्र वान्तोत्सर्गप्रवर्तनशब्दा जुगुप्सादायिनः ।
'पितृवसतिमहं व्रजामि नां सह परिवारजनेन यत्र मे ।
भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकम् ॥'

पावकेन पवित्रेणामिना च । अत्र पितुर्गृहमित्यादौ विवक्षिते इमशा-नादिप्रतीतावमङ्गलार्थत्वम् ।

कचिद्रणो यथा--

मुरतगोष्ठचां 'द्यर्थैः पदैः पिशुनयेच रहस्यवस्तु' इति कामशास्त्रस्थितिः।

'करिहस्तेन संबाधे प्रविश्यान्तर्विलोलिते । उपसर्पन्ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते ॥' 'तर्जन्यनामिके श्लिष्टे मैध्या प्रष्टस्थिता तयोः ।'

कैरिहस्तः "" । संबाधः संघट्टो वराङ्गं च । ध्वजः पताकाव-चिह्नं पुंट्यक्षनं च । साधनं सैन्यं स्त्रीव्यक्षनं च ।

रढभूमिः"। दीर्षकाळेनासेवितो निच्छिद्रासेवितस्तपसा ब्रह्मचयंण विश्ववा श्रद्ध्या संपा-

१. 'मध्यमा पृष्ठतस्तयोः' इत्युदाहरणचन्द्रिकायां पाठः. २. 'करिहस्त इति प्रोक्तः कामशास्त्रविशारदैः' इति परिभाषितेन' इत्युदाहरणचन्द्रिकायां पाठवर्श्वनाद्रम् किवान्पाठस्त्रुटितः प्रतीयते.

#### शमकथासु यथा---

'उत्तानोच्छूनमण्डूकपाटितोदरसंनिभे । क्लेदिनि स्नीवणे सक्तिरकृमेः कस्य जायते ॥'

'निर्वाणवैरदहनाः प्रश्नमाद्रीणां

नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन ।

रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च

खस्या भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः ॥'

अत्र भाव्यमङ्गलेंसूचनम् । रक्ताः सानुरागाः । प्रसाधिता अर्जिता भूयेंः । रक्तेन मण्डिता भूश्च येः । विप्रहो वैरं शरीरं च । खस्याः कुश- लिनः स्वर्गस्थाश्च ॥

अवाचकत्वात्कल्पितार्थत्वात्संदिग्धत्वाच विवक्षितमर्थ वक्तुमश-किरसमर्थत्वम् ।

पदस्य यथा---

'हा घिक्सा किल तामसी शिशमुली दृष्टा मया यत्र सा,
तिद्वच्छेद्रुजान्धकारितिमिदं दृष्टं दिनं कल्पितम् ।
किं कुर्मः, कुशले सदैव विधुरो धाता. न चेतत्कथं
नाद्यमवतीमयो भवित मे नो जीवलोकोऽधुना ॥'
अत्र दिनमिति प्रकाशमयमित्यथंऽवाचकम् । यथा वा—
'जङ्घाकाण्डोरुनालो नसकिरणलसत्केसरालीकरालः
प्रत्यप्रालक्तकाभाप्रसरिकसलयो मञ्जुमजीरभृङ्गः ।
भर्तुर्नृत्तानुकारे जयित निजतनुस्वच्छलावण्यवापीसंभ्ताम्भोजशोभां विद्धदिस्यवाचकम् । यथा वा—
'वापाचार्यस्तिपुरविजयी कार्तिकेयो विजयः
शस्त्रव्यस्तः सदनमुद्धिभूरियं हन्तकारः ।

वितः सरकारवान् । दृढभूमिर्व्युत्वानसंस्कारेण द्रागित्येवानभिभूतविषय द्रस्यदैः॥ अवायकः सादिखनेनावाचकत्वप्रसिद्धिद्रतस्ययोः, कल्पिनार्यसादिखनेन नेयार्थसस्य, संदिरधस्यादि- अस्त्येवैतित्कमु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां बद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः॥'

अत्र विजित इत्यत्रार्थे विजेय इत्यवाचकः । यथा च---

'महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावर्तक-प्रचण्डघनगजितप्रतिरुतानुकारी मुहुः।

रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः कृतोऽद्य समरोद्धेरयमभृतपूर्वः पुरः॥'

अत्र ग्वो मण्डूकादिषु प्रसिद्धो. न तृक्तविशेषणे सिंहनादे इत्यवाचकः। तथा च—

त्यनेन संदिग्धलसाममर्थत्वदोपेऽन्तर्भावमाह —मण्डकादिषु प्रसिद्ध इति । मण्ड-कादीनां शब्दो रवोऽभिधीयत इत्यर्थः ॥ यथा च--'यमिन्द्रशब्दार्थनिसूदनं इरेहिं-रण्यपूर्वं कशिषुं प्रचक्षते ।' अत्र हिरण्यकशिषुमिति वक्तव्ये हिरण्यपूर्वं कशिषुमित्यवा-वकम् । यनोऽत्र हिरण्यशब्दः कशिपुशब्दश्वाभिषेयप्रधानी वा स्याताम्, स्वरूपमात्रप्र-धानी वा । तत्र न ताबद्भिधेयप्रवानावनभ्युपगमात् । अर्थस्याममुख्यात् । नापि खरूपप्रधानी, न होवमसुरविशेषस्य हिरण्यकशिषोरभिधानानुकारः प्रख्यानिकयाकर्मभाः वेनाभिहितो भवति । द्विविधो हि शब्दानुकारः । शाब्द्स्वार्थस्वभेदात् । तत्रेतिना व्यव-च्छेदे शान्दः प्रसिद्ध एव । अर्थादवच्छेदावगनावार्थः । यथा — 'मह्दपि परदुःसं शी-तलं सम्यगाहु: ।' इह चायमथं। ८ नुकार इति नानावच्छेदात् । केवलं यत्तस्यामिधान-मनुकार्यं तन्नानुकृतम् । यशानुकृत तत्तस्याभिधानमेव न भवति । होके हि हिरण्यक-शिपुरिति तस्याख्या न हिरण्यपूर्वः कशिपुरित्यतः तस्या वाचकम् ॥ यथा वा---'श्रुण्णं यदन्तः करणेन पृक्षाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव ।' इत्यत्र कल्परृक्षा इति वक्तज्ये कल्पोपपदा वृक्षा इत्यवाचकम् । यतो विशेषणमिदमभिधानस्वरूपविषयमेवावकल्पते । नाभिषेयविषयम्, सोपपदत्वनिरुपपदत्वयोर्भिधानधर्मत्वात् । न चेतने विशेषितेन किंबितप्रयोजनम् । अभिधानमात्रादनभिमतार्थसिद्धेः । अभिधयविषयत्वे च तत्सिद्धिः र्भवेत, कि तु न तत्र यथोक्तविशेषणसंबन्धः संगच्छते । यत्र च संगच्छते न ततोऽभि-मतार्थसिद्धिरिति अवाचकत्वादसमर्थमेवेति । तस्माद्धरमयमत्र पाठः श्रेष्ठः--- श्रूष्णं यदन्तः करणेन नाम तदेव कल्पद्वमकाः फलन्ति । अस्मिश्र पाठे भ्रण्यासार्थस्य कल्प-हमानां बाबगती गुनान्तरलाभः । एवम् 'दशपूर्वरथं यमास्यया दशकणारिग्रहं प्रच-

'मझीरादिषु रिणतमायं, पिक्षषु च कूजितमभृति । स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितमभृति ॥ दृष्ट्या प्रयुज्यमानानेवंप्रायांस्तथा प्रयुक्तीत । अन्यत्रैतेऽनुचिताः शब्दार्थत्वे समानेऽपि ॥'

कचिद्रुणो यथा---

'आगुलम्बितवतीष्टकराग्रैनीविमर्थमुकुलीकृतदृष्टा । रक्तवैणिकहताधरतन्(?)मण्डलकणितचारु चुकूजे ॥' अत्र कूजितस्य पक्षिषु प्रसिद्धत्वेऽपि कामशास्त्रे प्रसिद्धत्वाद्गुणः ।

यथा वा उपमायाम् — 'पतिते पतङ्गमृगराजि निजमितिविम्बरोपित इवाम्बुनिधौ।

अथ नागयूथमिलनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ॥'
अत्र नागयूथेन धर्मिणा साम्यं तमसो वक्तमिमतं कवेने तद्धमेंण
मिलनत्वमात्रेण, मृगपतां पितते तस्यैव निःप्रतिपक्षतया स्वेच्छाविहारोपपत्तेः न तद्धन्मिलनानां तमसाम्, पतङ्गस्य मृगपितिरूपणावैयर्थ्यप्रसङ्गात् ।
न च तत्साम्यं सुन्दरहारिसदशसुभगसंनिभादिशब्दा इव मिलनादिशब्दाः
शक्तुवन्ति वक्तुम् इत्यवाचकत्वम् ।

यथा वा उस्रेक्षायाम्—

'उद्ययौ दीर्घिकागर्भान्मुकुलं मेचकोत्पलम् । नारीलोचनचातुर्यशङ्कामंकृचितं यथा॥'

क्षते। इत्यादाविष द्रष्टव्यम् ॥ मञ्जीरादीति । आदिग्रहणं रज्ञनाघण्टाश्रमराधर्यम् । प्रायप्रहणं सहसार्थवृत्तिकणिसिन्निगुन्नीत्याद्यर्थम् । प्रश्नतिग्रहणं वैद्येत्याद्यर्थम् । पुनरा-दिग्रहणं सिंहमृगाद्यर्थम् । प्रायप्रहणमि । ध्वनत्याद्यर्थम् । प्रवंप्रायानिति । वे श्रीलसामान्येन पेंच्यन्ते, अय च विद्येष एव दृश्यन्ते तानित्यर्थः । तथ्या — हेषति-रक्षेषु, भणतिः पुरुषेषु, कणतिः पीडितेषु, वातिर्थार्यां, न त्वन्यत्र । न हि भवति

१. 'निष्प्रति' स्यात्.

 <sup>&#</sup>x27;शिति' स्वात्. २. 'तिरखां इतवाशिते' इत्विभवानात् 'वाशितावर्षम्' स्वात्.
 'शाके' स्वात्. ४. 'वळवन्ते' स्वात्.

अत्र ध्रुवेवादिशञ्दवद्यथाशञ्दः संभावनं प्रतिपादियतुं नोत्सहते इत्य-वाचकः ।

यथा वार्थान्तरन्यासे---

'किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः प्रार्थयते मृगाधिपः । प्रकृतिः खल्लु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यया ॥'

अत्र महीयस इत्येकवचनं न सामान्यमर्थक्षपं व्यक्तमभिघातुं क्षमते इत्यवाचकत्वम् । बहुवचनस्येव वीप्मासमानफलस्य स्फुटत्वेन तदिभव्यक्ति-क्षमत्वात् । यथा—

'यावदर्थपदां वाचमेवमाधाय माधवः । विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥' सर्वादिशब्दोपादाने त्वेकवचनस्यापि न दोषः । यथा— 'छायामपास्य महतीमपि वर्तमाना-मागामिनीं जगृहिरे जनतास्तरूणाम् । सर्वेऽपि नोपनतमप्यपचीयमानं वर्षिण्णुमाश्रयमनागतमभ्येपैति ॥'

वाक्यस्य यथा---

'विभजन्ते न ये भूपमालभन्ते न ते श्रियम् । आवहन्ति न ते दुःग्वं प्रस्मरन्ति न ये प्रियाम् ॥'

अत्र विभजतिर्विभागार्थः सेवने, आलमतिर्विनाशार्थे लामे, आवहतिः करोत्यर्थो धारणे, स्मरतिर्विसारणार्थः सारणेऽवाचकः ।

कल्पितार्थत्वादेसमर्थम् ।

पदस्य यथा----

'किमुच्यतेऽस्य भूपाल मौलिमालामहामणेः। सुदुर्लभ वचीवाणैस्तेजो यस्य विभाव्यते॥'

१. 'इसमर्थत्वम्' स्थात्,

अत्र वचःशब्देन गीःशब्दो लैक्षित इति कल्पितार्थत्वम् । अत्र न केवलं पूर्वपदम्, यावदुत्तरपदमपि पर्यायपरिवर्तनं न क्षमते । जलध्यादौ तूत्तरपदमेव, वडवानलादौ तु पूर्वपदमेव । यथाहँ—

> 'निरूढा लक्षणाः काश्चित्सामर्थ्यादिभिधानवत् । कियन्ते सांप्रतं काश्चित्काश्चित्रैव त्वशक्तितः॥'

### इति ।

वाक्यस्य यथा--

'सपदि पङ्किविहंनमनामभृत्तनयसंविलतं बलशालिना । विपुलपर्वतवर्षिशितैः शरैः प्रवगसन्यमुळ्कजिता जितम् ॥'

पङ्किरिति दशसंख्या रुक्ष्यते । विहंगमोऽत्र चक्रम्नन्नामभृतो रथाः । दश रथा यस्य, तत्तनयौ रामलक्ष्मणौ उल्कृतजिता इन्द्रजिता कौशिक-शब्देनेन्द्रोल्क्रयोरभिधानमिति काशिकशब्दवाच्यत्वेनेन्द्र उल्कृ उक्तः ।

संदिग्धत्वादसमर्थत्वम् ।

पदम्य यथा---

'आलिक्कितस्तत्र भवानसंपराये जयश्रिया । आज्ञीःपरम्परां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु ॥'

अत्र वन्द्यां किं हटहृतमें हेलायां किं नमस्यामिति संदेहः । यथा वा-

'कस्मिन्कर्मणि सामर्थ्यमम्य नोत्तपतेतराम् । अयं साधुचरस्त्रसादञ्जलिर्वध्यतामिह ॥'

अत्र 'भूतपूर्वे चरट्' इति चरमत्यये कि प्वै माधुः, उत साधुषु चर-तीति संदेहः।

कचिद्रुणो यथा---

'पश्याम्यनङ्गजातङ्कलङ्कितां नामनिन्दिताम् । कालेनैय कठोरेण मस्तां किं नस्तदाशया ॥'

१. 'लक्ष्यते' का॰ प्र॰. २. 'अत्र सत्तु न' प्रकाशे. ३. कुमारिलम्हः. ४. 'म-हिकायो' प्रकाशे-

अत्र विरहातुराया ग्रीष्मकाल उपनते किं ग्रीष्मवाची कालशब्दः उत मृत्युवाचीति संदेहकारीदं वचनं युवानमाकुलीकर्तुं प्रयुक्तमिति ।

वाक्यस्य यथा---

'सुरालयोल्लासपरः प्राप्तपर्याप्तकम्पनः । मार्गणप्रवणो भास्त्रद्भृतिरेष विलोक्यते ॥'

अत्र किं सुरादिशन्दा देवसेनाशरविभूत्यर्थाः । उत मदिराद्यर्था इति संदेहः ।

कचिद्रुणो यथा---

'पृथुकार्तस्वरपात्र भूषितनिःशेषपरिजनं देव । विरुप्तत्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम् ॥'

अत्र वाच्यमहिमा नियतार्थप्रतिपत्तिकारित्वे व्याजस्तुतिपर्यवसायित्वा-दुणत्वम् ।

अनुचितार्थन्वं पदस्य यथा-

'तपस्विभियी सुचिरेण लभ्यते प्रयक्षतः सित्रिभिरिष्यते च या । प्रयान्ति तामाशु गति यशिखनो रणाश्चमेधे पशुतासुपागताः ॥' अत्र पशुपदं कातरतामिन्यनक्तीति अनुचितार्थम् । यथा वा उपमायाम्—

> 'कचिद्रे प्रसरता कचिद्रापत्यनिष्ठता । गुनेव सारङ्गकुलं त्वया भिन्नं द्विषां बलम् ॥'

तथा---

'विद्वस्फुलिङ्ग इव भानुरयं चकास्ति ।' 'अयं पद्मासनासीनश्चकवाको विराजते । युगादौ भगवान्त्रक्षा विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ॥'

पुरुषो वातीति । एवमन्यदपि बोद्धव्यम् ॥ पृथुकार्तस्यरेति । पृथुकानां बालानां वे भार्ताः खरास्तेषां पात्रम्, पृथ्नि कार्तखरस्य खर्णस्य भाजनानि च यत्र । भुवि उषितो भृषितः, अलंकृतश्च । विलसंकर्गनंगितिः पासुभिर्गहनम्, विलसन्तिभिः करे-

'पातालमिव नाभिस्ते स्तनौ क्षंतिभरोपमौ ।

वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसंनिमः॥'

एषु श्वाद्युपमानानां जातिप्रमाणगता हीनताधिता चेत्यनुचितार्थत्वम् ।

निन्दायां प्रोत्साहने च न दोषः । यथा---

'चतुरसस्त्रीजनवचनैरतिवाहितवासरा विनोदेन।

निशि चण्डाल इवायं मारयति वियोगिनीश्चन्द्रः॥'

इति ।

'विशन्तु वृष्णयः शीघं रुद्रा इव गहौजसः !'

इति च।

यथा वा उल्लेक्षायाम्---

'दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम् । क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपत्ने ममत्वसुच्चःशिरसां सतीव ॥'

अत्राचेतनस्य तमसस्तात्विकेन क्र्येण दिवाकराश्वास एव न संभवति, कुत एव तत्रयोजितमद्विपरित्राणम् । संभावितेन तु क्र्येण प्रतिभासमानस्य न काचिद्रनुपपत्तिरवतरतीत्यनुचितेव तत्ममर्थना ।

वाक्यस्य यथा----

'कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि गुणम्राममभितां यशो गायन्त्येते दिशि दिशि वनस्यास्तव विभो । जरज्ज्योत्स्वागौरस्फुटविकटसर्वाङ्गसुभगा तथापि त्वत्कीर्तिर्भमित विगताच्छादनमिह ॥'

अत्र कुविन्दादिशब्दास्तन्तुवायादिमभिद्धाना उपस्रोक्यमानस्य तिर-स्कारं व्यञ्जयन्तीत्यनुचितार्थम् ।

परुषवर्णत्वं श्रुतिकदुत्वम् ।

पदस्य यथा----

'अनक्रमक्रलगृहापाक्समिक्कतरिकतैः । आलिक्कितः स तन्वक्कचा कार्तार्थ्ये लभते कदा ॥' अत्र कार्तार्थ्यमिति ।

१. 'ब्रिति' प्रकाशोकं स्वात्.

वाक्यस्य यथा---

'अचूचुरचण्डि कपोलयोस्ते कान्तिद्रवं द्राग्विशदं शशाहः।' अत्र चण्डिद्रागादीनि पदानि श्रुतिकट्रनि । वकाद्यौचित्ये गुणो यथा —

> 'देधीद्वेवीङ्समः कश्चिद्गणवृच्चोरभाजनम् । किटात्ययनिभः कश्चिद्यत्र संनिहिते न ते ॥'

अत्र वैयाकरणी वक्ता ।

'यदा त्वामहमद्राक्षं पदविद्याविशारदैः । उपाध्यायं तदासापि समस्प्राक्षं च संमदम्॥'

अत्र वैयाकरणः प्रतिपाद्यः ।

'मानङ्गाः किमु वल्गितः किमफलैराडम्बरैर्जम्बुकाः

सारङ्गा महिषा मदं त्रजन कि शून्येषु शूरा न के । कोषाटोषममुद्धटोत्कटसटाकोटेरिभारेः शैनैः

सिन्युध्वानिनि हुंकृते स्फुरति यत्तद्गजितं गजितम् ॥'

अत्र सिंहे वाच्ये परुषाः शब्दाः ।

'अन्त्रप्रोतबृहत्कपालनलककृरकणत्कक्कण-प्रायप्रिङ्खतभूरिभूषणरंवराघोषयत्यस्वरम् । पीतच्छदितरक्तकर्दमधनप्राधारघोरोछल-द्यालोलस्तनभारभैरववपुर्दपीद्धतं धावति ॥'

अत्र बीभत्मे व्यक्त्ये ।

'रक्ताशोक कृशोदरी क नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं नो दृष्टेति मुधैव चालयसि किं वाताभिभूतं शिरः। उत्कण्ठाघटमानषद्यदघटासंघट्टदष्टच्छद-स्तत्यादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कुतः॥' अत्र शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि प्रकान्ते॥

१. 'दम्' प्रकाशे. २. 'पुरः' प्रकाशे. ३. 'प्राग्भारचोरोह्रस-' प्रकाशे.

कचित्रीरसे न गुणो न दोषः। यथा---

'शीर्णप्राणाङ्घिपाणीन्त्रणिभिरपघनैर्घरास्यक्तघोषा-

न्दीर्घाघातानघौषैः पुनरिष घटयत्येक उल्लाघयन्यः । धर्मोञ्चोम्तस्य वोऽन्तर्द्विगुणधनघृणानिघ्ननिर्विघवते-

र्दत्तार्धाः सिद्धसंघैविदधतु घृणयः शीष्रमंहोविषातम् ॥'

व्यवहितार्थप्रत्ययजनकत्वं क्रिष्टत्वम् ।

पदस्य यथा---

'दक्षात्मजादयितवहभवेदिकानां ज्योत्स्नाजुषां जलस्वाम्नरलं पतन्ति ।'

दक्षात्मजास्तारास्तामां दयिनश्चनद्रस्तस्य वस्त्रभाः कान्ताम्तद्वेदिका-नामिति।

श्रगित्यर्थप्रतीतौ गुणः । यथा---

'काञ्चीगुणस्थानमनिन्दितायाः'।

बाक्यस्य यथा----

'धिम्मलस्य न कस्य प्रेक्ष्य निकामं कुरक्रशावाक्ष्याः । रज्यत्यपूर्वबन्धव्युत्पत्तेर्मानमं शोभाम् ॥'

अत्र धस्मिलस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं न रज्यति इति संबन्धे क्रिप्टत्वम् ॥

अविमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्टो विषयोऽञो यत्र तस्य भावोऽविमृष्ट्वि-धेयांत्रत्वम् ।

णुभिः व्याप्तं च ॥ प्राधारः सेकः ॥ उल्लह्यंन् खास्थ्यं नयन् । द्शारमजेति । अत्रैकपदप्रखाय्योऽप्यर्थश्रन्दकान्तलक्षणो द्शारमजेखायनेकपदप्रखायितार्थपर्याको-चनाव्यवहिततया हिर्यमानो वाचकस्य हिर्यतामावहति ॥ काश्चीगुणस्थान-मिति । अत्र महत्वादवान्तरपदार्थप्रख्यमन्तरेणैव एकपदवद्यंप्रतीतिरिति नैत-

१. 'उहाषय' स्यात्. २. 'क्लिप्टता' स्थात्.

पदस्य यथा----

'वपुर्विक्रपाक्षमरूक्ष्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । वरेषु यद्घालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमि त्रिलोचने ॥' अत्रालक्षितत्वं नानुवाद्यम्, अपि तु विधेयमिति 'अलक्षिता जनिः' इति वाच्यम् । यथा—

'स्रतां नितम्बादवलम्बमानां पुनः पुनः केसरपुष्पकाञ्चीम् ।
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौर्वीमिव कार्मुकस्य ॥'
अत्र 'मौर्वी द्वितीयामिव' इति द्वितीयात्वमात्रमुत्नेक्ष्यम् । यथा च—
'तं कृपामृतुरवेक्ष्य भागेवं राघवः स्वितिवीर्यमात्मिनि ।
स्वं च संहितममोघमायकं व्याजहार हरमृनुमंनिभः ॥'
अत्र सायकानुवादेनामोघत्वं विधेयम् । 'अमोघमाशुगम्' इति तु
युक्तः पाठः । यथा च—

'मध्येव्योम त्रिज्ञह्नोः शतमुखितमुखः स्वर्गमर्ग चकार ।' इत्यत्र हि व्योमव प्राधान्येन विविक्षितम्, न तन्मध्यम् । तेन 'मध्ये व्योमः' इति युक्तम् । यथा वा—

'वाच्या वैचित्र्यरचनाचारुवाचम्पतेरिप । दुवेचं वचनं तेन बहु तत्रास्म्यनुक्तवान् ॥' अत्र नोक्तवानिति निषेधो विधेयः । यथा— 'नवजलधरः संनद्धोऽयं न द्दप्तिशाचरः'

इत्यादौ । न चानुक्तवस्वानुवादेनान्यदत्र किचिद्विहितम् । यथा---

तिहरम् ॥ व्योमेव प्राधान्येनेति । अत्र विश्वामित्रस्य तपःप्रनावप्रकर्षः प्रस्तुतः । स च तस्य निरुपकरणस्य सतः श्रून्यो व्योमिन स्वर्गसर्गसामध्येनेव प्रतिपादितो भवतीति व्योमेव प्राधान्येन विवक्षितम्, न तन्मध्यम् ॥ निषेधो विधेय इति । प्रसन्यविषयस्वादित्यर्थः । यदुक्तम्—'अप्राधान्यं विधेर्यत्र प्रतिषेषे प्रधानता । प्रस-

१. 'मुकतानु' प्रकाशे.

१. 'शुस्ये' स्यात्.

'जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । अगृध्वराददे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्वभूः॥' अत्रात्रस्त इत्यनुवादेनात्मनो गोपनादि । वाक्यस्य यथा—

'शय्या शाह्वलमासनं ग्रुचिशिला सद्य द्वमाणामधः शीतं निर्श्वरवारि पानमशनं कन्दाः सहाया मृगाः। इत्यप्रार्थितसर्वलभ्यविभवे दोषोऽयमेको वने दुप्प्रापार्थिनि यत्परार्थघटनावन्ध्येर्न्था स्थीयते॥' स्रोहिलानवादेन अध्यादीनि विधेयानि । अत्र च श्रु

अत्र शाङ्कलानुवादेन शय्यादीनि विधेयानि । अत्र च शब्दरचना विपरीता कृतेति वाक्यस्थैव दोषः, न वाक्यार्थस्य । एवं विध्यनुवादौ कर्तव्यौ—

ज्यप्रतिषेधोऽसौ कियया सह यत्र नत्र ॥' नत्रममासस्वनुपपत्रः । तस्य हि पर्युदास एव विषयस्तत्रैव विशेषण्यात्रत्रस्याग्रान्तेनोत्तरपदन संबन्धोपपत्ते । यदाह—'प्रभानत्वं विधेषंत्र प्रतिषेधे प्रधानता । पर्युदासः स विशेषो यत्रोत्तरपदेन नत्र् ॥' न च पर्युदासाश्रयणं युक्तम् , अर्थस्यासंगतिप्रसङ्गात् । उक्तवत्त्वप्रतिषेधो सत्रामिनतः, नानुक्तवत्वविधः । तस्मादस्य नत्रो विधेषार्थेनिष्ठतया प्राधान्यस्यान्ग्रमानार्थपरत्या तद्विपरीतवृत्तिना उक्तवच्छव्देन सह मदाचार्गनरतस्यव पितनेन वृत्तिनेत्वत एवति स्थितम् । यदाह—'नत्र्यस्य विधेषत्रेवं निषेषस्य विधेषानित । यदाहः—'अनुवास-मनुक्तवं न विधेयमुदीरयेत् । न सालव्यास्प्रसङ्गाः ॥' इति ॥ शाय्यादीनि विधेयानीति । यदाहः—'अनुवास-मनुक्तवं न विधेयमुदीरयेत् । न सालव्यास्पर्व किचित्कृत्रचित्रप्रतितिष्ठति ॥ विधेशोद्देश्यभावोऽयं रूप्यरूपकंत्वःभावः । न तत्र विधेयोक्तिव्देश्याप्यूर्वमिष्यते ॥' न तु 'शाद्वतं शाय्या ग्रीविध्यते । तथा च न यथोक्तदोपावकाणो भविष्यतीति । सत्यम् । सं सर्व-विषयोऽयं संवन्धस्य पुव्वार्थानत्वोपनमः । तस्य हि विशेषणविशेष्यभाव एव विष-योऽयं संवन्धस्य पुव्वार्थानत्वोपनमः । तस्य हि विशेषणविशेष्यभाव एव विष-योऽयं चेति । विध्यनुवादयोदेशस्यभावः। तदाह—
येति । विध्यनुवादयोदेशस्यभृतपदार्थसंवन्यनिवन्धनोऽर्थप्रतीतिकम इति प-

१. 'शाडुलायनु' स्थात्.

१. 'मः स्थायन्ते' स्थात्. २. 'कशायतः । न हि तत्र' स्थात्, ३. 'ननु' स्थात्, ४. 'न' स्थात्, ५. 'एवं वीतिं स्थात्.

'वैक्तारवीनिवसनं मृगचर्म शया
गेहं गुहा विपुलपन्नपुटा घँटाश्च ।
मूलं दर्जं च कुमुमं च फलं च भोज्यं
पुत्रस्य जातमटवीगृहमेधिनम्ते ॥'

यथा वा---

'संरम्भः करिकीटमेघशकलोहेशेन सिंहस्य यः सर्वस्यापि स जातिमात्रविहितो हेवाकलेशः किल । इत्याशाद्विरदक्षयाम्बुद्घटावन्धेऽप्यमंरव्थवा-न्योऽमौ कृत्र चमत्कृतरितशयं यात्वस्थिकाकेसरी ॥'

अत्र योऽसाविति पदद्वयमनुवाद्यविधेयार्थतया विवक्षितमनुवाद्यमात्रप्र-तीतिकृदिति यदः प्रयोगोऽनुपपत्रः । तथा हि । यत्र यत्तदोरेकतरनिर्देशे-नोपक्रमस्तत्र तत्पत्यवमिशना तदितरेणोपसंहारो न्याय्यः । तयोरप्यनुवा-

दार्थपार्वापयांनयमोऽवगन्तन्य द्यार्थः । तत्त्व यदन्यतं तस्यादावुपादानमनुपपन्नम् । यस्तु विधायतं तस्य पथात् । 'विक्वित्रने विक्षेपो भवति' द्याद्यां च तथेव दृष्टम् । तथा 'वृद्धिगदेन' इत्यत्र भगवता महाभाष्यकारेणावस्थापितम्—यदत्र मङ्क्षोतन् नार्थमाद्ये वृद्धिगदेन' इत्यत्र भगवता महाभाष्यकारेणावस्थापितम्—यदत्र मङ्क्ष्योतन् नार्थमाद्ये वृद्धिम् कार्यस्थाप्यान् सम्पात्, यथा 'अदेन्नुगः' दृत्येवमाद्ये ॥ 'प्रमाणमिवसंवादि ज्ञानम्' इत्यत्रापि 'यस्प्रमाणमिति कोकं प्रसिद्धम्, नद्यवसंवादि ज्ञानमेवेति विक्षेयम्' इति तास्पर्थार्थः । कार्थेऽपि एषव केली । यया—'इयं गेहं लक्ष्माः' द्व्यादि ॥ संरस्भ इति । अत्र कर्षाणं कीट्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च दाकलकान्दाभिधानेनादरः । सर्वस्येति । यस्य कस्यविन्यक्ष्यायस्येति अवहेला । जातेश्व मात्रशब्दिशिष्टतेन् नावलेपः हेलाशब्दाभिधानेनात्यनाप्रतिपत्तिरित्यतस्माधनत्या कविनोपनिबद्धम्। असंर- क्ष्यानित्यत्र व्यविमुद्रविष्ठेयांशन्तं प्रामादिकं तथानन्तर्भेव दर्शितम् । पुनरिबमुष्ट-विधेयांशत्वमेवाह—अश्र योऽसाविति । (एतदेव दृद्धितु निद्शेयति—रवरकार-

१. 'खक् तारवी नि' इति पाठी भवेत. २. छन्दोनुरोधेन विधेयस्य गेहस्य प्राक्तियोगः प्रतिभाति. ३. कुम्भा इत्यर्थः.

<sup>9. &#</sup>x27;एतदेकमाचार्यस्य मङ्गलार्थ मुख्यताम्' इति हि महाभाष्ये पाटः. २. अयं धतुश्चिहान्तर्गतपाटः 'संरम्भ इति' इत्यादि प्रन्थात्प्राक्तनो भवेत्. ३. 'त्वव् तार्थी नि' इति भवेन्,

दविधेयार्थविषयत्वेनेष्टत्वात्, तयोश्च परस्परापेक्षया संबन्धस्य नित्यत्वात् । अत एवाहुः—'यत्तदोर्नित्यमभिसंबन्धः' इति ।

स नायमनयोरुप्कमो द्विविधः - शब्दश्चार्थश्चेति ।

तयोरुभयोरुपादाने सति शाब्दो यथा-

'यदुवाच न तन्मिध्या यद्दौ न जहार तत्।'

तथा च---

'स दुर्मतिः श्रेयसि यस्य नादरः स पूज्यकर्मा सुहृदां श्रुणोति यः ।' इति ।

एकतरस्वोपादाने प्रत्यार्थः, तदितरस्यार्थसामर्थ्यनाक्षेपात् ।

तत्र तदः केवलस्योपादाने आर्थः प्रसिद्धानुभूतप्रकान्तविषयतया त्रिविधः।

तत्र प्रसिद्धार्थविषयो यथा—'द्वयं गतम्—' इत्यादि । अनुभूतविषयो यथा—'ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती' इति । प्रकान्तविषयो यथा—

> 'कातर्ये केवला नीतिः शोर्थे श्वापदचेष्टितम् । अतः सिद्धिं समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेप सः॥'

यदः पुनरुत्तरवाक्यार्थगतत्वेनैवोपात्तस्यार्थसंबन्धः संभवति, पूर्ववाक्यग-तस्य तच्छद्धस्यार्थादाक्षेपान् ।

यथा---

'साधु चन्द्रमसि पुष्करैंः कृतं मीलितं यद्भिरामताधिके । उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुनः॥'

प्रागुपात्तस्य यच्छद्धस्य तच्छद्धोपादानं विना साकाङ्कतेव । यथात्रैव स्रोके आद्यपादयोविपर्यये ।

क्कचिदनुपात्तमपि द्वयं सामध्योद्गम्यते । यथा----

> 'ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नेप यत्नः ।

बीनिवसनमिति)॥ ये नाम केचिदिति । नामशब्दोऽक्षमायाम् । यदुक्तम्---

उत्पत्स्यते तु मम कोऽपि समानधर्मा
कालो श्वयं निरविधिविपुला च पृथ्वी ॥'
अत्र स कोऽप्युत्पत्स्यते यं प्रति यत्नो मे सफलो भविष्यतीत्युभयोरिष
अर्थादाक्षेपः ॥ एवं च स्थिते तच्छब्दानुपादानेऽत्र साकाङ्कृत्वम् ।
न चेासावित्यस्य तच्छब्दार्थत्वं युक्तम् । यथा—
'असौ मरुच्चुन्वितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलामणीः ।
वियुक्तरामातुरदृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥'
अत्र हि न तच्छब्दार्थे प्रतीतिः । प्रतीनो वा—
'यस्य प्रकोपशिखिना परिदीपितोऽभूदुत्फुल्लिकंशुकतरुप्रतिमो मनोभूः ।
योऽसो जगच्चयलयस्थितिसर्गहेतुः

पायात्म वः शशिकलाकलितावतंमः ॥'

अत्र स इति पानरुक्तं स्यात्।

'नाम कुत्सप्रश्नविषादामपंत्रीतिसंख्यानृतानयसंभावनासु।' ये केचिदिह प्रबन्धे देशकाले नास्माकमवज्ञां कुर्वन्ति, ते किमिप स्वन्यं किचिल्लोकोत्तरं वा जानन्ति, तान्
प्रति नैष प्रकरणनिर्माणविषयो यत्रः, तेषां म्नोकदिश्वात् । लोकोत्तरं यंज्ञानन्तीति
व्याख्यातं(१)तत्तेषामुपद्वासाय । कान्प्रति तदीं त्याह — उत्पत्स्यते त्विति । सारेतरिवभागज उत्पत्स्यते किथिदिति संभाव्यते ॥ प्रविमिति । तथा हि—सर्वेषामेव
ताबत्समासानां प्रायेण विशेषणांवशेष्याभिषायिपदोपरिवनश्चरित्वं नाम सामान्यं लक्षणमाचक्षते । इत्रथा तेषां समर्थतानुपपत्तेः । सच विशेषणविशेष्यभावो द्विधेव संभवति—
समानाधिकरणो व्यधिकरणश्चेति । तत्राद्यः कर्मधारयस्य विषयः । यत्र तु द्वे बहूनि
वा परान्यन्यस्य पदस्यार्थे विशेषणभावं भजन्ति सा बहुनिहेः सरणिः । तत्र्वव यदा
संख्यायाः प्रतिषेधस्य च विशेषणभावो भवेत्तदा द्विगोर्नञ्यमासस्य च गोचरः । द्वितीयः
प्रकारः कारकाणां संबन्धस्य च विशेषणत्वाद्वहुविधः स तत्युरुषस्य पन्याः । तत्रापि
यदाव्ययार्थस्य विशेषणता स्थात्तदाव्ययीभावस्य परामर्शः। तदेवं समासानां विशेष-

१. 'तेऽस्ति' इति मालतीमाधव-कात्रप्रकाशयोः. २. 'योऽसी कुत्र चम-' इत्युवाहृतश्लोक इति. ३. 'ब्यार्थप्रतीतिः' प्रकाशे.

१. 'ये जानन्ति' इति स्थात्.

णविशेष्योमयांशसंस्पर्शत्वेऽपि यदा विशेषणांशः खाश्रयोत्कर्षाश्रानमुखेन वाक्यार्थचम-त्कारकारणतया प्राधान्येन विवक्षितौ विषेयधुरामधिरोहेदितरस्त्वनुद्यमानकल्पतया न्यरभावमिव भजते तदासी न वृत्तेविषयो भवितुमहीत । तस्यां हि स प्रधानेतरभा-वस्तयोरस्तमियात् । तचैतद्विशेषणमेकमनेकं वास्तु नानयोविशेषः कश्चित् । नन्वत्र विशेषणत्वमवच्छेदकत्वाद्वणभावो विधेयत्वं च विवक्षितत्वाप्राधान्यं तःकधं तयोर्भाः वाभावयोरिवान्योन्यविरोधादेकत्र समावेश उपपद्यते येनैकत्र नियमेन समासो निषिध्ये-तान्यत्र व विकल्प्येत । नेष दोषः । विरोधस्योभयवस्त्रनिष्ठत्वात् शीतोष्णादिवत् । न चेह बस्तुत्वसुभयोः संभवति । एकस्पैव वास्तवत्वादन्यस्य वैवक्षकत्वेन विपर्ययात् । न च वस्तुवस्तुनोविरोधः । न हि सत्यहस्तिनः कल्पना केसरिणश्च कश्चिदन्योन्यं विरो-धमवगच्छति । फलभेदस्त्वनयोर्निर्विवाद एव । एकस्य हि सकलजगद्रम्यं शाब्दिकैक-विषयपदार्थसंबन्धमात्रम् । अपरस्य पुनः कतिपयसहृदयसंवेदनीयः सन्कवीनामेव गोचरो बाक्यार्थचमत्कारातिशय इति । अत्र कमेणोदाहरणानि । तत्र कर्मधारये यथा--'उत्ति-ष्टन्या रतान्ते भरमुरगपता पाणिनैकेन कृत्वा पृत्वा चान्येन वासी विगलितकवरीभा-रमंसं वहन्त्याः । भूयस्तःकालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना र्शारिणा वः शय्यामालिङ्गय नीतं वपुरलसलसद्वाहुलक्ष्म्याः पुनानु ॥' अत्र विगलितकवरीभारत्वमलसलसद्वाहुत्वं चांसवपुषीर्विशेषणे रतेरहीपनविभावतापादनेन वाक्यार्थस्य काममपि कमनीयतामा-बहुत इति प्राधान्येन विविक्षितत्वान ताभ्यां सह समासे कविना न्यग्भावं गमिते। यथा चात्रैव तत्कालकान्तिद्विगुणितमुरत्यीतित्वं हेत्रमावगर्म विशेषणं शीरेहिचताच-रणलक्षणमतिशयमाद्धद्विधयतया प्राधान्येन विवक्षितमिति न तेन सह समासे निमी-लितम् । 'पदमेकमनेकं वा यद्विषेयतार्थतां गतम् । न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्य-महिति ॥' तत्रेकमदाहरमेव । अनेक यथा-- 'अवन्तिन।थोऽयमद्यवाहविंशालवक्षास्त-नुवृत्तमध्यः । आरोप्य चकन्नममुष्णतेज्ञास्वष्टेत्र यन्त्रोहिष्टितो विभाति ॥' यथा च--'बिद्वान्दारसख: परं परिणतो नीवारमुटिंपचा मत्यज्ञाननिविदंधत्प्रहरणं होमार्जनी-हेतुतः । रे दुःक्षत्रिय किं त्वया मम पिता शान्तं मया पुत्रवात्रीतः कीर्खंविशेषतां तदिह ते धिक् धिक् सहस्र भुजाम् ॥' यथा वा-'राज्ञो मानधनस्य कार्मुकभूतो तुर्यो-धनस्याप्रतः प्रत्यक्ष करवान्धवस्य मिषतः कर्णस्य शस्यस्य च । पीत तस्य मयाद्य पाण्डवबध्केशाम्बराकविणः कोष्णं जीवत एव तीक्ष्णकर जक्षण्णादमृश्वक्षमः ॥' यथा च- हे इस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्विजस्य जीवानवे विम्रज श्रद्रमुनी कृपाणम् । भो रामपाणिरसनिर्भरगर्भे खिन्नदेवीप्रवासनपटोः करुणा कुतस्ते ॥' एवम् — 'अङ्गराजसेनापते राजवलम द्रोणापहासिन्, रक्ष भीमाद:शासनम्' इत्यादी द्रष्टव्यम् । विशेषणविशेष्यभा-बतुस्यफलो विध्यनुवादोऽपीति । तत्रापि तद्वदेव समासाभावोऽवगन्तव्यः । यथा-'नापाचार्यस्त्रिपुरविजयी' इति । प्रत्युदाहरणं त्वेतेषामेव कृतसमासर्व · · · · कल्पनीयम् । बहुमीही यथा--'येन स्थलीकृती विन्ध्यी येनाचान्तः पयोनिधिः । बातापिस्तापिती बेन स मुनिः श्रेयसेऽस्त वः ॥' भत्रापि विन्ध्यादिविषयत्वेन स्थलीकरणादि बह्विशेष-

णत्योपातं तत्कर्तुर्भेनेरतिदुष्करकारितया कमपि तपःप्रभावप्रकर्षेमेव द्योतयति । विन्ध्यस प्रतिदिवसमुच्छ्याच्छादितार्कप्रकाशस जगदान्ध्यविधायित्वात्पयोनिधेर-गाषत्वादपारत्वाच वातापेश्व मायापरिप्रहप्रत्तसमस्तलोकत्वासतस्त्रप्राधान्येन विव-क्षितमिति न तै: सह समासे निजीवीकृतम् । प्रत्युदाहरणं यथा-- 'यः स्थलीकृत-विन्ध्योऽद्विराचान्तापारवारिधिः । यश्च तापितवातापिः स मुनिः श्रेयसेऽस्त वः ॥' केचित्पनरनयोहदाहरणप्रत्यदाहरणयोरर्थस्योत्कर्षापकर्षप्रतीतिमेदो न कश्चिद्रपलभ्यत इति मन्यन्ते । ते इदं(एवं) प्रष्टव्याः--'कि भोः, सर्वेष्वेव समासेषु इयं तदप्रतीतिहत बहुबीहाबेबायं शाप.' इति । तत्र यदि सर्वेष्वेचेत्यभ्युपगमस्तर्हि सहृदयाः साक्षिणः पुच्छपन्ताम् । वयं तावन्महदन्तरमेतयोः प्रतीखोः पश्यामः । अथ बहुबीहावेवे-त्युच्यते, तद्युक्तम् । न हि प्रतीतिभेदहेती प्रतीतसामध्ये सलकस्मात्तदसंभवी भिवतुं न्याय्यः । एवं हि क्षित्यादिसामध्यामविकलायामङ्करादिकार्योत्पादाभावाभ्यु-पगमोऽपि प्रसज्यते । सर्वत्रवायं प्रतीतिभेदोऽभ्युपगन्तत्र्यो नैव वा कुत्रचिन्न पुन-रिदमर्थजरतीयं रुभ्यते । इह प्रतीतिवैचित्र्यं स्पष्टमवधारयत् मतिमान् । यत्र विध्यतुवादभावाभिधिन्सर्येव पदार्थानामुपनिबन्धस्तत्रापि हि प्रधानेतरभावविवक्षा-निबन्धनी समासस्य भावाभावादुपगतावेव । यथा---'सूर्याचन्द्रमसी यस्य मातामह-पितामही । खयं इतः पतिर्द्धाभ्यामुर्वद्यावनुवाचयः ॥' अत्र हि त्रेलोक्यालंकारभू तौ चराचरस्य जगतो जीवितायमानी भगवन्ती सूर्याचन्द्रमसी प्रसिद्धावनुद्य यन्मातामह-पितामहभावो विहितस्तत्तस्य पुरुरवसस्तौ ठोकोत्तरभयाभिजनजनितमभिमानं कामपि काष्ठामधिरोपयतो विशेषणविशेष्यभावाभिहितेनेव नयेनात्राप्यन्यमानगतोऽतिशयो विधीयमानाकारसंक्रमणक्रमेण तत्संबन्धिनः पर्यवस्यति । तयोहि खरूपमात्रं भिन्नं फलं पुनः पारम्पर्येण वाक्यार्थात्कर्षलक्षणमेकमेवेति प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न तौ ताभ्यां सह समासे म्लानिमानीती । इह च--(जनको जनको यस्या याता तस्योचिता वधः । आर्थस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्याव्यास्पदम् ॥' इति । द्विगी यथा--'उपपन्नं नतु शिवं सप्तस्वहेषु यस्य मे । दैवीनां मानुषीणां च प्रतिकर्ता त्वमापदाम् ॥' इस्तत्र संख्यायाः संख्येयेष्वद्रेषु निरवशेषताप्रतिपत्तिफलमतिशयमाद्धानायाः विवक्षा । तत एव हि तेषु द्विविधापत्प्रतीकारेण राज्ञः शिवोपपत्तिः परिपुष्यतीति तस्मासीः सह समासो न विहितः। यथा च---'निप्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच धनदानुजः। रामेण निहितं मेनं पदं दशसु मूर्धसु ॥' प्रत्युदाहरणमेतदेवोदाहरणम् , कृतसमासदै-शर्थं(पम्यं) द्रष्टव्यम् । नञ्समासविषयसु पूर्वमेव वितलोपदर्शित उपपादितश्च । तसुरुषे कर्द्वया—'देश: सोऽयमरातिशोणितजलैर्यस्मिन्हदा: पूरिता: तथाविधः परिभवस्तातस्य केश्वश्रहः । तान्येवाहितशीस्त्रघस्मर्गुरूण्यस्नाणि भास्तन्ति नो

९ 'शक्ष' प्रकाशे. २ 'मे' प्रकाशे.

यदामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः कोधनः ॥' रामेणेति रामस्य कर्तुमावेन करणं प्रति यद्विशेषणत्वं तत्तस्य दारुणतातिरेकात्मकमुत्कर्षे शैद्ररसपरियोषपर्यवसायिनं समर्पयति । तस्य निरतिशयशौर्यशौण्डीर्यशालित्वेन घोरतरनैर्पृण्यनिप्तत्या च प्रतिद्धेः। तेन तत्प्राधान्यात्र विशेष्येण सह समासे गुणतां नीतं कत्रीदेः कारकस्यानेकस्य समशीर्षकया विशेषणभावेन यदुपादानं स द्वन्द्वस्य विषय इति तत्स्वरूपनिरूपणावसर एव तस्य प्राधान्यमप्राधान्यं चाभिधास्यत इति न तदुदाहरणमिहोपद्शितम् । नापि विध्यतुवादभावोदाहरणं तस्य विशेषणविशेष्यभावतुस्यफलतया तत्समानवृत्तान्तस्यो-पपादनात् । प्रत्युदाहरणं यथा-- 'यस्यावमस्य गुरुदत्तमिमं कुठारं हिम्भोऽपि राम इति नाम पदस्य हुन्ता ।' इति । कर्मणो यथा--'कृतकक्रिपतैर्वाष्पाम्भोभिः सदैन्य-विलोकितैर्वनमसि गता यस प्रीत्या मृतापि तथा खया। नवजलधरस्यामाः परस-न्दिशो भवती विना कठिनहर्दैयो जीवत्येव प्रिये स तव प्रिय: ॥' अत्र वनमिति बद्गमनिकयायाः सीताविशेषणभूतायाः कर्मभावेन विशेषणं तत्तस्या रामप्रीतिप्रकर्ष-युक्ताया अन्यकुलमहेलादुर्लभं दुष्करकारित्वं नामोत्कर्षमप्यति । वनवासदःसस्याति-कष्टत्वात् । स चोत्कर्षो रामस्य रतेरुद्दीपनतां प्रतिपद्यत इति प्रधानं न गतेत्वनेन सह समासे कविना तिरस्कृतम् । यथा च--'गुर्वेर्थमर्था श्रुतपारदश्वा रघोः सकाशाः दनवाप्य कामम् ।' इत्यत्र गुर्वर्थमित्यथिनो ऽर्थकियामुखेन यद्विशेषणं तत्तस्य श्लाहय-तातिशयाधानद्वारेण रघोरुत्साहपरिपोषे पर्यवस्यतीति प्राधान्येन विवक्षितत्वामार्थिना सह समासे सताममतामवमतां गमितम् । संवर्धितानां सुतनिर्विशेषमिति । प्रत्युदाहरणं यथा- 'प्रदक्षिणकियातीतस्तस्याः कोपमजीजनत् ।' इति । 'तमभ्यनन्दत्प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः ।' इति । यथा-'कामार्चितार्थिनाम्' इति । यथा-'कालप्रबोधिनाम्' इति च । करणस्य यथा-'आलोकमार्गे सहसा' इति । अत्र करणेति यत्केशहस्तकमैकस्य संभाविता ""स्पारोधानस्य करणभावेन विशेषणं तत्तस्याः कस्याश्रिद्रभसीत्युक्यप्रहर्षप्रकर्षरूपमतिशयं प्रतिपादयद्वध्वरयोरुपसंपद्म-साधारणीमभिव्यनक्ति । यदवलोकनाधानव्यवधानाधायिनी तावतीमपि कालकलां विद्यायमानां मन्यमानया सततस्वाधीनेनैकेन करकमलेन रोघोऽप्यस्य न कृतस्तेन तरप्रधानमिति न रुद्ध इलनेन समासेऽस्तमुपनीतम् । यथा च--'कर्तुमक्षमया मानं प्राणेश: प्रत्यभेदि यत्। सोऽयं सिंख सहस्तेन समाकृष्टस्त्रयानल:।।'इति । प्रत्युदाहरणं यया-'धात्रा खहरतलिखितानि ललाटपट्टे को वाक्षराणि परिमार्जियतुं समर्थः।' इति । संप्रदानस्य यथा-'पीलस्तः खयमेव याचत इति शुला मनो मोदते देवो नैव हरप्रसादपरशुस्तेनाथिकं ताम्यति । तद्वाच्यः स दशाननो मम गिरा दत्वा द्विज्ञे-भ्यो महीं तुभ्यं मृहि रसातलत्रिदिवयोर्निर्जिला कि दीयताम् ॥' अत्र द्विजेभ्य इति निर्जयपूर्वकस्य भागवकर्तृकस्य महीदानस्य संप्रदानत्वेन यहिद्योषणं तन्महाः पात्रसा-त्करणेनोत्कर्पमादघद्धार्गवशीर्यातिरेकामित्यक्रनेन दशाननस्य कोधोद्वीपनपर्यवस्रायि

भवतीति प्राधान्येन विवक्षितत्वाम दत्तेखनेन सह समासे कविना विच्छाबीकृतम्। प्रस्युदाहरणमेतदेव पूर्ववद्रष्टव्यम् । अपादानस्य यथा---'ताताबन्मवपुर्विखिहतविय-क्रीयें कृतान्ताधिकं शक्तिः कृत्बसुरासुरोष्मशमनी नीता तथोचैः पदम् । सर्वे बत्स भवातिशायि निधनं श्रुद्राम् यत्तापसात्तेनाहं त्रपया श्रुचा च विवशः कष्टां दशामा-गत: ॥' अत्र तातादिति क्षद्राम् यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपादानमावेन विशेषणे ते तातस्य [पितामह]पितामहतया महामुनिपुलस्यापखतया च धुद्रतापसस्य च गणनानईत्या तयोरतकर्पापकर्षद्वारेण तद्वतः कुम्भकर्णस्य कामपि कुलीनतां शौ-र्थापकर्ष चादधाने भ्रातुर्दशाननस्य शोकत्रपापावकेन्धनत्वभावेन परिणमत इति प्रा-धान्येन विवक्षितेन ताभ्यां सह समासे गुणतां गमिते । प्रत्युदाहरणं यथा-अत्रैव 'क्रीये कृतान्ताधिकम्' इति । यथा च 'आसमुद्रक्षितीशानाम्' इति । अधिकरणस्य यथा-- 'शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम् । बार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुखजाम् ॥' अत्र शेशव इलादीनि यान्यभ्यस्तविद्यात्वादीनामधिकरणमावेन विशे-षणानि तानि तेषामितरान्वयवैलक्षण्यलक्षणमतिशयमादधानानि रघणां यथौं वित्यं नयविनयादिसंपद्मुन्मीलयन्तीति प्राधान्येन विवक्षितत्वान्न तैः सह समासे समशीविकां नीतानि । प्रत्यदाहरणं यथा—'रेणुरक्तविलिप्ताङ्गो विकृतो वणभूषितः । कदा दःप्र. स्यभिज्ञातो भवेयं रणभूषितः ॥' संबन्धस्य यथा—'द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।' इति । यत्समागमप्रार्थनायाः शोचनीयतां गतौ हेत-रवेनोपात्तायाः संबिन्धद्वारेण विशेषणं तत्तस्यास्तत्र यत्सामध्यं तत्सुतरामुपबृंहयति । तस्य सक्लामक्रलनिलयतया निन्दिताचारनिरततया च दर्शनस्पर्शनसंभाषणादीनामपि प्रतिषिद्धस्वात् । अतो विधेयार्थतया प्राधान्येन विवक्षितं न विशेष्येण सह समासे प्रखरीकृतम् । यथा च 'स्कन्दस्य मातुः पयसां रसझः' इति । 'कः क्षमेत तवानुजम' इति । प्रत्यदाहरणं त 'कि लोभेन विलक्षित:-' इति दर्शितमेव । यथा च--'जयाशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोत्यिताचिषा । हरिचकेण तेनास्य कण्ठे निष्क इवा-पिंत: ॥' इति । अत्र हि हरेः संबन्धित्वेन चकस्य जयाशास्पदत्वमिति हरेरेव प्रा-धान्यविवक्षा न चक्रमात्रस्य । तश्च तस्य समासेऽस्तमुपगतम् । विभक्यन्वयव्यति-रेकानुविधायिनी हि विशेषणानां विधेयतावगतिः । तत एव र्चवां विशेष्ये प्रमाणा-न्तरसिद्धत्वोत्कर्षापकर्षाधायिनां शाब्दे गुणभावेऽत्यार्थे प्राधान्यम् । विशेष्याणां च शाब्दे प्राधान्येऽप्यार्थो गुणभावोऽप्यनुषमानत्वात्. समासे च विभक्तिलोपानोत्कर्षा-पकर्षावगतिरिति न तिश्रवन्धनारसाभिव्यक्तिरिति तदात्मनः काव्यस्येदमविश्रष्टविधे-यांशत्वं दोषतयोक्तमिति । अव्ययीमावे यथा--'सा दियतस्य समीपे नावस्थातं न वित्रमुखहते । हीसाध्वसरसविवशा स्पृशति दशां कामपि नवीढा ॥' इत्यत्र दयितस्येति संबन्धितया यत्समीपस्य विशेषणं तत्तस्य सुकृतशतकभ्यतालक्षणमूनक-र्वमादभवतेष्द्रीपने पर्यवस्यतीति प्राभान्येन विवक्षितस्वान्नोपद्यितसितिवस्यसीयार्थे-

नाव्ययेन सह समासेऽवसादं गमितम्। प्रत्युदाहरणं तु 'मध्ये ब्योम-' इत्यादि प्रदर्शितमेव । अनेनैव न्यायेन कृत्तद्धितवृत्त्योरपि प्रतिवेधोऽवगन्तव्यः । तत्राप्युक्तक्रमेण प्राधान्येन रसभावविवक्षाविशेषात् । तयोग्दाहरणं यथा--'यः सर्वे कषति सलो विभर्ति यः कुक्षिमेव सत्यतिथी । यस्तु विश्वं तुदति सदा शीर्षच्छेदं त्रयोऽपि ते इंसी ॥' इस्वत्र सर्वादीनां कर्षणादिषु कर्मभावेन विशेषणतयोपात्तानामुत्कर्षाभिधायितया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्र तै: सह कृत्ती न्यरभावी विहित:। सर्वार्थस्य भुवनाभयदानदीक्षा-बद्धकक्षाणां बोधिसत्त्वानामपि चरितस्य तदन्तःपातित्वात् । खलाः खलु दम्भादि-दोषारोपेण तदपि तेषां कवन्त्येव । कायोपलक्षणस्य कुक्षेः कायस्य सर्वोश्चिनिधा-नत्वाद्विनश्वरत्वाच । विधोश्व सकलजगदानन्दहेतुःवात्कषणादिष्वकार्यकारितयापरा-भातिरेकलक्षणमुत्कर्षमाद्ध्यतां प्राधान्येन विवक्षा शीर्षच्छेदस्य च शरीरेषु निप्रहेषु तदतिरिक्तस्यान्यस्यासंभवात् । यथा च-'रामोऽस्य सर्वं सहे' इति । उचितकारित्वं प्रति किमुच्यते । रामभद्रस्य दशरथप्रसृतिरसाविति च । प्रस्योत्पत्तिः पुनर्न्यग्भू-तसर्वादिकर्मभावः कषणादिषु कर्त्रश एवोन्ममतया प्रकाशेत न कर्माशस्त्रत्रैव प्रस्ययो-त्पत्तेः । वाक्ये तु यद्यपि शब्दवृत्तेन कियायाः प्रधानभावेन प्रतीतिः तथापि तत्रान्या विवक्षा कृतः साधनानामपि सा प्रतीयत एव । न वैकस्मिन्नेव वाक्ये द्वयोः साध्य-साधनयोर्युगपत्प्रधानभावोऽनुपपत्र इति शक्यं वक्तुम् । शब्दार्थसामध्येविवक्षाकृतानां त्रयाणामप्येकस्यव विवक्षाकृतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया तयोः समशीर्षिकाभावात् । तदिदमत्र तात्पर्यम् । यत्कथंचिदपि प्रधानतया विवक्षितं न तन्नियमेनेतरेण सह समासमहतीति । इतरश्च विशेष्यमन्यद्वास्तु न तत्र नियमः तेन द्वन्द्वपदानां खरूपाणां च पदानामर्थस्यान्योन्यं विशेषणविशेष्यभावाभावेऽपि यदा प्रत्येकं किया-संबन्धोपगमलक्षणं प्राधान्यं विवक्ष्यते तदा तेषामपि समास एकशेपश्च नेष्यत एव । यथा-- 'किमन्ननेनायतलोचनाया हारेण कि पीनपयोधरायाः । पर्याप्तमेतनन् मण्डनं ते रूपं च कान्तिश्व विद्याधता च ॥' अत्र रूपादीनां प्रत्येकं मण्डनिक्रयाभिसंबन्धक्रतं प्राधान्यं रत्युद्दीपनपर्यवसायि विवक्षितमिति न तत्तेषां समासेऽवसादितम् । यथा च--'यान्खा मुहुर्वेहितकंधरमाननं तदावृत्तवृन्तशनपत्रनिभ वहन्खा । दिग्धामृतेन च विषेण च पश्मलाक्या गाउं निस्नात इव मे हृदये कटाक्षः ॥' इति । एकशेषे यथा-'प्राप्तावेकरथारूढों पृच्छन्ती त्वामितस्ततः । कश्च कश्च स कर्णारः स च क्री वकोदरः ॥ इति । प्रत्युदाहरणमेतदेव कृतैकशेषमवगन्तव्यम् ॥ अत्र पुनरेष प्रधा. नेतरभावो न विवक्षितः खरूपमात्रप्रतिपत्तिफलध विशेषणविशेष्यभावस्तत्र समासाः समासयोः कामचारः । यथा---'स्तनयुगमश्रुकातं समीपतरवर्ति हृदयशोकामेः । बरति विमुक्ताहारं वतिमव भवतो रिपुन्नीणाम् ॥' इत्यत्र भवत इति रिपुन्नीणामिति च रिपुक्षीणां स्तनपुगस्य च संबन्धित्वेन यद्विशेषणं न ततस्तेषामुत्कर्षसोगः कथिहि-वक्षितः । अपि तु तत्संबन्धप्रतीतिमात्रं तच वतमिव भवदरिवध्रस्तनद्वयमिस्यतः

समासादपि तुल्यमेव । यथा वात्रेव रिपुलीणामिति रिपुसंबन्धमात्रप्रतीतिः लीणा-मिति । 'विनोत्कर्षापकर्षाभ्यां खदन्तेऽर्था न जातुनित् । तदर्यमेव कवयोऽलंकारं पर्युपासते ॥ तौ विधेयानुवाद्यलविवक्षेकनिबन्धनी । सा समासेऽस्तमायातील्यसकृत्पति-पादितम् ॥ अत एव हि नैदर्भी रीतिरेकेव शस्यते । यतः समाससंस्पर्शस्तत्र नैवो-पपराते । संबन्धमात्रमर्थानां समास्रो हावबोधयेत ॥' नोत्कर्षापकर्षे वा। यथा--'ऊर्घा-क्षितापगलितेन्दुसुधालवत्के जीवत्कपालचयमुक्तमहादृहासम् । संत्रस्तमुग्धगिरिजाव-लिताङ्गसङ्गृह्यं वपुर्जयति हारि पिनाकपाणः ॥ वाक्यान् मयमप्यदः । यथा-'न्यकारो श्रयमेव मे यदरयस्तत्राध्यसी तापसः सोऽध्यत्रव निहन्ति राक्षसकुलं जीव-लाही रावणः । धिक धिक शक्रजितं प्रवीधितवता किं कम्भकर्णेन वा खर्गप्रामटिका-विलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजेः ॥' इति । तथा हि । मम अरय इति बहुवचनेन शत्रुशत्रुमद्भावो ममानुचित इति संबन्धानीचित्यं क्रोधविभावो व्यज्यते । तपो विद्यते यस्येति पीरुषकथाद्दीनत्वं तद्धितेन मत्त्वर्थीयेनाभिव्यक्तम् । तत्रापिशब्देन निपातसमु-दायेन तापस्य सतः शत्रताया अत्यन्तासंभाव्यमानत्वमभिव्यक्तम् । मत्कर्तृका यदि जीवनिकया तदा हननिकया तावदन्चिना तस्यां च स कर्ना । अपिशब्देन मानुष-मात्रकः । अत्रैविति मद्धिष्टिनो देशोऽधिकरणम् । निःशेषेण हन्यमानतया राक्षस्यकं च कर्मेति । तदिदमसंभाव्यमुपनतमिति पुरुपकारासंपत्तिःवन्यते । रावण इति । येन इन्द्रपुरविमर्दनादि किं किं न कृतमिति । धिरिधगितिनिपातेन शक्तजितमित्यपपदस-मासेन सह कता च शकं जितवानिखाख्यायिकेयमिति व्यज्यते । खर्गेखादिसमासस्य खपौरपानुसारणं प्रति व्यन्नकत्वम् । प्रामिटिकेति खार्थिकतद्वितप्रयोगेण खीप्रसायस-हितेनाबहमानास्पद्तव व्यज्यते । विलुण्डनशब्दे विशब्दस्योपसर्गस्य निर्दयावस्कन्दव्यञ्ज-करवं वृथाबाद्देन खान्मपीरुषनिन्दा व्यज्यते । भुत्रैरिति बहुवचनेन प्रत्युत भारमात्र-मेतदिति व्यज्यते इति । कि त प्रवृत्तिरेतस्य रसाभिव्यत्त्रयपेक्षया शान्तश्हारकरुणान-न्तरेण प्रशस्यते । 'यतः समासो वृत्तं च वृत्तयः काकवस्तथा । वाचिकाभिनयात्मत्वा-इसाभिव्यक्तिहेतवः ।। स चार्धान्तावधिः कार्या नाथिको गद्यताप्तिनः । गद्ये हि वृत्तवै-कल्याध्यना तद्यक्तिहेतुता ॥' यथानन्तरोक्ते उदाहरणं —'तस्याभिनः पदार्थाना संब-न्धक्षेत्परस्परम्। न विच्छेदोऽन्तरा कार्यो रसभङ्गकरो हि सः ॥' यथा---'माग्रहिग्गज-गण्डभित्तिकवर्णभेमस्ववचन्दनः' इति । अत्र हि 'क्षुण्णसवचन्दनः' इति युक्तः पाठः । विधेयत्वं चैतत्प्राधान्यापलक्षणमव्यभिचारात्। ततथ प्रधानाविमशोऽपि दोषतयाव-गन्तव्यः । यथा-क्षेष्ठं समाविशति कजलमाद्धाति सर्वान्युणान्दहति पात्रमधः करोति । योऽयं कुवानुकणसंचयसंभृतात्मा दीपः प्रकाशयति तत्तमसो महत्त्वम् ॥ अत्र हि प्रकाशनिक्रयाया एव प्राधान्यविवक्षा नान्यासामिति तासां तत्समशीर्थकया निर्देशो दोष एव। स च तत्र शत्रादिभिरेव वक्तुं न्याय्यो नाख्यातेन। यथा--'विश्राणः शक्तिमाश्च प्रशमितवसम्तारकाँजिखार्यी कर्वाणी लीलयाथः शिक्षिनमपि लसचन्द्र- अथ---

'योऽविकल्पमिदमर्थमण्डलं पश्यतीश निस्तिलं भवद्वपुः । आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यधुखिनः कुतो भयम् ॥' इत्यादौ इदमदःप्रभृतयः शब्दाः तच्छब्दार्थमभिद्धतीत्युच्यते । तर्हि यथादर्शनं व्यवहितानामेवोपादानं युज्यते । अव्यवहितत्वे हि प्रत्युत तदितराकाक्का भवत्येव । यथा—

> 'यदेतचन्द्रान्तर्जलदलवलीलां प्रकुरुते तदाचष्टे लेकिः-'

#### इत्यन्र ।

'सोऽयं वटः श्याम इति प्रसिद्धस्त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः' इत्यादौ च।

अथ---

'स्मृतिम्ः स्मृतिभूर्विहितो येनासौ रक्षतात्क्षताचुप्मान् ।' इत्यादावव्यवहितत्वेऽपि दृश्यते । तर्हि अत्रैव भिन्नविभक्तिकानां सो-ऽस्त्वित्यलम् ।

यथा वा---

'िक लोभेन विलिङ्घितः स भरतो येनैतदेवं कृतं मात्रा स्नीलघुतां गता किमथ वा मातैव मे मध्यमा । मिथ्यैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु-मीता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम् ॥'

कान्तावभासम् । आधिकयादन्धकारे रतिमतिशयिनीमावहन्नीक्षणानां वालो लक्ष्मीमणारामपर इव गुहोऽहर्णतेरातणे वः ॥' इत्यादी सर्वासां पुनः प्राधान्यविवक्षायां
नाक्ष्यातवाष्यलं दोषः । यथा—'सौधादुद्विजते त्यजन्युपवनं देष्टि प्रभामेन्द्वीं द्वाराधद्वति चित्रकेलिसदसो वेषं विषं मन्यते । आस्ते केवलमञ्जिनीकसलयप्रसारधयातके संकल्पोपनतलदाकृतिरसायत्तेन चित्तेन सा ॥' 'यत्रैककर्त्तकानेका प्राधान्येतरमातिकया । तत्राक्ष्यातेन वाष्याया शत्रावैरपरा पुनः ॥' इत्यन्तरश्लोकः । अयं च समासासमासविषयः सूक्तरलपरीक्षाव्यसनैकरसिकतया पदवावयविवेकानवधारणेन प्रदर्शि-

अत्रीर्यस्येति तातस्येति च वाच्यम् । न त्वनयोः समासे गुणीभावः कार्यः । एवं समासान्तरेष्वप्युदाहार्यम् ॥

विरुद्धबुद्धिकृत्वं पदस्य यथा---

'गोरिप यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिंहः । सिवधे निरहंकारः पायाद्वः सोऽम्बिकारमणः ॥'

अत्राम्बिकाया गौर्या रमण इति विवक्षितम्, मातृरमण इति विरद्धां वियमुत्पादयति ।

यथा---

'सहस्राक्षेरक्केनीमसितिर नीलोत्पलमयी
मिवात्मानं मालामुपनयित पत्यौ दिविषदाम् ।

जिघृक्षौ च कीडारभिति कुमारे सह गणै
हंसन्वो भद्राणि द्रढयतु मृडानीपरिवृढः ॥'

अत्र मृडानीपरिवृढ इति मृडान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिं करोति ।

'चिरकालपरिमासिलोचनानन्ददायिनः ।

कान्ता कान्तस्य सहसा विद्धाति गलमहम् ॥'

अत्र कण्ठमहमिति वाच्यम् ।

वान्यस्य यथा—

'अनुत्तमानुभावस्य परैरिपहितौजसः । अकार्यसुद्धदोऽस्माकमपूर्वास्तव कीर्तयः ।

अत्रापकृष्टरछादितमकार्येषु मित्रम्। अः पूर्वी यासां ता अकीर्तय इति विरुद्धा प्रतीतिः। कचिद्धणो यथा---

'अभिधाय तदातदिपयं शिशुपालोऽनुशयं परं गतः । भवतोऽभिमनाः समीहते सरुषः कर्तुमुपेत्य माननाम् ॥' अत्रानुशयमिति पश्चात्तापं कोपं च । अभिमना इति प्रसन्नमना

1. आर्थातुज इत्येतत्स्थाने 'आर्थस्यानुजः' इति, तातकस्त्रमिस्यस्य स्थाने 'तातस्य कस्त्रम्' इति वाच्यमिस्यर्थः. निर्भयित्तस्य । माननामिति पूजां निर्वर्हणं च । अत्र विपरीतार्थकल्प-नाद्विरुद्धत्वेऽपि संध्यर्थविग्रहार्थयोः स्फुटमिन्नार्थत्वेनाभिषानाद्वुणत्वम् ॥ अथार्थदोषाः—

कष्टापुष्टव्याहतग्राम्याश्लीलसाकाङ्कसंदिग्धाक्रमपुनरुक्तभित्रसह-चरविरुद्धव्यङ्गचमसिद्धिविद्याविरुद्धत्यक्तपुनरात्तपरिष्टत्तनियमानि-यमविशेषसामान्यविध्यनुवादत्वान्यर्थस्य ।

दोषा इति वर्तते ।

कष्टादगम्यत्वात्केष्ट्रत्वमर्थस्य । यथा---

'सदामध्ये यासामैमृतरसिनःस्यन्दसरसं सरखत्युद्दामा वहति बहुमार्गा परिमलम् । प्रसादं ता एता घैनपरिचयाः के न महतां महाकाव्यव्योम्नि स्फुरितरुचिरा यान्तु रुचयः॥'

यासां कविरुचीनां प्रतिभारूपाणां प्रभाणां मध्ये बहुमार्गा सुकुमारवि-चित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा सरस्वती भारती परिमलं चमत्कारं वहति, ताः कविरुचयो महाकाव्यव्योम्नि सर्गवन्यलक्षणे परिचरगताः कथमभिनेयका-व्यवस्प्रसादं यान्तु । तथा यासामादित्यप्रभाणां म-ये त्रिपथगा वहति, ता मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना भवन्तीति संक्षेपार्थः ॥

प्रकृतानुपयोगोऽपुष्टार्थत्वम् । यथा---

'तमालक्ष्यामलं क्षारमत्यच्छमतिफेनिलम् । फालेन लङ्घयामास हनूमानेप सागरम् ॥'

अत्र तमालश्यामलादयोऽनुपादानेऽपि प्रकृतमर्थं न बाधन्ते इत्यपुष्टाः । यथा वानुपासे—

'भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । यदि सङ्घीछोक्कापिनि गच्छसि तर्तिक त्वदीयं मे ॥'

 <sup>&#</sup>x27;मियममृतनिष्यम्द्युरसा' प्रकाशे.
 'धनपरिचिताः केन' प्रकाशे.
 'स्फुरितमधुरा' प्रकाशे.

'अन्णुरणन्मणिमेखलमविरतसिञ्जानमञ्जुमञ्जीरम् । परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥' अत्र वर्णसावर्ण्यमात्रं न पुनर्वाच्यवैचित्र्यकणिका काचिदस्तीत्यपुष्टा-र्थत्वम् ॥

पूर्वीपरव्याघातो व्याहतत्वम् । यथा—

'जिह शत्रुकुलं कृत्स्नं जय विश्वंभरामिमाम् ।

न च ते कोऽपि विद्वेष्टा सर्वभूतानुकम्पिनः ॥'
अत्र शत्रुवधो विद्वेष्यमावेन व्याहतः ॥

अवैदग्ध्यं ग्राम्यत्वम् । यथा—

'स्विपिति यावद्यं निकटे जनः, स्विपिम तावदहं, किमपैति ते। इति निगद्य शनैरनुमेखलं मम करं स्वकरेण रुरोध सा॥'

बीडादिव्यञ्जकत्वमश्लीलत्वम् । यथा---

'इन्तुमेव प्रवृत्तस्य सम्बन्धस्य विवेरिषणः । यथार्थु जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥'

एतद्वाक्यं खेलेषु प्रयुज्यमानं शेफिस प्रतीतिं जनयति । इहान्वयव्य-तिरेकान्यामर्थस्यैवास्टीलत्वं पूर्वत्र तु पदवाक्ययोगिति विवेकः ॥

साकाह्नत्वम् । यथा---

'अधित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभोः, प्रत्युत दुद्धन्दाशरथिविरुद्धचरितो युक्तम्तया कन्यया । उत्कर्षे च परस्य, मानयशसोविस्नंसनं चात्मनः,

स्नीरत्नं च जगत्पितर्दशमुखो देवः कथं मृष्यते ॥' अत्र स्नीरत्नमुपेक्षितुमित्याकाङ्गति न हि परस्यत्यनेन संबन्धो योग्यः । यथा च—

'गृहीतं येनाशीः परिभवभयान्नोचितमपि,

प्रभावाद्यस्याभून खलु तव कश्चित्र विषयः ।

तोऽपि सहरयैः स्वयमेव तद्विवेकेन परामर्शनीयः ॥ स्विपितीति । निवाति ॥

1. 'ऽस्य' प्रकाशे - २. 'सीः' प्रकाशे.

परित्यक्तं तेन त्वमिस सुतशोकात्र तु भया-द्विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमिप यतः स्वस्ति भवते ॥' यतः इति ततः इत्यत्रार्थे । अत्र शस्त्रमोचनं हेतुमाकाङ्कृति । यत्र त्वाकाङ्का नास्ति तत्र न दोषः । यथा—

'चन्द्रं गता पद्मगुणान भुङ्के, पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिख्याम् । उमामुखं तु प्रतिपद्म लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥' अत्र रात्रौ पद्मस्य संकोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्वं लोकप्रसिद्ध-मिति 'न भुङ्के' इति हेतुं नापेक्षते ॥

संशयहेतुत्वं संदिग्धत्वम् । यथा--

'मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यमार्याः समर्यादमुदाहरन्तु । सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणामुत सरसोरविलासिनीनाम् ॥' अत्र प्रकरणाद्यभावे संदेहः, (शान्तशृङ्गार्यन्यतराभिधाने तु निश्चयः)॥ प्रधानस्यार्थस्य पूर्व निर्देशः क्रमस्तदभावोऽक्रमत्वम् । यथा—

'तुरगमथ वा मातङ्गं मे प्रयच्छ मदालसम्—' अत्र मातङ्गस्य प्राङ्गिर्देशो न्याय्यः। यदा तृदारसत्त्वो गुर्वादिर्बलाह्ना-श्रमाणस्तरगमित्यादि च वक्ति तदा न दोषः।

क्रमानुष्ठानाभावो वाक्रमत्वम् । यथा---

'कोराविजण खउरं गामउडो मज्जिजण निमिजण । नक्खत्तं तिहिवारे जोइसिओ पुच्छिओ चलिओ ॥'

कचिदतिशयोक्तौ गुणः। यथा---

'पश्चात्पर्यस्य किरणानुदीण चन्द्रमण्डलम् । प्रागेव हरिणाक्षीणामुदीणों रागसागरः ॥'

## कपिमीति । कामये ॥ हेतुमाकाङ्गतीति । वेन निर्हेतुः पृथङ्क बाच्यः साकहा

 <sup>&#</sup>x27;कारियत्वा क्षीरं प्रामदृद्धो मजित्वा भुक्ता च ।
 नक्षत्रं तिथिवारी ज्यौतिषिकं प्रष्टुं चलितः ॥' इति छाया.

२. 'जेमिश अ' प्रकाशे.

यत्र तद्देशिनामनुदेशिनां च क्रमश्रंशोऽक्रमल्लम् । यथा— 'कीर्तिप्रतापौ भवतः सूर्याचन्द्रमसोः समौ ।'

इति । तत्र पदरचना विपरीतेति भग्नप्रक्रमत्वलक्षणो वाक्यस्यैव दोषो न वाक्यार्थस्येति ॥ द्विरभिधानं पुनरुक्तम् । यथा—

'प्रसाधितस्याथ मधुद्विषोऽभूदन्यैव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत् । च पुष्पशेषेऽखिललोककान्ता सानन्यकाम्या ब्रुरसीतरा नु॥'

### इत्युक्त्वैकार्थमेवाह ।

'कपाटविस्तीर्णमनोरमोरःस्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य । आनन्दिताशेषजना बभूव सर्वोङ्गसङ्गिन्यपरैव लक्ष्मीः॥'

यथा वा--- 'अश्वीयसंहतिभिरुद्धतमुद्धुराभिः।' अश्वीयेति समूहार्थायाः प्रकृतेः संहतेश्च पौनरुकत्यम् । यथा---

'छायामपास्य महतीं परिवर्तमाना-मागामिनीं जगृहिरे जनतास्तरूणाम् ।'

अत्र जनता इति तद्धिनार्थस्य बहुवचनार्थस्य च । तथा—'पायात्स शीतिकरणाभरणो भवो वः।' अत्र विशेषणाद्विशेष्यप्रतिपत्तौ भव इत्यस्य । यत्र तु विशेषणात्र विशेष्यमात्रस्य प्रतीतिरिप तु तद्विशेषस्य तत्र पौनरु-त्त्यमेव नास्ति । यथा—

'तव प्रसादात्कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा । कुर्यो हरस्यापि पिनाकपाणेधैर्यच्युति किं मम धन्विनोऽन्ये॥'

अत्र हरशब्दस्य । यथात्र कुसुमायुधोऽपीत्यस्माद्विशेष्योपादानमन्तरेणा-प्युभयार्थप्रतिपत्तिस्तद्वदत्रापि भविष्यति । नैवम् । सप्तम्युत्तमनिर्देशेनैवास्म-दर्थस्य विशेषस्य प्रतिपादितत्वात् ।

एवं धनुर्ज्यादिपदेष्वपि विशेषप्रतिपत्तौ न पौनरुत्तयम् । यदाह— 'धनुर्ज्याशन्दे धनुःश्वृतिरारूढेः प्रतिपत्यै' इत्यादि । यथा— 'धनुर्ज्याकिणचिद्वेन दोष्णा विस्फुरितं तव ।' अत्र धनुःशब्दादारूढेः प्रतिपत्तिः ।

'दोलाविलासेषु विलासिनीनां कर्णावतंसाः कलयन्ति कम्पम् ।'

'कीलाचलच्छ्वणकुण्डलमापतन्ति ।'

'अपूर्वमधुरामोदपमोदितदिशस्ततः।

आययुर्भृङ्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥'

एषु कर्णश्रवणशिरःशब्देभ्यः संनिधानस्य प्रतिपत्तिः ।

'प्राणेश्वरप्रिष्वङ्गविश्रमप्रतिपत्तिभिः।

मुक्ताहारेण हैसता हसतीव स्तनद्वयम्॥'

अत्र मुक्ताशब्दाच्छुद्धिप्रतीतिः ।

'प्रायशः पुष्पमालेव कत्यका कं न लोभयेत्।' अत्र पुष्पश्चादुत्कर्षप्रतीतिः। 'त्यन करिकलभ प्रेमबन्धं करिण्याः।' अत्र करिशब्दत्वात्तादूप्यावगितः। यत्र तु न विशेषप्रतिपत्तिर्यथा—'ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन
यस्य' इति, 'अदादिन्द्राय कुण्डले' इति, 'पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बहारः'
इति, 'मालाकार इवारामः' इति, 'लच्धेषु वर्त्मसु सुखं कलभाः प्रयान्ति'।
इति च, तत्र केवला एव ज्यादिशब्दाः, न च नितम्बकाश्चयोष्ठकरभादिषु
तथा प्रसङ्गः। तेषां कविभिरप्रयुक्तत्वात्। संकेतव्यवहाराभ्यां हि शब्दार्थनिश्चय इति। कचिदुणो यथा—

'प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् ।

एवान्तर्भावदिति ॥ धनुःशब्दादिति । अन्यथा ज्याकिणविक्षेन दोष्णेत्युक्तेऽनवरतदृशकर्षणाहितकिणमण्डितलं दोष्णो न प्रतीयेत । वेष्टयमानेऽप्यमानया ज्यया
कृतकिणविक्षस्य संभवात् ॥ कर्णेति । विलासनिर्वाहार्थे प्रतिनियतस्वदेशसंनिहितैराभरणैः प्रयोजनमिति तदर्थे प्रयुक्तेभ्य इत्यर्थः ॥ मुक्ताशब्दादिति । उत्प्रेक्ष्यमाणस्य स्तनद्वयकर्तृकस्य हासस्य सातिशयधबलताप्रतिपत्तये साधकतमस्य हारस्य केवलमुक्तालताविष्टितलप्रतीत्यर्थे प्रयुक्तात् ॥ पुष्पशब्दादिति । विद्रथननमनोविन्नोमनक्षमकन्यारत्नोपमानभावेन मालाया उपादानादुरकृष्टपुष्पप्रियतत्वागमनाय प्रयुक्तादि-

१. 'लसता' प्रकाशे.

संप्रीणिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं कर्त्यं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ॥' अत्र हि निर्वेदपारवश्येन वक्तुरियमुक्तिः प्रत्युत रसपोषाय । यदाह—

'वक्ता हर्षभयादिभिराक्षिप्तमनास्तथा स्तुवन्निन्दन् । यत्पदमसक्तकृते तत्पुनरुक्तं न दोषाय ॥'

इति ।

उचितसहचारिभेदो भिन्नसहचरत्नम् । यथा --'श्रुतेन बुद्धिर्व्यसनेन मूर्खता, मदेन नारी, सिंठलेन निम्नगा ।

निशा शशाङ्केन, धृतिः समाधिना, नयेन चालंकियते नरेन्द्रता ॥' अत्र श्रुतबुद्धचादिभिरुत्कृष्टैः सहचरेर्च्यसनमूर्खतयोनिकृष्टयोभिन्नत्वम्।

विरुद्धं व्यङ्गचं यस्य तद्भावो विरुद्धव्यङ्गचत्वम् । यथा--

'इदं ते केनोक्तं कथय कमलातक्कवदने यदेतस्मिन्हेमः कटकमिति धत्से खलु घियम् । इदं तद्दःसाधाकमणपरमास्त्रं स्मृतिभुवा

तव मीत्या चकं करकमलमूले विनिहितम् ॥'

भन्न कामस्य चकं लोकेऽपसिद्धम् । 'लग्नं रागावृताङ्कचा—' इति । भन्न विदितं तेऽस्त्वित्यनेन श्रीस्तस्मादपसरतीति विरुद्धं व्यज्यते ॥

प्रसिद्धचा विद्याभिश्च विरुद्धत्वम्, तत्र प्रसिद्धिविरुद्धत्वम्। यथा---

'उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः सरणिमपरो मार्गस्तावद्भवद्भिरवेक्ष्यताम् । इह हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशयां चरणनिकनन्यासोदञ्चनवाङ्करकञ्चकः॥'

अत्र पादाघातेनाञ्चोकस्य पुष्पोद्गम एव कविषु प्रसिद्धो नाङ्करोद्गमः ।

१. 'संतिपिताः' प्रकाशे.

यथा वोषमायाम्—'प्रभ्रामि काव्यशिशनं विततार्थरिशमम्।' अत्र काव्यस्य शशिना अर्थानां च रिश्मिभः साधर्म्यं न प्रसिद्धम्। तथा—

> 'चकास्ति बदनस्यान्तः स्मितच्छाया विकासिनः । उन्निद्रस्यारविन्दस्य मध्यगा चन्द्रिका यथा ॥'

अत्र मध्यगतचन्द्रिकयारविन्दस्योत्निद्रत्वमसंभवमिति प्रसिद्धिव-रुद्धत्वम् ।

कलाचतुर्वगेशास्त्राणि विद्या । कलाश्च गीतनृत्यचित्रकर्मादिकाः । तत्र गीतविरुद्धत्वम् । यथा—

'श्रुतिसमधिकमुचैः पश्चमं पीडयन्तः सततमृपभहीनं भिन्नकीकृत्य पड्जम् । प्रणिजगदुरकािक श्रावकिकाधकण्ठाः परिणतिमिति रात्रेमीगधा माधवाय ॥'

श्रुतिसमिषकिमिति । श्रुत्या समिथिकं पञ्चश्रुतिकिमित्यर्थः । पीडयन्त इति श्रुतिहासेनाल्पीकुर्वन्त इत्यर्थः । भिन्नकीकृत्य षड् जिमिति । भिन्नषड्जं कृत्वेत्यर्थः । प्रातःकाले भिन्नषड्जो गेय इत्याम्नायात् । अत्र भिन्नषड्जेन माषवी(गधी) गीतिरुपनिबद्धा । तस्यां च पञ्चमस्य ऋषभवदसंभव एव दूरे पुनः श्रुतिसमिषकत्वम् । यतो भिन्नषड्जस्येदं रुक्षणम्— 'धांशस्तु धैव-तन्यासः पञ्चमर्षभवर्जितः । षड्जोदीच्यवती जातेभिन्नषड्ज उदाहृतः ॥'

लर्थः ॥ घांदा इति । धेवतांश इलर्थः । पद्जोदीच्यवती जातेरिति । जातयो

एवं कलान्तरेष्वप्युदाहार्यम् ।

चतुर्वर्गे धर्मशास्त्रविरुद्धतं यथा —

'सततं स राजसूयैरीजे विमोऽश्वमेघैश्च ।' अत्र विम इति । क्षत्रियस्य हि तत्राधिकारः । अर्थशास्त्रविरुद्धत्वं यथा—

'अहंकारेण जीयन्ते द्विषन्तः किं नयश्रिया।' द्विषज्जयस्य हि नयमूलत्वं स्थितं दण्डनीती। कामशास्त्रविरुद्धत्वं यथा—

'तवोत्तरोष्ठे बिम्बोष्ठि दशनाङ्को विराजते ।'

उत्तरोष्ठमन्तर्मुखं नयनान्तं च मुक्त्वा चुम्बनवद्दशनस्थानानि इति हि कामशास्त्रे स्थितम् ।

मोक्षशास्त्रविरुद्धत्वं यथा--

'देवताभक्तितो मुक्तिनं तत्त्वज्ञानसंपदः।' एतस्यार्थस्य मोक्षशास्त्रेऽस्थितत्वाद्विरुद्धत्वम्॥

त्यक्तपुनरात्तत्वम् । यथा—'लमं रागावृताङ्गचा-' इति । अत्र विदितं तेऽस्त्वित्युपसंहृतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरूपात्तः ।

कचिद्रुणः--

'शीतांशोरमृतच्छटा यदि कराः कस्मान्मनो मे भृशं संपुष्पत्यथ कालकृटपटलीसंवाससंदृषिताः ।

ह्यप्टादश।तथा हि मुनिः—'पाइजी र्चवार्यभी र्चव धवल्यध निपादिनी। षड्जोदीच्यवती र्चेब तथा स्यात्यड्जकेंशिकी ॥ स्यात्यड्जमध्यमावेव पड्जप्रामसमाथ्याः। अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि मध्यमप्रमसंश्रयान् ॥ गान्धारी मध्यमा चैव गान्धारोदीच्यकी तथा । पश्रमी रक्षगान्धारी तथा गान्धारपश्रमी ॥ मध्यमोदीच्यका चैव नन्दयन्ती तथेव च। कार्मीरियी विश्वेषा तथानधी केशिकी मता ॥' इत्येतासां मध्या या षड्जोदीच्यवती जातिर्त्तासाः सकाशादिल्यथः ॥ कलान्तरेष्यप्युदाहार्यमिति । तत्र चित्रकलाविरोधो यथा—'कालिकं लिखतमिदं वयस्य पत्रं पत्रकरिर्वास्यमिति । तत्र चित्रकलाविरोधो यथा—'कालिकं लिखतमिदं वयस्य पत्रं पत्रकरिर्वास्यम् स्था ॥ सात्रियस्य हीति । तथा च स्मृतिः—'राजा राजसूथेन स्थाराज्यकामो यजेत । राजा सर्वतो विजाती अश्वमेषेन यजेत' इति ॥ देखताभक्तित इति । 'चतुविधा भजन्ते मां जनाः सकुन

किं प्राणात्र हरन्त्यतिप्रियतमासंजल्पमात्राक्षरैरक्ष्यन्ते किमु मोहमेमि हहहा नो वेद्यि का मे गतिः ॥'
अत्र ससंदेहालंकारस्त्यक्त्वा त्यक्त्वा पुनरूपात्तो रसपरिपोषाय ॥
परिवृत्तौ विनियोजितौ नियमानियमौ सामान्यविशेषौ विध्यनुवादौ च
यत्र । तद्भावस्तत्त्वम् ।

### तत्र परिवृत्तो नियमोऽनियमेन । यथा--

'यत्रानुह्निस्तितौक्षमेव निखिलं निर्माणमेतद्विधे-रुत्कर्षप्रतियोगिकल्पनमपि न्यकारकोटिः परा । याताः प्राणभृतां मनोरथगतीरुह्नङ्घ यत्संपद-स्तस्याभासमणीकृताश्मसुमणेरशमत्वमेवोचितम् ॥'

अत्र 'च्छायामात्रमणीकृताश्मसु मणेस्तस्याश्मतैवोचिता' इति नियमे वाच्ये तस्याभासेत्यनियम उक्तः।

### परिवृत्ती नियमोऽनियमेन । यथा-

वैक्राम्भोजे सरस्वत्यधिवसित सदा, शोण एवाधरस्ते, बाहुः काकुत्स्थवीर्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः । बाहिन्यः पार्श्वमेताः क्षणमि भवतो नैव मुझन्त्यभीक्ष्णं, स्वच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन्कथमवनिपते तेऽम्बुपानाभिलाषः ॥' अत्र शोण इत्यनियमे वाच्ये शोण एवेति नियम उक्तः ।

तिनः सदा । आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्पभ । तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभ-किर्विशिष्यते ॥'इत्युक्तनीत्या ज्ञानित्वेन एका भक्तिः। सा नात्र विवक्षिता। अपि त्वा-तेत्वादिभिक्षरूपा ॥ अनुद्धिखिताक्षिमिति । अनभिव्यक्ताकारम् ॥

इति श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिते विवेके तृतीयोऽध्यायः ।

१. 'तार्यमे' प्रकाशे. २. 'वकाम्भोजं स' प्रकाशे.

१. 'तार्थमे' प्रकाशे.

# परिष्टतं सामान्यं विशेषेण । यथा-

'कल्लोलवेलितदषत्परुषप्रहारै

रब्रान्यमूनि मैकराकर मावमंस्थाः । कि कौस्तुभेन विहिनो भवतो न नाथ

क कार्त्युनम । पार्डगा पपता प गाप याच्त्राप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥'

अत्र 'एकेन किं न विहितो भवतः स नाम' इति सामान्ये वाच्ये कौस्तुभेनेति विशेष उक्तः ।

परिदृत्ती विशेषः सामान्येन । यथा---

'श्यामां श्यामिलमानमानयत भोः सान्द्रेर्मषीकूर्चकैर्मम्नं तम्रमथ प्रयुज्य हैरतश्चेतोत्पलानां स्मितम् ।
चन्द्रं चूर्णयत क्षणाच कणशः कृत्वा शिलापट्टके
येन द्रष्टुमहं क्षमो दश दिशस्तद्वक्रमुद्राङ्किताः ॥'
अत्र ज्योत्क्षामिति विशेषे वाच्ये श्यामामिति सामान्यमुक्तम् ।

परिवृत्तां विधिरनुवादेन । यथा---

'अरे रामाहस्ताभरण मधुपश्रेणिशरण स्मरकीडात्रीडाशमन विरहिपाणदमन । सरोहंसोत्तंस प्रचलदल नीलोत्पल सखे सखेदोऽहं मोहं ऋथय कथय केन्दुवदना ॥'

अत्र विधौ बाच्ये विरहिपाणदमनिति अनुवाद उक्तः।

परिवृत्तोऽनुवादो विधिना । यथा---

'प्रयत्नपरिवोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा-मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम् । इयं परिसमाप्यते रणकथाद्य दोःशालिना-मपैतु रिपुकाननातिगुरुरद्य भारो भुवः ॥'

अत्र शयित इत्यनुवादे वाच्ये शेषे इति विधिरुक्तः । प्रयत्नेन परिवो-

 <sup>&#</sup>x27;मकरालय' प्रकाशे. २. 'नाम' प्रकाशे. ३. 'हरत श्वेतो' प्रकाशे.

ध्यसे इति विधौ वाच्ये परिनोधित इत्युक्तमिति परिवृत्तविधित्वमपि । अत्र चान्वर्थनलादेवाधिगतेः पदादिदोषाणां विशेषलक्षणं न प्रणीतम् ॥

अथापवादानाह-

## नानुकरणे।

दोषा इत्यनुवर्तते । अनुकरणविषये निरर्थकादयः शब्दार्थदोषा न भवन्ति । उदाहरणं प्रागेव प्रदर्शितम् ॥

## वकाद्यीचित्ये च।

वक्तृप्रतिपाद्यव्यङ्गचवाच्यपकरणादीनां महिम्रा न दोषो न गुणः। तथोदाहृतम्॥

# कचिद्धणः।

वक्राद्योचित्ये कचिद्रुण एव । तथैवोदाहृतम् ॥

इलानार्य**श्रीहेमचन्द्र**विरिचताया**मलंकारच्युडामणि**संज्ञस्वोप्जकाव्यानुद्या-सनवृत्ती दोषविवेचनो नाम तृतीयोऽध्यायः ।

#### चतुर्धोऽध्यायः ।

सगुणौ शब्दार्थी काव्यमित्युक्तम् । गुणानां च रसोत्कर्षहेतुत्वं सा-मान्यरुक्षणं प्रतिपादिनम् । इदानीं तद्भेदानाह—

# माधुर्योजः प्रसादास्त्रयो गुणाः ।

त्रयो न तु पैश्च दश वा, लक्षणस्य व्यभिचारादुच्यमानगुणेष्वेवान्त-भीवात्, दोषपरिहारेण स्वीकृतत्वाच । गुणा इति रसस्य गुणाः शब्दार्थ-योस्तु भक्त्या इत्युक्तमेव ।

न तु देश पञ्च वेति । अयं भावः—माधुर्ये तः प्रसादा एव गुणाः, ते च सुरूय-वृत्या रसस्यवेति प्राक् सामान्यलक्षणे निर्णातम् । ततस्यते सन्दार्थाश्रयलेनान्ये च गुणा यत्कैश्वन प्रतिपायन्ते तत्र युक्तमिति । तथा हि—'ओ तः प्रसादश्चेषसमतासमाधिमाधुर्य-सीकुमार्योदारतार्थव्यक्तिकान्तयो वन्धगुणा दश' इति केचित् । तत्र 'भवगीतस्य

<sup>9.</sup> टीकायां तु 'दश पत्र वा' इत्युपलभ्यते, व्याख्यायते च तेनैव क्रमेण. तस्मात् 'पत्र दश' इति पाठो लेखकप्रमादजो अवेत्,

१. मूळे तु 'पत्र दश वा' इत्युपलभ्यते.

हीनस्य वा वस्तुनः शब्दार्थसंपदा यदुदात्तलं निषिवन्ति कवयस्तदोजः' इति भरतः । यथा-'गोमायवः शकुनयोऽत्र ग्रुनां गणोऽत्र लुम्वन्ति कीटकृमयः परितस्तवैते । त्वं संपदं सकलसत्त्वकृतोपकारं(१) नाहष्ट्रवान्यदिष(१) तच्छव विश्वतोऽसि ॥' अनवगैतस्था-हीनस्य वा वस्तुनः शब्दार्थयोरर्थसंपदा यदनदात्तत्वं निषिन्नन्ति कवयस्तर्हि तदनोजः स्या-दिति महलः। यथा--'ये संतोपसुखप्रबद्धमनसस्तेषां न भिन्ना सुदो येऽप्येते धनलोमसं-कुलिधयस्तेषां तु दूरे नृणाम् । धिक्तं कस्य कृते कृतः स विधिना ताहक्पदं संपदां खात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेरुर्न मे रोचते।।' कवीनामभिषेयं प्रति त्रयः पन्थानः। एते न्यूनमुस्कर्षन्ति, अधिकमपकपंन्ति, यथार्थे वस्तु स्थापयन्ति, तत्कथमिवायं गुण इति दण्डी । तस्मार्तमासभूयस्त्वमो जः । तत्र गद्यविभूषणं प्रायेण, वृत्तवरर्मन्यपि गौ-हास्तदाहियन्ते । अथममाख्यायिकादिष्पलभ्यते । द्वितीयं यथा-'द्रोहण्डतहित्क-रालतरलज्योतिरछटाडम्बरम्कारस्कृतितदुर्जयास्त्रसचिवज्याघोषधृत्कारिणाम् । यस्रै-कस्य ज्ञतानि पत्र धनुषा देखाइवेषु व्यथलांलाभावगभीरघोरमखिलब्रह्माण्डकोलाइ-लम् ॥' रीतित्रयेऽप्योजसः साधारणत्वाद्गंडीयानिदंशो न युक्तिमानिति वामनो मङ्ग-लख । तस्माद्राढन्वमों तः । यथा-- 'नस्मवमं फणिनः पतिर्गवामस्थिपद्विरिति ते परि-ब्रहः । ईश इत्ययमनन्यनुम्बितश्चन्द्रचड नद्धि स्विध ध्वनिः ॥' एव रीत्यन्तरेऽपि ॥ ओजांस हैत्वन्तरमवमृश्यतां, न पुनर्गाढत्वम् । तदि छुद्धमोजसः प्रत्युत हानिहेतुः । यथा-'वज्रेणान्तर्नु वाजन् जाह बहुविशत(!) वानुकं शेषधोणां दन्तिर्दिग्दन्तिनोऽक्ष्णो विघटयत पुरानत् लीहि त्रिश्ले: । देन्वन्यध्वं अवःस्था: प्रख्य जलमुच: कुर्म आकम्प-योवीं मेनाक श्रुव्वि(१) वक्षस्तटमटतु रण कुम्भक्षणेऽस्तनिदः ॥ तस्मात्र गाउत्वमोजः । अर्थगुणस्तु 'अर्थस्य प्रीढिरोजः' इति वामनः । तत्र—'पदार्थे वाक्यवचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा । प्रांढिव्यांससमासा च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ दित या प्रांढिरोजस्तु है-विज्यमात्रम् । सामिप्रायत्वरूपं चौजोऽपुष्टार्थत्वदोर्षमात्रं न गुणः । किं च । भोः स-हृद्या भर्यो जडस्तस्याभिप्राय इति केषा भाषा । वक्तृश्रोत्रोः स इति चेतहतोऽर्थस्य गुण इति कथम् । अथ वस्त्वन्तराक्षेपकत्वमेत्र तस्य गुण इत्युच्यते । तद्वस्त्वन्तरमा-क्षेत्यं वृत्रभिप्रायहपमेवमाक्षेपकत्वम्पि कावत्रापारबलादव तथा विनिवेशनाप्रकारयोगे तथाभावात् अत एव प्रीढिवंस्ततो वक्तगतेव, सा त्वथं काममुपवर्धतामिखलं बहुना ॥

<sup>9.</sup> भरते तु 'समासवद्भिविविधिविचित्रंथ पर्देश्वतम् । सा(१)तु खरं हदारंथ तदोजः परिकीर्खते ॥' इत्युपलभ्यते. २. 'नो' इति भवेत्. ३. 'गीत' इति भवेत्. ४. तथा च काव्यादर्शे—'ओजः समासभूयस्त्वमेतद्भयस्य जीवितम् । पथेऽप्यदाक्षिणात्यानामि-दमेकं परायणम् ॥ तद्भुक्णां रुघूनां च बाहुल्यात्यत्वमिश्रणः । उच्चावचः प्रकारं तद्दृश्यमाख्यायिकादिषु ॥' इति. ५. तथा च वामनसूत्रम्—'गाढबन्धनत्वमोजः' इति. ६. वामनेन तु 'न शुद्धः' इति सूत्रेण शुद्धस्य प्रसादस्य दोषत्वमङ्गीकृतम्. ७. 'दोषनिराकरणमात्रम्' इति भवेत्.

विभक्तवाच्यवाचकायोगादनुक्तयोरिप शब्दार्थयोः प्रतिपत्तिः प्रखादः इति भरतः। पदपु-विका तदर्थावगतिरिति शब्दार्थयोर्प्रहणम् । यथा--'यस्याहरतिगम्भीरजलदप्रतिमं गलम् । स वः करोत् विः सङ्गमुदयं प्रतिमङ्गलम् ॥' सेयं विशेषणाधारा विशेष्याणामु-क्तिरिति वामनीयाः । तस्मात् 'शैथिल्यं प्रसादः'। ओजोविपर्ययात्मा कथं गुण इति । गाढत्वसंप्रतं शैथिल्यमेव गुण इति चेत् । परस्परविरोधित्वाद्वाढत्वशैथिल्ययोः कथ-मेकत्र संनिवेश: संभवतीति । अनुभवादेव विरोधप्रतिवेध इति चेते । यदाह--- क-रुणप्रेक्षणीयेषु संप्रवः सुखदुःखयोः । यथानुभवतः सिद्धः स्वर्थवीजः प्रसादयोः ॥ सेयं द्रष्टान्तस्येव तावदसिद्धिः। दृष्टान्तविघातश्च दार्ष्टान्तिकमिप प्रतिहृन्ति। तथा हि—सा-साजिकजनो नाट्यकर्मणि करुणरसवासितचेताः प्रथमं दुःखातिमात्रप्रयोगवैशारवेन च पश्चात्सक्यति । ओज प्रसादयोः पुनर्युगयदेवानुभवप्रतिहा । यहि च तत्त्वं विवे-च्यते तदा सर्वेषामपि रसानां प्रतीतिश्वमत्कारसारत्वात्मखरूपंवेति दृष्टान्त एव न संग-च्छते । तस्माद्रिकाशहेतः सर्वत्र प्रसाद इति । अर्थगुणस्त 'वैमेल्यं प्रसादः इति । प्रयोजकर्पदपरिप्रहो हि वैमल्यम् । तचाधिकपद्वदोषनिराकरणात्स्वीकृतमेव ॥ 'ख-भावस्पष्टं विचारगृहनं वचः त्रिष्ठप्रम्' इति भरतः । 'क्षेणं स्थिताः पक्ष्मम् ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातच्भिताः । वर्जापु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमी-दिबन्दव: ॥' सेयमभिधानाभिधेयव्यवहारे वद्गधी, न पुनः संदर्भधर्मः । रचनारूपता हि गुणस्य खरूपमिति वामनीयाः । तस्मात् 'मम्रणस्वं श्रेपः' । तदाह-यस्मिन् सति बहन्यपि पदानि एकपदवद्भासन्ते स क्षेत्रः ॥ यथा-- 'अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' इति । मस्णमदन्तरायां(१) हि रीतिर्वशसीपनिपातः । ते चान्यतररस्रिनविहे निवेदन्ते । तस्मात 'अशिथिलं शिष्टम्' इति दंण्डी ॥ यथा- 'प्रेक्षामृदङ्गनिनदानुपक्रण्यं तूर्ण-मम्भोदनादरभसात्र वृते मयूरं: । यन्मन्दिरे सरलकण्टमकण्डक् जमुनमण्डलीकृतशिख-ण्डमकाण्ड एव ॥' सोऽयमोजः प्रकार एव । अदृष्टगांडसंदर्भस्य वा दर्शनमित्यपेक्षणी-यम् । गौडा हि शिथिलमादियनते । यथा-- 'लीलाविलासललनाललिनालकसासकाः । विक्रमगळतीमाळा जलकालानिला वदः ॥' इति । अर्थगुणस्त 'घटना श्रेषः'। ऋग-कीटिल्यानुल्यणत्वोपपत्तियोगो हि घटना। यथा--'हर्ष्ट्रकासन-' इति। मंबिधानकभव

१. भरते तु 'अथानुक्तो वुर्धयंत्र दाव्दादर्थः प्रतीयते । मृखक्षव्दार्थसंयोगातप्र-सादः परिकीर्स्यते ॥' इति. २. अत्र 'चेत्' इति भवेत्. ३. अत्र 'चेत्' इति न भवेत्. ४. अत्र 'चेत्' इति भवेत्. ५. अत्र 'चेत्' इति न स्यात्. ६. 'दुख्यित, पात्र-प्रयो' इति स्यात. ७. वामनसूत्रं तु 'अर्थवेमत्यं' इत्युपक्रम्यते. ८. 'मात्रपरि' इति वामनसूत्रवृत्तो. ९. भरते तु 'विचारगहनं यत्स्यातः फुटं चेव स्वभावतः । स्वतः सुप्र-तिबद्धं च क्षिष्टं तत्परिकीर्तितम् ॥' इति. १०. 'श्यिताः क्षणं' इति कुमारसंभवे. ११. 'यत्रैकपदवद्भावः पदानां भूयसामिष । अनालक्षितसंधीनां स क्षेत्रः परमो गुणः ॥' इति वामनसूत्रवृत्तो. १२. कान्यादर्शे तु 'क्षिष्टमस्प्रष्टशैथित्यमस्पप्राणाक्षरोत्तरम्' इति.

वैचिश्यमात्रमिदं न गुणः ॥ 'परस्परविभूषणो गुणालंकारप्रामः समम्' इति भरतः । यथा---'स्मरनवनदी--' इति । भिन्नाधिकरणा हि गुणालंकारास्तत्कयमन्योन्यं भूषये-युरिति दण्डी । श्लेषयमकवित्राणि हि प्रायेण गुणान्विगृह्य वर्तन्ते । अनुप्रासोऽपि प्रचुरं प्रयुक्तसद्भवेव । तस्माद्वन्धेष्वविषमं समम् । ते च प्रौढो मृदुर्मध्यश्चेति श्रयः । प्रौन हमृदुमध्यवर्णविन्यासयोनित्वात् । प्रोढो यथा--'आइतं कुचतटेन तरुण्याः साधु सी-ढममुनेति पपात । त्रुव्यतः प्रियतमोरसि हारात्पुष्पत्रष्टिरिय मौक्तिकवृष्टिः ॥' मृदु-र्यथा—'ललितमङ्गमपाङ्गविलोकितं स्मितसुधालवपल्लवितोऽधरः । इति मनो जयतः प्रमदाजनं मनसिजस्य जयन्ति शिलीमुखाः ॥' मध्यो यथा--'ईरशस्य भवतः कथ्मे-तक्षाघवं मुहुरतीव रतेषु । क्षिप्तमायतमदर्शयदुर्व्यो काबिदाम जघनस्य महत्त्वम् ॥' तदिदं वृक्तिभ्यो न पृथग्भवतीति वामनीयाः । तस्माद्येन रीतिविशेषेणोपक्रमस्तस्याप-रिलाग आ समाप्तेरिति समताया रूपम् । तन्मुक्तके प्रवन्धे च । वैदर्भमार्गनिर्वाही यथा- कि व्यापरि:-' इति । गोडमार्गनिर्वाहो यथा--'श्वदेः कोऽयं तपस्त्री क्षव(?)-बदनवनच्छेदनिष्टयूनमञ्ज्याजाज्यस्कारधाराहुतिहुतहुतसुक्पच्यमानः कपार्तः । जाता-स्थिरफोटभी।तेप्रविर्घाटनवलद्रामपार्श्वप्रवेशकाम्यन्सव्येनरार्धाकु चिनहरहठाकृष्टसही द-शास्य: ॥' पत्रालमार्गानर्वाहो यथा—'ते काकुन्स्थपृपन्कजर्भरजरत्तालहुमस्थाणवस्ते विच्छित्रमहेन्द्रकन्दरकणस्कर्णेषु टङ्काङ्किताः । ते लीलाशबरेन्दुशेखरशरव्याक्षेपवीशीभुवो दुर्गाहा अपि गाहिनाः शशिरुचा कीर्ला वनान्तान्तव ॥' एवं प्रवन्धेऽपि ॥ प्रयोग-मार्गे प्रतिवैद्यन्तः प्रमाणम् । ते च न सर्वत्र ममनां विचित्र्याय संगिरन्ते । तथा हि---'अज्ञानार्याद वाधिपत्यरभसादस्मन्परोक्षे हता सीतेयं प्रतिमुच्यतामिति वची गत्वा दशास्यं वद । नो चेह्नःभणमुक्तमार्गणगणाच्छादोच्छत्रच्छोणतच्छत्रच्छत्रदिगन्तमन्त-कपुरं पुर्त्रर्शतो बास्यसि ॥'इत्यादी मराणमार्गत्यागो गुणः ॥ तस्मात्समता बक्तव्या । अर्थ-गुणस्तु 'अर्वयस्यं ऋषता'। प्रक्रमाभेदो हार्वयस्यम् । यथा — 'च्युतसुमनसः कुन्दाः पुँच्पेष्य-रूसा द्वमा मनसि च गिरं प्रेन्थन्ति में किरन्ति न कोकिलाः।' प्रकमभेदो यथा---'न्युतसुमनसः कुन्दाः पुरपेष्वलसा हुमा मलयमहतः सर्वन्ति मे वियोगपृतिच्छिदः।' इति । मधुमीध्मेर्तुपतिपादनपरेऽत्र द्वितीयपाद प्रक्रमभेदः । मलयमस्तामसाधारण-त्वात् । ततथापदोषन्वमेतन्न गुण इति ॥ अर्थस्य गुणान्तरसमाधानात्समाधिरिति भरतः । यथा--'परिणतशरकाण्डच्छायमच्छाच्छया यत्किसलयितमिवासीचाहलावण्य-लक्ष्म्या । तदनुदिवसमस्यास्तायविच्छेदसीदन्नवकुवलयदामस्यामलं जातमङ्गम् ॥'सी-

१. 'समं बन्धेष्वविषम ते मृदुस्फुटमध्यमाः । बन्धा मृदुस्फुटोन्मिश्रवर्णावेन्यास-योनयः ॥' इति काव्यादर्शवचनात्. २. 'च सन्तः' स्यात्. ३. 'समता' वामनसूत्रे. ४. 'पुष्पोद्रमे' वामनालकारसूत्रपृत्युपलब्धः साधीयान्. ५. 'वधन्तीमे' वामनसूत्र-वृत्ती. ६. 'पुष्पोद्रमे' स्पात्. ७. 'न्तीमे' स्थात्. ८. 'विश्वक्त' सूत्रवृत्ती वामनः. ५. 'ऋतुसंधित्र' सूत्रवृत्तिः.

ऽयमतिशयोक्तिविशेष इति वामनीयाः । तस्मात् 'आरोहावरोहकमः समाधिः ।' तत्रारोहपूर्वोऽवरोहो यथा--'श्वन्नोत्खातभुवः कृतान्तमहिषादत्रस्त उचैःश्रवाः श्रुत्वेरा-वणकण्डगर्जितमयं ऋद्वोऽम्बिकाकेसरी । संगीतागतकम्बलाश्वतरयोः प्रेक्षागृहद्वारि च प्रेक्ष्य स्कन्रक्षिखण्डिनं चिकतयोः कस्मानमुखं म्लायति॥' अवरोहपूर्व भारोहो यथा— 'यद्वर्ज्याभिर्जगाहे गुरुसकलकुलास्फालनत्रासहासव्य तीरुस्तिमकाभिर्दिशि दिशि सरितां दिग्जवप्रक्रमेषु । अम्भोगम्भीर ......कुहरकवलनोन्मुक्तिपर्यायलोलत्कक्षोलाबद्धमुग्ध-ध्वनिचिकतकणत्कुद्भमं कामिनीभिः ॥' तदिदं गुरुलघुसंचययोरन्योन्यान्तरणमिति दण्डी । तस्मादन्यधर्मस्यान्यत्र समाधानात्समाधिः । यथा — 'प्रतीच्छत्याशोकीं किसल-यपरावृत्तिमधरः कपोलः पाण्डुत्वादवतरहिंताडीपरणतिम् । परिम्लानप्रायामनुबद्ति दृष्टिः कमलिनामितीयं माध्युर्वे स्ट्रशति च तनुत्वं च भजते ॥' सेयमुपचरिता वृत्ति-रिति चेहुणः, योगवृत्या किमपराद्धामिति ॥ अर्थगुगस्त 'अर्थदृष्टिः समाधिः' । यथा---'अग्रादिप मध्यादिप मूलादिप सर्वतो ऽंथ शोकस्य । पिशुनस्थमिव रहस्य यतस्ततो निर्गतं कुसुमम् ॥' अर्थस्य योनेरन्यच्छायायोनंशं यदि न भवति दर्शनं तत्कथ काव्यं स्यात्। ततश्च सकलमत्कविदृष्टः कात्र्यार्थः समाधिः स्यादिति नार्थगुणः समाधिः॥ बहुशो यच्छ्रतमभिद्धितं वाक्यमनुद्रेजकं मनसः तन्मधुरमिति भरतः । द्यितजनरू-क्षाक्षराक्षेपव रनेऽपि तस्समानमिति वामनीयाः । तस्मात् 'प्रयक्पदत्वं माध्यम्' । त-दिदमनुभवविरुद्धमिति दण्डी । समासेऽपि माधुर्यस्य दर्शनात् । यथा- अनवरतन-यनजललवनिपतनपरिमुषितपत्रलेखान्तम् । करतलनिपण्णमवले वदनमिद कि न ताप-यति ॥ इति । तस्माद्रसवन्मधुरम् । रसन्तु द्विया- "" । व्यक्तपस्तु विषयत्वेन । तयोः श्रुतिवर्णानुप्रासाभ्यां वाप्रसः । अनुपासो सालंकारः । कथं तस्य गुणत्वम् । अग्राम्याभिधेयना तु वस्तुरसः । असभ्यार्थनिबन्धनं हि प्रा-म्यता । यथा-- अहाचयोपतप्तोऽहं स्वं च क्षीणा बुभुक्षया । भद्रे भजस्व मा तूर्ण तव दास्याम्यहं पणम् ॥' सीवेदोमाभावो न गुण: । एतेनी किविच्य-रूपं माधुर्ये वामनोक्तोऽप्यर्थगुणो निरम्त एव । तस्मादाह्वादकृत्वं माधुर्यमिति ॥ सुखशब्दार्थं सकुमारमिति भरतः । यथा—'अहानि चन्दनरज्ञःपरिधूमराणि ताम्बूल-रागमुभगोऽधरपळवश्च । अच्छाज्ञने च नयने वयन तनीय: कान्तामुभूगणमिद विभ-बावशेषः ॥' 'सुखशब्दमेच' इति वामनः । यथा--- 'हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः

<sup>9. &#</sup>x27;ति तालीपरि-' स्यान्. २. 'तोऽप्यशो' स्यान्. ३. 'अर्थस्यायोने' स्यात्. ४. 'बहुशो यच्छुनं काव्यमुक्तं वापि पुनः पुनः । नोद्वेजयित तस्माद्धि तन्माधुर्यमुदाहुः तम् ॥' इति भरतोक्त्यनुसारेण 'वा काव्य' स्यात्. ५. 'सा व दोषाभावः' इति स्थात्. ६. 'सुखप्रयोज्यस्त्रन्दो। भर्षुतं प्रक्षिप्रसंधिभिः । सुकृमारार्थसंयुक्तं सुकृमारे तदुच्यते ॥' इति भरतपाठः. ७. 'अजरठत्वं सीकृमार्थम्' इत्येवं वामनसूत्रेषूपलभ्यते, तत्र जरठत्वं परुषतं युतिकरुत्वमिति यावत्.

युरद्विपास्फालनकर्कशाङ्गला । भुजे शचीपत्रलताकियोचिते खनामचिहं निचसान साय-कम् ॥' भोऽयं श्रुतिकदुत्वदोषाभावो न गुणः । माधुर्यप्रकार एवाऽयम् । अर्थगु-णसु 'अपारुष्यम् सोकुमार्यम्'। यथा--'स किलेन्द्रप्रयुक्तेन सारिणा भूमनन्दनः। चक्रवातीपदिग्धाध्या नीतांत्यन्तप्रवासताम् ॥' सोऽयममङ्गलस्पाश्लीलत्वदोषामावी न गुणः ॥ यदि वा उक्तिविशेषः पर्यायोक्तालंकारविषय एवासी ॥ वैहिभः सक्ष्मैश्च वि-शेर्षः समेतमुदारमिति भरतः । यथा—'ये पूर्वे यवसूचिसृत्रमुहदो ये केतकाप्रच्छद-च्छाया धाम(१)पुनर्मृणाललतिकालावण्यभाजोऽत्र ये । ये धाराम्बुविडम्बनः क्षणमधौ ये तारहारिश्रयस्ते प्रमी स्फाटिकदण्डडम्बरिजती जाताः मुधांशोः कराः ॥' उक्लेखवा-नयमर्थः कथं गुण इति वामनीयाः । तस्माद् 'विकटत्वमुदारता' । यस्मिन् सति नृ-खन्तीव पदानीति वर्णना भवति । यथा-'अत्रान्तरे रणितहारस्तानितम्बसंवाहन-स्खलितवेगतरिक्षताक्षी । देवी व्यपास्य शयनं धृतमानतन्तुरन्तःपुरं गतवती सह सीवि-दर्कः ॥' सोऽयमीषदमस्रणोऽनुप्रासभावो न गुणः । ओजःप्रकार एव वायम् । अर्थगु-णत्तु-'अप्राम्यन्वमदारता'। यथा--'त्वमेवंसीन्दर्या स च रुचिरतायाः परि-चितः इलानां सीमान्त परमिद्द युवामेव भज्ञथ । अयि द्वन्द्वं दिष्ट्या तेंदिह सुभग संबद्दति वामतः शेषं चेत्स्याज्ञितमथ तदानीं गुणितया ॥' सोऽयं दोषाभावो न गुणः॥ यस्मित्र तथास्थितोऽपि तथास्थित एवार्थः प्रतिभाति सोऽर्थव्यक्तिगुण इति भरतः । यथा-- 'च्युतामिन्दोलेंखां रतिकलहभग्नं च वलय द्वयं चक्रीकृत्य प्रहसितमुखी केल-तनया । अशोवय पश्येत्यवतु स शिवः सा च गिरिजा स च कीटाचन्द्रो दशनिकर-णापूरिततनुः ॥' सोऽयं प्रसादादभिन्न इति वामर्नायाः । तस्मायत्र पुरस्तादिव वस्तुनो-Sवगतिः पश्चादिव वाचां सार्थव्यक्तिः । यथा—'महेश्वरे वा जगतां महेश्वरे जनाईने वा जगदन्तरात्मनि । न वस्तुभेदप्रतिपत्तिरास्त मे तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे ॥ सोऽयमुक्त्यन्तराभिहितः प्रसाद एवति दण्डी । तस्मादनेयार्थत्वमर्थस्यार्थव्यक्तिः । तत्र बास्तोकमुदाहरणम् । दोपाभावोऽयं कथमिव गुणः । तथा चेद्वहुन्वाहोषाणां शतं गुणाः स्युः । अर्थगुणन्तु 'वेत्तुनः स्फुटन्वमर्थव्यक्तिः' । यथा-- 'पृष्टेषु शङ्कराकलच्छविषु च्छदानां राजीभिरद्भितमलक्तकलो हिनीभिः । गोरोचनाहरितबभुबहिःपलाशमामोदते कुसुदमम्भसि पत्वलस्य ॥ कविवचनर्वशारचतो वस्तुनः स्फुटत्वमनिसर्गतः । तदु-कम्-'निवेशयति हयर्थात्र तथापि तथेति वा । महाकवीनां विकटा वाणी विजय-तामसी ॥' अपि च । जातिनामायमलंकार इति ॥ श्रोत्रमनः प्रहादजननं कान्तं

<sup>9. &#</sup>x27;नीतो' स्थात्, २. 'वासिताम्' स्थात्. ३. 'दिन्यभावपरीतं यच्छृक्षाराद्धतयो-जितम् । अनेकमावसंयुक्तमुदारं तत्प्रकीर्तितम् ॥' इत्येवं भरते पाटः. ४. 'नाम' स्थात्, ५. 'तदिति' वामनसूत्रवर्ताः ६. 'सुप्रसिद्धा धातुना(!)तु लोककमंत्यव-स्थिता । या किया कियते काव्ये सार्थन्यक्तिः प्रकीर्लते ॥' इत्येवं समुपळभ्यते. ७. 'वसुस्थमावस्फुटस' वामनसूत्रे.

भरतः । यथा-- दरगुर्द्वारदेशस्यां सीतां बल्कलभारिणीम् । अङ्गदाद्दादनङ्गसः रति प्रव्रजितामिव ॥' तदिदं माधुर्यसाधारणमिति वामनीयाः । तस्मात्—'भौउज्वस्यं कान्तिः'। यदभावे पुराणी बन्धच्छायेयमिति व्यपदिशन्ति । यथा---'श्लीणां केतकगर्भपा-ण्डुसुभगच्छन्दावदातप्रभे मन्दं कुदालिताः कपोलफलके लावण्यनिष्पन्दिनि । अन्यां कामपि कामिनीयककलामातन्वते नृतनां शीतांशोर्विसकन्दकन्दलशिक्षामुग्धश्रियो रक्मयः॥' ओजोऽप्योज्ज्वस्ययोगात्ताहें कान्तिः। तस्माक्लोकसीमानतिकमः कान्तिरिति दण्डी । सा च द्विधा वार्तावर्णनयोः । तत्रोपचारवचनं वार्ता । प्रशंसावचनं वर्णना । वार्ता यथा-'एते वयमभी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्। ब्रत येनात्र वः कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ॥' वर्णना यथा—'तदाननं निर्जितचनद्रकान्ति कन्दर्पदेवायतनं मनोक्सम् । प्रदक्षिणीकर्तुमितः प्रवृत्ते विलोचने सुरुधविलोचनायाः ॥' लोकसीमानतिकमः पुनर-कान्तिः । तत्र वार्ता यथां--'मम दृष्टस्य राजेन्द्र तव दीघेंण चक्षवा । चरणद्वितयः स्याप्रे नित्यं छुठति चन्द्रमाः ॥' वर्णना यथा—'वदनस्य तवेणाक्षि लक्ष्यते पुरतः शशी। पिण्डीकृतेन बहुना कञ्जलेनेव निर्मितः॥'सेयमतिशयोक्तेयंत्र्रणा न पुनर्गुणान्तरमिति। अर्थगुणस्तु 'दीप्तरसत्तं (पनः) कान्तिः' इ'त वामनः । थथा---'प्रेयानसायमपाकृतः सञ्चपयं पादानतः कान्तया द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावत्र यात्युन्मनाः । तावत्प्र-त्यत पाणिसंपुटलमन्नीवीनिवन्धं धृतो धावित्वंव कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विवित्रा गतिः ॥' रोद्रादयो दीप्ता रक्षास्ततोऽन्ये तु शृहारादयस्त्रियरीतास्त्रियन्थनमकान्ति-स्तर्हि स्वात् । अथ वा व्यङ्गयं रसादिस्वरूपनिरूपणनैव कान्तिः स्वीकृतेति ॥ भोजःप्रसादमधुरिमाणः साम्यमादार्यं च पत्रेत्यपरे । तथा हि । यददशिविच्छेदं पठ तामोजः, विच्छिय पदानि पठतां प्रसादः, आरोहाबरोहतरिक्षणि पाठं माधुर्यम्, सर्तीष्ठवमेव स्थानं पठतामीदार्यम्, अनुचर्नाचं पठतां साम्यमिति ॥ तदिदमलीकं कल्पनातन्त्रम् यद्विपयविभागेन पाटनियमः स कथ गुणनिमित्तवित छन्दोविशेपनिवेश्या गुणसंपत्तिरिति केचित् । तथा हि । सम्धरादिष्त्रोजः । यथा—'नाम्यत्यामञ्जनमण-महणकणाचकवाले कणीन्द्रे यत्सेनोहामहेलाभरचलितमहाशलकीलां बभार । क्रेच्छमा-तालमुलाबिलबह्लनिरालम्बजम्बालनिष्टः पृष्टाश्लीलप्रतिष्टामवानमनिकर्परः । राजः ॥' इन्द्रवन्नोपेन्द्रवन्नादियु प्रसादी यथा---'यथा यथा सापदमहकेषु प्रमोदि-लक्ष्म्या निद्धे मदस्य । तथा तथा कार्मुकमानतच्यं प्रमुक्यन्वाकलयांवकार ॥' मन्दाकान्तादित माधुर्ये यथा—'कै व्यापारे:-' इति ॥ शादृलादिपु समता यथा— 'गाहन्तां महिषा निपानसलिल शर्दर्भुहुस्ताहितं छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्यमभय-

१. 'यन्मनःश्रोत्रविषयमाह्मादयति हीन्दुवत् । लीलायधींपपन्नो वा तां कान्ति कवयो विदुः ॥' इत्येवमुपलभ्यते. २. 'च्छेदा' स्यात्. ३. 'कामनीयक' स्यात्. ४. 'सीमातिकमः' स्यात्. ५. 'नितम्बं' वामनसूत्रवृत्तीः ६. 'कृष्कृत्' स्यात्. ७. 'नमःकपरः' स्यात्.

तत्र माधुर्यस्य लक्षणमाह— द्वतिहेतुर्माधुर्ये शृङ्गारे।

द्वतिरार्द्रता गलितत्विमव चेतसः । शृङ्कारेऽर्थात्संभोगे । शृङ्कारस्य च ये हास्याद्भुतादयो रसा अङ्कानि, तेषामि माधुर्य गुणः ।

शान्तकरुणविमछम्भेषु सातिशयम् । सातिशयमिति अत्यन्तद्वतिहेतुत्वात् । एतद्यञ्जकानाह—

तत्र निजान्त्याक्रान्ता अटवर्गा वर्गा हस्वान्तरितौ रणावम-मासो मृदुरचना च ।

निजेन निजवर्गसंबन्धिना अट-

स्यतु । विस्नर्थः कियतां वराहपतिभिर्मुस्ताक्षितः पन्वले विश्रान्ति लभतामिदं व शिथिलज्याबन्धमस्मद्भनुः ॥' विषमनृतेर्प्वादार्ये यथा--- 'निरवधि निराश्रयं च-' इति । स्रोऽयमनवगाहितप्रयोगाणां विभागक्रमः । तथा हि । स्रम्धरादिष्वनोजोऽपि यथा-'शंभो केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किं नु नार्मतदस्या नामैवास्यास्तदेतत्परि-चितमपि ते विस्मृतं कस्य हेती: । नारीं प्रच्छामि नेन्द्र कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दुर्देव्या निहोनुमिच्छोरिति सुरमरितं शाव्यमव्याद्विभोवैः ॥' इन्द्रवज्रादिष्वप्र-सादो यथा--'विविच्य बाधाः प्रभवन्ति यत्र न तत्र मिध्यामतयश्वरन्ति । संसारमो-हस्त्वयमन्य एव दिक्कोहवत्तत्विधया सहास्ते ॥' मन्दाकान्तादिष्वमाधुर्ये यथा—'सर्व-प्राणप्रगुण मचवन्मुक्तमाहत्व वक्षस्तत्संघराद्विचिटतवृहत्खण्डमुचण्डरोविः । एवं वेगाकुलिशमकरोद्योमवियुत्सहस्रभंतुंवक उवलनकपिशास्ते च रोषाष्ट्रहासाः ॥' शार्द्-स्रादिष्यसाम्यं यथा--'अज्ञानाद्यदिवाधिपत्यरभसात्-' इति ॥ विषमप्रतेष्यनीदार्य यया-'अयमहिमद्चिभं जन्प्रतीची कृपितवर्लामुखतुण्डताम्रविम्वः । जलनिधिमक-रीभिरीक्यते द्राक् नवर्राधरारुणमांसपिष्डलोभात् ॥' तदेवं यथान्यैर्गुणानां सक्ष-णमभिद्धितं तथा न बाच्यम् । यथायोगं रुक्षणव्यभिचाराद्विबक्षितगुणेष्वन्तर्भाः बाहोषपरिहारेण स्वीकृतत्वाचेति ॥ द्वतिरिति । इतिहेतुत्वं माधुर्यस्य लक्षणं न तु अव्यत्वम् । ओजःप्रसादयोरपि थव्यत्वात् । तेन 'अव्यत्वं नातिसमस्तार्यशब्दं मधुर-मिष्यते' इति माधुर्यस्रक्षाणात्मेन अव्यत्वं यद्भामहेनोक्तं तत्र युक्तमित्यर्थः ।। अर्थान दिति । वयपि संमोगविप्रक्रम्भोभयरूपः शृहारः तथापि गोवलीवर्दन्यायेनानन्तर्वि-प्रसम्भप्रवोगसामध्यात् । शक्कारः संभोग इत्युक्तः ॥ अक्कामीति । वर्षाप हासाञ्चत-

१. 'अन्त्येन' इति श्रृटितं भवेत्.

वर्गी टठडढरिता वर्गाः, इस्वान्तरितौ च रेफणकारौ। असमासः इति स-मासाभावोऽल्पसमासता वा, मृद्वी च रचना । तत्र माधुर्ये माधुर्यस्य व्यक्तिकेत्पर्थः । यथा—

'शिक्षानमञ्जमञ्जीराश्चारुकाञ्चनकाञ्चयः।
कङ्कणाङ्कभुजा भान्ति जितानङ्ग तवाङ्गनाः॥'
'दारुणरणे रणन्तं करिदौरुणकारणं कृपाणं ते।
रमणकृते रणरणकी पश्चिति तरुणीजनो दिव्यः॥'
न पुनरेवं यथा—

'अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कलिकेण्ठि माम् । कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठातिमुद्धर ॥'

अत्र शृङ्कारप्रतिकूला वर्णाः ।

'बाले मालेयमुचैर्न भवति गगनव्यापिनी नीरदानां

किं त्वं पक्ष्मान्तवान्तैर्मलिनयसि मुधा वक्रमश्रुप्रवाहैः । एषा प्रोद्धृत्तमत्तद्विपकटकपणक्षुण्णवन्ध्योपलाभा दावाग्नेव्योंम्रि लग्ना मलिनयति दिशां मण्डलं धूमलेखा ॥'

अत्र दीर्घसमासः परुपरचना च विप्रलम्भशृङ्कारे विरुद्धा ।

ओजसो लक्षणमाह—

दीप्तिहेतुरोजो वीरवीभत्सरीद्रंपु क्रमेणाधिकम्।

दीप्तिरुज्विलता । चित्तस्य विस्तार इति यावत् । क्रमेणेति वीरा-द्वीभत्से ततोऽपि राद्रे । तेषामङ्गेऽज्ञुते च सातिशयमोजः ।

योर्विकासहेतुतया ओजोऽप्यस्ति । तथापि श्रहाराङ्गतया माधुर्यमेव प्रक्रष्टं प्रतीयत इत्यर्थः ॥ न पुनरेविमिति । अयं भावः—यथान्यः प्रतिकृत्वर्णसक्षणो दोष उक्तस्तथा न वाच्य एतद्वणविपर्ययेणेव स्वीकृतत्वात् ॥ वर्णा इति । समासरयनयोन

<sup>9. &#</sup>x27;दारण' इति भवेत्. २. 'कण्ठिनाम्' इति वाग्भहकाव्यानुशासने. ३. 'ठ-ज्ञवनता' इति भवेत्.

## प्तद्यक्षकानाह—

आधरतीयाक्रान्तो दितीयतुर्यी युक्तो रेफस्तुल्यश्र टवर्गश्रपा इत्तिदैर्घ्यमुद्धतो गुम्फश्रात्र ।

आद्येन द्वितीयस्तृतीयेन चतुर्थ आकान्तो वर्णस्तथाघ उपरि उम-यत्र वा येनकेनचित्संयुक्तो रेफस्तुत्यश्च वर्णो वर्णेन युक्तस्तथा टवर्गो-ऽर्थात् णकारवर्जः, शषौ च, दीर्घसमासः, कठोरा रचना च । अत्र ओ-जिस । ओजसो व्यक्तिकेत्यर्थः । यथा—

'मूर्प्रामुद्भृतकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधारा-

धौनेशाङ्किपसादोपनतजयनगज्जातिमध्यामहिम्नाम् । कैलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्मिपदर्पोद्धराणां दोष्णां चैषां किमेतत्फलिमह् नगरीरक्षणे यत्प्रयासः॥

न पुनरेवं यथा---

'देशः सोऽयमरातिशोणितज्ञ वैर्यस्मिन्हदाः प्रिताः क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशमहः । तान्येवाहितशस्त्रधस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति नो यदामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥' अत्र यथोक्तवणीभावोऽनुद्धता रचना असमासश्च विरुद्धः ।

अथ प्रसादलक्षणमाह—

विकासहेतुः प्रसादः सर्वत्र ।

विकासः शुष्केन्धनामिवत्स्वच्छजलवच महमैव चेतसो व्याप्तिः । स-वैत्रेति सर्वेषु रसेषु ।

एतद्यञ्जकानाह--

इह श्रुतिमात्रेणार्थमत्यायका वर्णवृत्तिगुम्फाः । श्रुत्येवार्थमतीतिहेतवो वर्णसमासरचनाः । इह प्रसादे । प्रसादस्य व्यक्तका हत्यर्थः । यथा—

रपलक्षणमिदम् । माधुर्योजः प्रसादव्यक्षकेषु च वर्णादिष्यभिद्वितेषु वृत्तवो रीतयबाः

'दातारो यदि कल्पशासिभिरलं, यद्यर्थिनः किं तृणैः, सन्तश्चेदमृतेन किं, यदि खलास्तत्कालकूटेन किम् । किं कर्पूरशलाकया यदि हशोः पन्थानमेति प्रिया संसारेऽपि सतीन्द्रजालमपरं यद्यस्ति तेनापि किम् ॥' माधुर्योजः प्रसादव्यक्षकाश्च वर्णा उपनागरिका परुषा कोमला च वृत्तिराचक्षते ।

वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति रीतय इत्यन्ये । यदाह—

'माधुर्यव्यक्तकैर्वणैरूपनागरिकेंध्यते । ओजः प्रकाशकैसीस्तु परुषा, कोमला परैः । केषांचिदेता वैदर्भीपमुस्ता रीतयो मताः ॥' यद्यपि गुणेषु नियता वर्णादयस्तथापि— वकतृवाच्यभवन्थीचित्याद्वर्णादीनामन्यथात्वपपि । तत्र वाच्यभवन्धानेपेक्षया वैक्राद्योचित्यादेव वर्णादयो यथा— 'मन्थायस्तार्णवाम्भः मैतिकुहरचलन्यन्दरध्वानधीरः,

कोणाघातेषु गर्जत्मलयघनघटान्योन्यसंघट्टर्चण्डा । कृष्णाकोधामद्तः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः,

केनास्मिनिसहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम् ॥' अत्र यैद्यपि वक्तृवाच्यं कोधादिव्यज्ञकम्, काव्यं चाभिनेयार्थम् । तैथापि भीमसेनस्य वक्तुरोचित्यादद्धता वर्णाद्यः ।

भिहिताः, एतदव्यतिरिक्तस्वरूपत्वात्तासाम् ॥ असेति । यदि हि कोधादिव्यक्तकं वाच्यं भवेत्रत उपपर्यरमुद्धता रचनादयः । न चैतद्भिनयार्थ, येन खेच्छाप्यनुमान्येत रचनादीनाम् । कि त्वभिनेयार्थमिदम् । न च तत्र राहादावप्युद्धता रचनादय

<sup>1. &#</sup>x27;कोच्यते' का॰ प्रका॰. २. 'वर्काचित्या' का॰ प्रका॰. ३. 'हुतिकु' इस्रायु॰ निककाव्यप्र॰. ४. 'चण्डः' इति भवेत्. ५. 'स्रितिह' इति प्रकाशे. ६. 'हि' का॰ प्रका॰. ७. 'इति' का॰ प्रका॰.

१. 'अनेति' सात्.

कचिद्रकृप्रबन्धानपेक्षया वाच्यौचित्यादेव । यथा— 'प्रौदच्छेदानुरूपोच्छलनरयभवत्सैहिकेयोपघात-त्रासाकृष्टाश्च तिर्यग्वलितरविरयेनारुणेनेक्ष्यमाणम् । कुर्वत्काकुत्स्थवीर्यम्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्ध्रभाजां भाद्वारैभीममेतन्निपतति वियतः कुम्भकणोत्तमाङ्गम् ॥'

कचिद्वक्तृवाच्यानपेक्षाः प्रवन्धोचिता एव । यथा आख्यायिकायां शृक्षारेऽपि न मैसणा वर्णादयः । कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तमुद्धताः । नाटकादौ रौद्रेऽपि न दीर्घसमासादयः । एवमन्यदप्यौचित्यमनुसर्तव्यम् ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलकारचुडामणिसंज्ञस्त्रोपज्ञकाव्यानुकासनवृत्तीं गुणविवेचनश्रतुर्योऽध्यायः ।

उपपन्नाः । अतो वर्षावित्यादेव रचनादीनामप्यन्यथालमन्नेत्यर्थः ॥ न मस्णा इति । गद्यस्य विकटनिबन्धाश्रयेण छायावत्त्वात् ॥ नाटकादौ रौद्रे ऽपीति । न केवलं करू-णविप्रलम्भयोः । रीद्रेऽपि न दीर्थसमासादयो निबन्धनीयाः ॥ कथमिति चेत्, उ-च्यते--रसो यदा प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा नःत्रतिपत्तां व्यवधायिका विरोधिनश्च सर्वोत्मर्नव परिद्वार्योः । एवं च दीर्घसमासः । समासानामनेकप्रकारसंभावनया रसप्र-तीति कदाचिद्यवद्धातीति तस्मित्रात्यन्तमभिनिवशः शोभते विशेषतोऽभिनेयाधे काव्ये । तत्रापि करणविप्रलम्भयोः । तयोहि सुकुमारःवात् खल्पायामप्यखच्छतायां शन्दार्थयोः प्रतीतिर्मन्थरीभवति । रसान्तरे पुनः प्रतिपाची रौद्रादी मध्यमसमासी-ऽपि । कदाचिद्धारोद्धतनायकसंबद्धव्यापाराश्रयेण दीर्घसमासोऽपि वा तदाक्षेपाविनाभावि रसोचितवाच्यापेक्षया न विगुणो भवतीति । सोर्शप नात्यन्तपरिहार्यः । सर्वत्र प्रसान दास्यो गुणो व्यापी । स हि सर्वरससाधारण इत्युक्तम् । प्रसादातिकमे हि असमासोऽपि करणविप्रकम्भश्रहारी न व्यनिक । तदपरित्यागे मध्यसमासोऽपि न प्रकाशयति । तसात्सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्वव्यः । अत एव च--'यो यः शस्त्रं विभाति समुजगुरुमदा-त्पाण्डवीनां चमूनां यो यः पञ्चालगोत्रे शिशुरिधकवया गर्भशय्यां गतो वा । यो यस्त-त्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यथ यथ प्रतीपं कोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह् जगता-मन्तकस्थान्तकोऽहम् ॥' इत्यादी प्रसादाहय एव गुणो न माधुर्य नाप्योजः समाधा-भावात् । न चाचाहत्वमभिप्रेतरसप्रकाशनात् ॥ एवमन्यदपीति । मुक्तकेषु रस-

१. 'एव ते । तथाहि' का॰ प्रका॰, २. 'मस्णव' का॰ प्रका॰,

#### पश्चमोऽध्यायः ।

'श्रन्यों सालंकारी काव्यम्' इत्युक्तम् । तत्रालंकाराणाम् 'अ-ङ्गाश्रिता अलंकाराः' इति सामान्यलक्षणमुक्तम् । अथ विशेषलक्षणस्या-वसरः । तत्रापि शब्दालंकाराणां वैण्णां तावदाह—

व्यञ्जनस्यावृत्तिरनुप्रासः।

व्यक्षनस्पेति जातावेकवचनम् । तेनैकस्यानेकस्य वा व्यञ्जनस्यावृत्तिः । पुनः पुनर्निवन्धो रसाद्यनुगतः प्रकृष्टोऽदृरान्तरितो न्यासोऽनुप्रासः । तत्रैकस्य सकृदावृत्तौ न किंचिद्वैचित्र्यमर्थादसकृदावृत्तिर्रुभ्यते । अनेकस्य तु सकृदसकृष्य ।

तत्रैकस्यासकृदावृत्तिर्यथा —

'अनङ्गरङ्गप्रतिमं तदङ्गं भङ्गीभिरङ्गीकृतमानताङ्गचाः । कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ॥' अनेकस्य सकृदावृत्तिर्यथा—

> 'वतोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी । द्रेषे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम् ॥'

रुरिन्दन्दीत्यादेरनेकस्य सकृदावृत्तिः ।

बन्धाश्रयेण न दीर्घसमासरचना । अन्यथा तु कामचारः । संदानितकादिषु विकटनिबन्धीचित्यान्मध्यमसमासादीर्घसमासे एव रचने । प्रबन्धाश्रितेषु तु मुक्तकादिषु यथोक्तप्रबन्धविशेषांचित्यमेवानुसर्तव्यम् । पर्यायवन्धेषु पुनरसमासामध्यमसमासे एव । कदाचिदीद्वादिविषये दीर्घसमासायामपि संघटनायां परुषा प्राम्या च यृत्तिः परि-हर्तव्या । परिकथायां कामचारः । तत्रेतिवृत्तमात्रोपन्यासेनात्यन्तं रसबन्धा(?) शिनिवेशते । खण्डकयासकलकथयोत्तु प्राकृतसिद्धयोः कृलकादिनिबन्धनभूयस्त्वाद्यार्थसमासः योरपि न विरोधः । वृत्तांचित्यं च यथारसमनुसर्तव्यम् । सर्गबन्धे तु रसन्तात्पर्वे यथारसमीचित्यम् । अन्यथा तु कामचारः । द्वयोरिय मार्गयोः सर्गबन्धविधा-यिनां दर्शनाद्यसतात्पर्वे साथीय इति ॥

इलाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके चतुर्थोऽध्यायः ।

१. 'षद्' टीकासंमतः

१. 'निविशते' इति स्थात्,

यथा वा---

'नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विघातृप्रतिमेन तेन ।
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्गमग्नौ ॥'
अन्न द्वयोर्द्वयोस्त्रयाणां त्रयाणां च व्यञ्जनानां सकृदावृत्तिः ।
यथा वा—'धूसरितसरिति—' इति ।
अनेकस्यासकृदावृत्तिर्यथा—

'सर्वाशारुधि दग्धवीरुधि सदा सारङ्गबद्धकुधि क्षामक्ष्मारुहि मन्दमुन्मधुलिहि खच्छन्दकुन्दद्वुहि । शुप्यत्होतसि तप्तभूरिरजसि ज्वालायमानाम्भसि श्रीप्मे मासि ततार्कतेजसि कथं पान्थ त्रजङ्गीवसि ॥'

अत्र रुधीत्यादेः ।

तात्पर्यमात्रभेदिनो नाम्नः पदस्य वा लाटानाम्।

शब्दार्थयोग्भेदेऽपि अन्वयमात्रभेदिनो नाम्नः पदस्य वा एकस्यानेकस्य वा सकृदसकृचावृत्तिर्लोटानां संबन्धिनी लाटजनवल्लभोऽनुपासः ।

तत्रैकस्य नामः सकृदावृत्तिर्यथा-

'स एष भुवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो विभिन्न वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम् । अनेन किल निजिता वयमिति प्रियायाः करं करेण परिताडयञ्जयति जातहासः स्मरः ॥'

अत्र करेति नामः ।

असकृद्यथा----

'दशरिमशतोपमद्युतिं यशसा दिक्षु दशस्त्रिष्ठितम् । दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं विदुर्नुधाः ॥' अत्र दशेति नामः । अनेकस्य सकृद्यथा—'जयति कृण्णतिमिरः—' इति । असकृद्यथा---

'वस्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसंकाशकाशाः काशाभा भान्ति तासां नवपुल्लिनगताः स्नीनदीहंसहंसाः । हंसाभाम्भोदमुक्तस्फुरदमलवपुर्मेदिनीचन्द्रचन्द्र-

श्रनद्राङ्कः शारदस्ते जयकृदुपनतो विद्विषां कालकालः ॥' पदस्यैकस्य सक्रद्यथा—

'वदनं वरवर्णिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः ।
सुधाकरः क नु पुनः कलङ्कविकलो भवेत् ॥'
'न भवति भवति च न चिरं भवति चिरं चेत्फले विसंवदित ।
कोपः सत्पुरुषाणां तुल्यः खेहेन नीचानाम् ॥'
अनेकस्य सक्रद्यथा—

'यस्य न सविधे दयिता, दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । यस्य च सविधे दयिता, दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥' असकृद्यथा—

'किंचिद्रिच्मि न विच्म विच्म यदि वा किं विच्म वच्मीहशं हश्यन्ते न भवाहशेषु पतिषु खेषामदोषे दमाः । ते किं सन्ति न सन्ति सन्ति यदि वा के सन्ति सन्तीहशाः सर्वस्तेऽद्य गुणैर्गृहीतहृदयो लोकः कृतो वर्तते ॥'

सत्यर्थेऽन्यार्थानां वणानां श्रुतिकपैक्ये यमकम् । आवृत्तिरिति वर्तते । सत्यर्थे भिन्नार्थानां वर्णानां खरसहितव्यक्कनाना-

षडिति । अनुप्रासयमकिन प्रश्लेषवकोक्तिपुन रुक्ताभासान् ॥ यस्य न सिविधे इति । अत्र पूर्वार्धे दबदहनत्वं विधेयं तुहिनदीधितित्वं चानुवाद्यम् । तदुमयमप्युत्त-रार्धे विपरीतं क्षेयमिति ॥ किंचिद्वच्मीति । भवादशेषु पतिषु सत्सु स्वेषामात्मी-यानामदोषेदमादोषं विना सर्वस्थापद्वारिणः केऽपि न दश्यन्ते केवसं त्वदीया एव गुणा हेदशाः सन्ति । एतदेव सवितर्कमाह—से किं सम्मीति । इदयं हि सर्वस्थ सर्व-

मुपलक्षणाच वर्णस्य वर्णयोश्चावृत्तिः श्रुत्येक्ये कमैक्ये च यमौ द्वौ समजातौ तस्रतिकृतिर्यमकम् । तेनेकस्याक्षरस्य द्वयोर्वह्नां चाद्वितीयं सदृशं
निरन्तरं सान्तरं वा शोभाजनकमलंकारः । 'मधुपराजिपराजितमानिनी—'
इत्यादानुभयेषामनर्थकत्वे 'स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्—' इत्यादावेवेषामर्थवन्त्वेऽन्येषामनर्थकत्वेऽन्यार्थानामिति न युज्यते वक्तुमिति सत्यर्थ इत्युकम् । न च तद्र्थस्येव शब्दस्य पुनः शक्यमुचारणम्, पानकत्त्यप्रसक्तेः
इति सामर्थ्यलच्धेऽपि भिन्नार्थत्व यत्र स एवार्थः प्रसङ्गेन पुनः प्रतिपिपादियिषितो भवित बन्धुक्त्युरत्वादिना च प्रयुक्त एव शब्दः पुनः प्रयुक्यते
'उदेति सिविता ताम्रम्नाम्न एवाम्नमेति च' इत्यादो तत्र पौनकत्त्यदोपाभावात् यमकत्वं केन निवायंतेत्यन्यार्थानामित्युपात्तम् । श्रुत्येक्यमहणं
लोकप्रतीतिनुत्यत्वपरिमहार्थम् । तेन दन्त्याष्ठचाष्टच्यवकारबकारादिवर्णभेदे,
लघुपयत्नतरालघुप्रयत्नतरकृते च भेद, संयोगम्थयाः सजातीययोर्व्यक्तनयोर्वास्त्वे विशेषे यमकवन्यो न विरुध्यते । यथा—

'तस्यारिजातं नृपतेरपदयद्वलम्बनम् । ययौ निर्झरसंभोगैरपदयद्वलं वनम् ॥'

भूतमेवेति ॥ वर्णस्येति । वर्णस्य पादान्तरगत्त्वंनावृत्तिनं वैचित्र्यमाद्धातीति तसिने भेव पादे आवृत्यन्तर्विचित्रायां नेरन्तर्थणावृत्तां यमकता होया । यथा—'नानाकारण कान्तभूराराधितमनोभुवा । विविक्तेन विलासेन तत्रक्ष हृदय नृणाम् ॥' मध्यान्तथारिष—'उदाररचनारोचिर्भायुरा राजते कथा । अकलद्भयशः । मिन्दुमाले मिति मम ॥' यथा वा—'विविध्धववना नागगर्धधनानाविविततगगनानाममज्जनाना । शशरुरुललना नावबन्धु धनाना मम हि हिन्तनानाननस्वस्ताना ॥' विविधानि धववनानि यस्याम् । नागान् हिन्तनो गृध्यन्ति अभिलेषन्ति ऋद्भाश्रतुरा महान्तो वा नानाप्रकारा ये वयः पक्षिणो व्यादादयस्तव्यां मं गगन यस्याम् । अविद्यमानो नामो नमनं यत्र तथाभृत कृत्वा मजन्तो जना यत्र । अनितीत्यना संस्फुरेति यावत् । सिस्पिणी वा । शशानां रुस्णां च ललनं यस्याम् । ना आवयोः । अवन्धुं शत्रं धुनाना । मम यस्माद्वितं तनोति । अमुख आन्मीयः स्वन एव आनः प्राणा यस्याः । संवं समुद्रभूद्देरिणा हलधरं प्रत्यभिधीयत ।। वर्णयोर्थथा—'भ्रमर हमपुष्पाणि भ्रम प्रीत्यं पिवन्मधु । का कुन्दकुष्ठमे प्रीतिः काकुं हत्वा विरोपि यन् ॥' तस्मिभेव पादे यथा—'हन्त हन्तररातीनां धीर धीरर्गिता तथ । कामं कामन्दकेनंतिरस्या रस्या

अवलम्बनं पाष्णिग्रहाकन्दासारादि । प्रपातपानीयास्वादैः पानीयानि तन्कुर्वत् । अवलं सैन्यरहितम् । वनं काननम् । अत्रैकत्र—ववौ दन्त्यौ-ष्ठचौष्ठचौ, अपरत्र—ओष्ठचदन्त्यौष्ठचौ । अपरयदित्यत्रैकः सकारः, अप-रत्र द्वौ । तथा—

'भवानि ये निरन्तरं तव प्रणामलालसाः । मनस्तमोमलालसा भवन्ति नैय ते कचित् ॥'

चित्तमोहमलेन जडाः । अत्र लालसेति प्रथमलकारोऽलघुपयनतरः । मलालसेत्यत्र लघुपयनतरः ।

तथा नकार-णकारयोरस्वरमकार-नकारयोर्विंसर्जनीयस्य भावाभावयोरिष न विरोध इति केचित् । यथा—

> 'वेगं हे तुरगाणां जयन्नसावेति भेक्नं हेतुरगानाम् ।' 'पातयाशु रथं धीर समीरसमरंहसम् । द्विषतां जिह निःशेषं पृतनाः समरं हसन् ॥' 'द्विषतां मृलमुच्छेतुं राजवंशादजायथाः । द्विषद्यस्त्रस्यति कथं वृक्तयूथाद्जा यथा॥'

कमैक्यमहणात्सरो रस इत्यादो

'प्रवणः प्रणवो यत्र प्रथमः प्रमथेषु यः । रणवान्वारणमुखः स वः पातु विनायकः ॥'

इत्यादी च यमकत्वं मा भृत ॥ तत्पादे भागे वा ।

तद्यमकं पादे तस्य च भागे भवति । तत्र पादजं पञ्चदशधा । तथा हि—प्रथमो द्वितीयादावावर्तते । द्वितीयस्तृतीयादौ । तृतीयश्वतुर्थ इति षद् । प्रथमो द्वितीयतृतीययोः द्वितीयचतुर्थयोः, तृतीयचतुर्थयोः, द्वितीय यस्तृतीयचतुर्थयोरिति चत्वारः । प्रथमस्त्रिष्वपीत्येकः । प्रथमो द्वितीय ।

<sup>9.</sup> अत्र विसर्जनीयपदम् 'यमकश्चेषचित्रेषु बवयोर्डलयोर्न भित् । नानुस्वारिक्सनौं च चित्रभङ्गाय संमतौ ॥' इति बाग्भटालंकारीयश्चोकोत्तरार्षस्यचित्रपदस्य यमकाषु-पलक्षणत्वं मृचयप्रनुस्वारपदमप्यत्र स्मारयति. २. 'भङ्गहेतु' स्वात्.

तृतीयश्चतुर्थे इति । प्रथमश्चतुर्थे द्वितीयस्तृतीय इति द्वौ । अर्घा वृत्तिः स्रोकावृत्तिश्चेति । द्वे इति । यथा—

> 'चकं दहतारं चक्रन्द हतारम्। खङ्गेन तवाजी राजन्नरिनारी॥'

कैश्चिद्राजानमाह-समृहम् । व्रता । अरिसंबन्धि । रुरोद । भमाशा अत्यर्थम् ॥

'संयतं याचमानेन यस्याः प्रापि द्विषा वधः ।
संयतं या च मानेन युनक्ति प्रैणताञ्जनम् ॥'
रणम् । देव्याः । जितेन्द्रियम् । पूजया ज्ञानेन वा ॥
'प्रभावतोऽनाम न वासवस्य प्रभावतो नाम नवासवस्य ।
प्रभावतो नाम नवा मवस्य विच्छित्तिरासीत्त्वयि विष्टपस्य ॥'

प्रभावात् । शकस्य । तेजस्विनः । नामः नमतेः कारकः । अनाम नमनरहितः । अतश्च विष्टपस्य प्रभी स्वामिनि त्विय नवसोमरसस्य सवस्य यज्ञस्य नवा विच्छित्तरासीत् । नवेत्येक एव निपातः प्रतिषेघार्थः । नामेत्यभ्युपगमे निपातः । इत्यादि ॥

अर्घावृत्तिर्यथा---

'सा रक्षतादपारा ते रसक्रद्वीर वाधिका । सारक्षतादपारातेरसक्रद्वीरवाधिका ॥'

सा देवी । त्रायताम् । अनन्ता । तव । रागक्रदभिमतं बस्त्वित्यर्थः । वामूपा । पालिनी । उत्कृष्टक्षतेः । अपगतविपक्षात् । अविरतम् । गौरवे-णाधिका सर्वेषां गुरुरित्यर्थः ॥

स्रोकावृत्तिर्यथा---

'स त्वारं भरतो वश्यमबलं विततारवम् । सर्वदा रणमानैषीदवानलसमस्थितः ॥

१. 'कथिमृपमाइ—हे राजन्, तव संवांम्थना खन्नेनाजी रणे आरं रिपुसंबन्धि चकं समूहं अरं शीघं दहता प्रता अरिनारी रिपुकी हता भर्तृवधेन ताहिता सती चकन्द कन्दितवतीलर्थः' इति रुद्रटालंकारब्याख्या. २. 'प्रणतं जनम्' स्थात्.

सत्त्वारम्भरतोऽवश्यमवलम्बिततारवम् । सर्वदारणमानैषी दवानलसमस्थितः ॥'

महापुरुषः । पुनः । शत्रुसमूहम् । भरात् । वशे वर्तमानम् । बलर-हितम् । दीर्घाकन्दम् । सर्वकालम् । संग्रामम् । प्रापयामास । अवानलसम् अपि तु त्वरितं गच्छन् । अस्थीनि तस्यात्युपक्षिणोति । सत्त्वेन ये ते आरम्भास्तेषु रतः । सर्वथा आश्रितं तरुत्वग्वसनं येन शत्रुसमूहेन । सर्वेषां दारणे यो मानस्तमिच्छति । दवामिना समं स्थितं यस्य ।।

तथा भागजस्य द्विधा विभक्ते पादे प्रथमपादादिभागः पूर्वविद्वतीयादि-पादादिभागेषु, अन्तभागोऽन्तभागेष्वित्यष्टाविंशतिर्भदाः । श्लोकान्तरे हि न भागावृत्तिः संभवति । तद्यथा—

> 'सरस्वित पदं चित्तमरस्वित विधेहि मे । त्वां विना न हि शोभन्ते नगः काया इवामुभिः॥' 'करेण ते रणेष्वन्तःकरेण द्विपतां हताः। करेणवः क्षरद्रका भान्ति संध्याघना इव ॥' 'परागतस्राजीव वार्नध्वस्ता भॅटश्चम्ः। परागतिमव कापि परागततमस्वरम्॥' 'पातु वो भगवान्विष्णुः सदा नवचनद्युतिः। स दानवकुरुध्वंसी सदानवरदन्तिहा॥' 'भवानि शं विधेहि मे भवानिशं कृपापरा। उपासनानि यज्जनोऽभवानि शंसित त्विय॥'

दिवानिशम् ॥' इति ॥ चिन्तस्तरस्वर्ताति । वित्तगमुदे ॥ अन्तःकरेणेति । दिवतामन्तविधायिना ॥ परागतेति । परा प्रतिपक्षभूता पवेते तरपक्षिरिव । अत्र च व्यतिकारपरागेण रणरेणुना व्याप्त गगनं परागतिमिव न जाने कः गतिमन्यर्थः ॥ सदेति । सवेदा । स इति विष्णुः । समदस्य कुवलयापीडास्यस्य वरदन्तिनो इन्ता ॥ भवानीति । हे गीरी, शं मुखम् । अनिशमनवरतम् । न विद्यते जन्म येभ्यस्तान्यभवानि ॥

६दटालंकारच्यास्यायां तु--'अवान् अगच्छन् । कम् । अलसं निष्कियं जनम्' इत्यवसुपलभ्यते. २. 'अन्तकरेण' इति स्थान्.

१. 'अन्तकरेणेति' स्थान्.

'पदद्वयं कपालिनः पुनानु लोकपालिनः । अलीयते नतो हरिः स यत्र पङ्कजप्रभे ॥' एवमन्यान्यप्युदाहार्याणि ॥

त्रिधाविभक्ते द्वाचत्वारिंशन् । चतुर्धाविभक्ते पट्टपञ्चाशत् । प्रथम-पादादिगतान्त्यार्घादिभागे द्वितीयपादादिगताद्यार्घादिभागे यम्यन्त इत्या-यन्वर्थतानुसारणेनानेकभेदमन्तादिकम् । अन्तादिकमायन्तकं तत्समुचयः । तत्र पादह्यगतत्वेन 'सरस्वति-' इत्याशदाहरणमकमेव प्रदर्शितम् । पादत्रयगत-रवेन च यमकं केषाचित्राभिमतमिति, लक्ष्यव्याभिदर्शनाय 'क्रेरण-' इत्यागदाहरणच-तुष्ट्यं दक्षितम् । एष् च प्रथमपादादिनागस्य द्वितीयपादादिभागेष्वावृत्तिर्दक्षिता । पा-दान्त्यभागस्य द्वितीयपादान्यभागनात्रीत्तप्रदर्शनार्थं तु पदद्वयमित्यानुदाहृतम् ॥ अ-न्यान्यपीति । तत्रोदाहृतश्याष्यायभागजानि यथा—'सरस्रति यथा रत्रान्यनन्तानि स्फुरन्ति हि । सरस्यति तथा चित्ते शब्दार्थाः संस्कुरन्तु से ॥', 'परमा या समृद्धिः स्यान्मुखदु:खनिवर्जिता । तस्या हेतुं नमामीश परमायाविनाशनम् ॥', 'योगिगम्यं गुणा-तीत मधुकेतुं विभुं हरिम् । मध् केतुं नमान्यायं ट्रमदेन्यविनाशनम् ॥' मधोः केतु-रिव । मधु बद्धा केतुं ज्ञातम् । 'कि कित ज्ञाने' इत्यस्य ॥ 'प्रणमामि सरारिप्ने ज्ञाव सोमं भवान्तकम् । यो विभिन्ने विषत्रेषु शिव सीम च मर्थान ॥' सह उमया ॥ 'सुरासुर-शिगोरलपृष्टपादनस्योशवे । शंकराय नमन्तर्सं शकराय जगत्रये ॥ मुखकराय ॥ 'पयोधरारवाः स्वराः पयोधरा जवान्विताः । पयोधरान्गरन्यतो पयोधरान्वियोगिनः॥' जलधारी भारतो येषाम् । दःसहाः । मेघाः । कुत्रान् । अमं जातस्तन्यात् ॥ 'माघ-वाय नमस्तर्सी धेनुकान्तावधायिने । धेनुकान्तवृषस्थायोमाधवाय नमोऽस्तु ते ॥' धेनु-को नाम खरहपथारी विष्णुविधाताय कसप्रयुक्ती दैन्यः। गोवलभन्नपभासीनार्थ।। 'जग-देवगुरुयां हि जगदे कमलोद्भवा । भवतः पातु देवोऽसा भवतः पार्वतीप्रियः ॥' जग-देकगुरुरिति ब्रह्मणा यः कथितः । युःमानः । संसारात् ॥ 'देवि त्वा ये गिराजस्र सत्य-संधेत्यपासते । देवि त्वा ये भजनते ते सन्यमंभयसंपदाम् ॥' एनानि वृत्यदाहरणप-बकेन सहायभागजानि चतुर्दश । एवमन्यभागजान्यध्युदाहरणीयानि ॥ अन्तादिक-मिति । दिश्यात्रम् । यथा-- 'नारीणामलसं नामि लसन्नानि कदम्बकम् । परमास्र-मनक्ष्य कर्य नो रमयेन्मनः ॥' अलसं कियामु सविलासम् । न अभि अपि त्वभयम्॥ आग्रन्तक यथा--'पिनाकिने नमस्तातदैत्यभीवंपिनाकिने । नीलकण्ठमपीक्षन्ते योगिनो इंसमेव यम् ॥' भीविषिनो भयकम्प्राः ॥ तत्समुख्य इति । आवन्तकान्तादिक-

1. 'देवि' इत्यस्पामित्रतत्वेनाविद्यमानवत्त्वेन त्वादेशाप्राध्या 'त्वां' इति पाठेऽपि यम-किनिबाहः, विसर्जनीयस्येवानुस्वारस्यापि यमकाविरोधित्वातः, यहा परसवर्षे कृते ज्यक्षरमेव यमकं स्थान्. मध्यादिकमादिमध्यमन्तमध्यं मध्यान्तकं तेषां समुच्चयाः । तथा तसि-नेव पादे आद्यादिभागानां मध्यादिभागेष्वनियतेऽवस्थाने आवृत्तिरिति प्रभूततमभेदं यमकम् ॥

योयोंग:। यथा--'ससार साकं दर्पेण कन्दपेंण ससारसा । शरं नवाना विश्राणा नावि-भ्राणा शरन्नवा ॥' प्रवृत्ते । सार्धम् । द्र्पेण कामेन च । लक्ष्मणाख्यपक्षियुक्ता । काण्डम् । नृतनशकटा । धारयन्ती । ' · · · · · · · · · · · अपि तु पक्षिशब्द-युक्ता । ऋतुविशेषः । नूतना ॥ एवं मध्यादिक आदिमध्यः अन्तमध्यमध्यान्तकत-त्समुचयतोऽत्रोदाहरणानि अभ्युद्धानि । मध्यादिकादयो भेदाः संभविनोऽपि न हृद्या इति नोदाहियन्ते इति केचित् ॥ तस्मिन्नेच पादे इति । न तु पादान्तरे । तत्रा-हिभागस्य मध्यभागेनावृत्तिर्थथा---'स रणं सरणंन वृत्रो बलितावलितारिजनः। पदमाप दैमानमतेरुचितं रुचितं च निजम् ॥' समं प्रामं । प्रयाणेन हेतुना । बलवत्वेन वेष्टिता-रिजनः । पदं राज्यलक्षणम् । उपरामाद्वेतोः । अनुरूपमभीष्ट च ॥ आदिभागस्यान्त-भागेन यथा-- 'घनाघ नायं न नभा घनाघनानुदीरयश्रेति मनोऽनुदारयन् । सक्षे-**ऽदयं तामविलास खेद**यन्नहीयसे गोरथवा न हीयसे ॥' एतन्पथिकस्य प्राष्ट्रपि सुह्रदोे च्यते—बहुपाप । श्रावणो मासो वार्षुकमेचान्विन्नारयत्र नायमेति । मनोऽर्थाद्विरहिन णाम् । पश्चात् स्फोटयन् । तां कान्ताम् । निलंल । उद्वेजयन् । सर्पवदाचरसि । यद्वा कियलंबतद्वलीवर्दाञ्यूनो न भवति ॥ मध्यसान्तेन यथा-'असतामहितो महितो युधि सारतया रतया । स तयोरहचं रहचं परमेमवते भवते ॥' अननुकूछः । अत एव पुजित: । उत्कृष्टनया बलवत्तया वा । तदेकमुक्तया । स कश्चिद्वीरः । प्रसिद्धतया । विस्तीर्णकान्तये । प्रीतिमुत्पादिनवान् । प्रकृष्टमजयुक्ताय । तुं स्यम् ॥ आदेमध्या-न्ताभ्यां यथा-- 'स्तेनतास्तेनतास्ते नता मानवामा नवा मानवाः । दानवादानवा दा-नवा वा नरावा नरा वानराः ॥' विरंतनस्य कस्यविदनुवरस्य तन्कालीनानामनुजीवि-नामात्मसमर्पणेन केनचित्ररर्पातनापमानितस्य तमेव प्रतीयमुक्तिः - हे नरा नृपाश्च । प्रणताः। नृतनाः। पुरुषाः । स्तेनतया चौयेण क्षिप्तस्थामिलक्ष्मीकाः । द्षेण प्रतिकृताः। दानकथायामस्तुतिपराः । दानवा एव । नृपतयः । इत्यम्प(१) नरो न्यायस्तद्रहिता बा-नरा एवेति ॥ अनियतस्थाने आवृत्तियंथा-- 'कमलिनीमलिनी दिवतं विना न सहते सह तेन निषेतिताम् । तमधुना मधुना निहितं हृदि स्मरति सा रतिसारमहर्निश्चम् ॥' पश्चि-नीम्। श्रमरी। न क्षमते। तां हृष्ट्रा तप्यत इत्यर्थः । सार्थम्। तं प्रियम् । इदानीम् । वस-न्तेन । क्रीडाप्रधानम् ॥ प्रभृततमभेद्मिति । महाविभिराहतस्यानियतदेशावयस्य-

 <sup>&#</sup>x27;वीनां यक्षिणां आणो विश्राणो न विद्यते विश्राणो यस्यां साविश्राणा नैविष्या ।
 इति रहटालंकारटीकादर्शनेनात्र श्रुटिः प्रतीयते. २. 'दमात्' रहटालंकारे. ३. 'सः ।
 संप्रामे ।' स्यात्. ४. 'प्रसिद्धया' रहटव्याख्याने. ५. 'तुभ्यम्' स्यात्. ६. 'ते' स्यात्.

एतस्य च कविशक्तिख्यापनमात्रफलत्वेन पुरुषार्थोपदेशानुपायत्वात्का-व्यगडुभूततेति भेदलक्षणं न कृतम् । काव्यं हि महाकवयः सुकुमारम-तीनां पुरुषार्थंषु प्रवर्तनाय विरचयन्ति । न च पृथग्यत्ननिर्वर्थे यमकादि-निरुद्धरसं तत्तथा सुखोपायः । सरित्पर्वतसागरादिवर्णनमपि वस्तुवृत्त्या रसभक्कहेतुरेव, किमक्रनकष्टकाव्यम् ॥

तथा च लोक्चटः---

'यस्तु सरिदद्रिसागरनगतुरगपुरारिवर्णने यतः ।

कविशक्तिख्यातिफलो विततिषयां नो मतः प्रवन्त्रेषु ॥

यमकानुलोमतिदतरचक्रादिभिदोऽतिरसिवरोधिन्यः ।

अभिमानमात्रमेतद्गद्वरिकादिप्रवाहो वा ॥' इति ।

स्वरव्यञ्जनस्थानगत्याकारनियमच्युनगृहादि चित्रम् ।

स्वरादीनां नियमश्युनगृहादिश्च चित्रं साहदयादाश्चर्यहेतुत्वाद्वा
चित्रम् ।

तत्र स्वरचित्रं यथा--

'नय मदनगजद्मन वर्कलभगतगमन । गतजननगद्मरण भवभयगनरशरण ॥'

ह्रस्वैकस्वरम् ॥ एवं दीर्घेकस्वरद्विज्यादिस्वरनियमे उदाहार्यम् ॥

यमकस्यासंख्यत्वात् इत्यर्थः ॥ न न्त्र पृथग्यन्नानिर्वत्यति । यदाह ध्वनिकारः—
'रसाक्षिप्तत्या यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् । अपृथग्यन्ननिर्वर्धः सोऽलंकारो ध्वनी
मतः ॥' इति ॥ दीर्धेकस्वरिक्वर्यादिस्वरिनयमे इति । दीर्धेकस्वरिनयमे यथा—
'वर्धरेनेशेरेन्द्रेरैजैरेलंजैनैः मैद्धः । मैत्रैनेकैवं धर्यः स्व रादः स्वधं दवेसीसीः ॥'
विधिविरिष्यः । ईर्लक्ष्मीस्तस्या इनो भन्तां विष्णुः । ईशः शिवः । इन्द्रो हरिः । ईजः
कन्दर्यः । इला भूः । जिनोऽईन् । सिद्धा देवितशेषाः । मित्रो रविः । रीदो धनदः ।
देवाः सुराः । तेषां संवन्धिभः तैर्स्तः । अनेकैथेयेः स्वैवित्येव व स्फुटं सुष्ठु । समन्तादेषे समुद्धो भवाम्यहम् ॥ द्विस्वरिनयमे यथा—'क्षितिस्थितिमितिक्षिप्तिविधिविधिन

१. 'भिदो हि र' रहटव्याख्याने. २. 'अभिधान' रहटव्याख्याने.

<sup>9.-</sup>२. 'पृथग्यम' इति मूले ध्वन्यालोके च. ३. 'रैदै:' स्यात्. ४. 'रैदे)' स्यात्.

### व्यञ्जनचित्रं यथा---

'र्न नोननुत्रो नुत्रोनो नाना नानानना ननु । नुत्रोऽनुत्रो ननुत्रेनो नानेना नुत्रनुत्रनुत् ॥'

रणपराद्धासा गणाः कुमारेण जगिद्दरे इति प्रक्रमः । हे नानानना अनेकरूपवदनाः, स न ना न पुरुषो य ऊनेन हीनेन जितः विजितहीनोऽपि पुरुषोऽपुरुषः । ननु संबोधने । जितोऽप्यजित एव यो न जितप्रभुः । सोऽपि पाप एव, यो जितं जितं नुद्तीति ॥

एकव्यञ्जनम् ॥

एवं द्विज्यादिव्यञ्जननियमे उदाहार्यम् ॥

धितिद्धिलिट् । मम त्र्यक्ष नमद्द्धहरः स्मरहर स्मर ॥' पृथित्याः पालनपरिच्छेदैःप्रेरण-सृष्टीवेत्ति निधितिद्धीलेढि चेति किपि संवोधने मां स्मरेति ॥ त्रिखरनियमे थथा— 'क्षितिविजितस्थितिविहितित्रतरतयः परगतयः । उरु रुरुपुर्गु दुन्तुवु(१) युधि कुरवः स्म मरिकुलम् ॥' भूमेविजयस्य मर्यादायाश्च विधाने नियमपराः । विस्तीर्णम् । रुद्ध-वन्तः । दुःसहम् । विक्षिप्तवन्तश्च । युधिष्ठिरादयः ॥ आदिप्रहणाश्चतुःखरादिनियमे-ऽप्यभ्यूद्यम् ॥ द्विज्यादिज्यञ्चननियमे इति ॥ द्विज्यक्षननियमे यथा—'भूरिभि-

<sup>9.</sup> किरातार्जुनीयस्य पद्मदशं मंगं चतुर्दशस्यास्य श्लोकस्य व्याख्यानावसरे मिल्लिनाथस्तु—"नेति । पदच्छेदस्तावत्—न. ना. ऊननुत्रः. नुन्नोनः. ना. अनाः नानाननाः. ननु । नृत्रः. अनुत्रः. ननुन्नेनः. ना. अनेनाः, नृत्रनुत्रनुत् ॥ अथ योजना—हे नानानना नानाप्रकाराण्याननानि येषां ते । नानाविधास्या इत्यर्थः । ऊनेन निक्चटेन नृत्रो विद्व क्रननुत्रो यः स ना न पुरुषो न । तथा नृत्र क्रनो येन स नुत्रोनो ना पुरुषोऽना नन्वपुरुषः खतु । क्रनाद्भीतः पलायमानस्तु किं वक्तव्यमिति भावः । किंच नृत्र इनः स्वामी यस्य म नुत्रेनः स न भवतीति ननुः न्नेनः । नत्रथस्य नशब्दस्य 'मुप्पुपा' इति समासः । स नुन्नो विद्वोऽप्यनुन्नोऽविद्व एव । यूयमनुन्नस्वामिकत्वादनुन्ना एवेति भावः । तथा नृत्रनुन्ननुद्दित्रययेन नृत्रा नुन्ननुन्नास्तान्तुन्तर्वाति नृत्रनुन्ननुद्दित्पिडितपीडको ना पुरुषोऽनेना निद्दोषो न भवतीति । किंतु सदोष एवेति । 'नार्त नातिपरिक्षतम्' इति निपन्नादित्यर्थः । अयं नु नैतादश इति न पला-यितव्यमिति भावः । अयमेकव्यन्ननः । अन्त्यस्तकारस्तु न दोषावहः । 'नान्त्यवर्णस्तु भेदकः' इत्यभ्यनुज्ञानात् ॥' इत्येवं स्फुटं व्याख्यातवान्.

<sup>9.-</sup>२. विसर्जनीयो लेखकप्रमादजो भवेत्. ३. 'विजिति' स्थात्. ४. 'स्व' स्थात्.

स्थानमुरःकण्ठादि । तिष्वत्रं यथा—
'अगा गां गाङ्गकाकाकगाहकावककाकहा ।
अहाहाङ्गखगाङ्गागकङ्गागखगकाककः ॥'

कश्चित्पुरुषः स्तूयते—हे गाङ्गकाकाकगाहक गङ्गासंबन्धीषज्ञलकु-टिलगितिवलोडक, त्वं कुत्सितपापान्येव वायसास्तेषां हन्ता । जिहीतेः किपि हानं हाः । न हां गितं जहाति यत्तथाविधमङ्गं यस्य स खगः स्-यश्चिहं यस्य स गिरिरथीन्मेरुस्तत्र कङ्काख्याः पर्वतपित्रणः काककाः श-ब्दकारिणो यस्य स त्वं पापहा मेरुनिवासिभिः पिक्षिभिरिप प्रख्याप्यमान-कीर्तिगीमगाः स्वर्ग गतोऽसीत्याशंसायां भृतविन्नदेशः । कायति अर्थम-भिधत्ते इति काकः शब्दः औणादिके । तं करोति इति णिचि तदन्तादके च काककः ॥ कण्ठस्थानम् ।

एवं द्वित्र्यादिस्थाननियमे उदाहार्यम् । गतिर्गतप्रैत्यादिका । तिश्चत्रं यथा---

> 'वारणागगभीरा सा साराभीगगणारवा । कारितारिवधा सेना नासेधा वरितारिका ॥'

भेरिभिभीरा भूभारेरिभरेभिरे । भेरीरेभिभिरश्रामैरभीरिभिरेभिरिभाः ॥' बहुिमः । कङ्करपताकादिभारयुक्तः । भयप्रदाः । भुवो भारभूतः । उद्वौकिरे । संजिम्मरे इति यावत् । दुन्दुभिवन्नदनशिलः । मेघरयामः । निर्भर्यग्जः । गजाः ॥ त्रिव्यन्ननियमे यथा—'देवानां नन्दनो देवो नोदनो देविनिन्दनः । 'देवं दुदाव नादेन दाने दानवनन्दिनः॥' देवो विष्णुः । खर्गमुपतापयामास किमित्युपजातशङ्कमकरोत् । नादेन वक्षोस्थिश-व्देन । दाने विदारणे । दानवनन्दिनो हिरण्यकशिपोः ॥ आदिप्रहणाचतुर्व्यन्ननिदिन्यमेऽप्यभ्यूष्म ॥ हिप्र्यादिस्थानियम इति । दिस्थानियमे यथा—'अनङ्ग-छङ्गालप्रमानातङ्का सदङ्गा । सदानघ सदानन्दिन्तताङ्गासङ्गसंगत ॥' कंचित्कामिन-मन्यासक्तनजवधूनिमित्तं सानुनयं काचिदाह—हे सततमपाप, सतामानन्दकारिन्, प्रणताङ्गेष्वनुरागयुक्त सा सहना कामाक्रमणविलमानेकपीडा वर्तते । तत्ता रक्षेत्यर्थः ॥ दन्तकण्ठलक्षणं स्थानद्वयमत्र ॥ त्रिस्थानियमे यथा—'अलिनीलालकक्षतं कं न हन्ति

१. 'प्रलागता' स्यात्.

<sup>1. &#</sup>x27;रिभेरिमाः' स्यात्. १. 'दियं' स्यात्. ३. 'सक्तं' स्यात्. ४. 'सक्तमना' स्थात्. २८

करिगिरिदुर्विगाहा । उत्कृष्टा । अभीगानामप्राप्तभयानां भटसमूहानां जयध्विनना युक्ता । विहितशत्रुक्षया । खार्थे णिग् । अविद्यमान आसेघो यस्याः । मया सह युध्यध्विमिति वरिताः प्राधिता अरयो यया सा यदूनां सेना । द्विषतां बलं प्रयातेति पूर्वेण संबन्धः । अत्रायुक्पादयोर्गतिः युक्पादयोः प्रत्यागतिरित्यधं ते एवेति पादगतप्रत्यागतम् ।

एवमर्धगतप्रत्यागत-श्लोकगतप्रत्यागत-सर्वतोभद्र-अर्धभ्रम-तुरगपद-गो-मूत्रिकादीन्युदाहार्याणि ।

धनस्ति । आननं नलिनच्छायनयनं शशिकान्ति ते ॥' अलिवत्रीला अलका एव चम्रलतादिना लता यत्र ॥ दन्ततालुकण्डलक्षणं स्थानत्रयमत्र ॥ एवं चतुःस्थाना-दिनियमेऽप्यदाहार्यम् ।। अर्धेगतप्रलागतं यथा-- 'वेदापने स शक्न रचितनिजरगुच्छे-दयनेऽरमेरे देवासक्तेऽमुदक्षो बलदमनयदस्तोदुर्गासवासे।सेवासर्गादुदस्तोऽदयनमद-अवक्षोदमुक्ते सवादे रेमे रत्नेऽयदच्छे गुरुजनितचिरक्केशसकेऽपदावं ॥'स कश्चित्किसि-द्रके रक्तभूते पुरुषे रेमे निर्वृतोऽभवत् । वेदापन्ने । प्रियंवदे । कृत: सहजाया अविद्याख्यः रुज उच्छेदयतो येन । न रमन्ते सुजनेषु धर्मे चेलमरान् दुर्जनानीरयति यः । देव-भक्ते । अविद्यमानदृषीं व्यक्षाणि यस्य सः । जितेन्द्रिय इत्यर्थः । शवत्युपशमनीतीनां दाता । व्यथायाः परकृताया दुर्गा इव दुर्गाः । शूरा इत्यर्थः । तानपि क्षिपन्ति ये तेषां स्थाने । राजप्रणतिकरणात्रियृत्तः । अदयया दर्पारोन हिंसया च लक्ते । प्रमाणशास्त्र-कुराले । अयमनुकूलं देवं ये दान्ति खण्डर्यान्त तान्त्र्यति छिनित्त यः । यदि वा अ-यन् अयच्छन् अच्छा नर्मेल्यं नाम गुणो यस्य तस्मिन् शुद्धचरिते । गुरुभिः शुप्रध्य-माणै: जनितो यश्चिरं हेशस्तेन श्रान्ते तत्र वा सक्ते । पदरहितानवति यः ॥ श्लोकग-तप्रसागतं यथा—' निशितासिरतोऽभीको न्येजतेऽमरणा रुचा । सारतो न विरोधी न सामारो भरवानुत ॥ तनुवारमसो भास्तानधीरोऽविननोरसा । चारुणा रमते जन्ये **कोऽभीतो रि**ताशिनि ॥' कुमारेण गणा जगदिरे इति प्रकान्तम् । हे अविद्यमान-रणाः । तीक्ष्णसङ्गप्रसक्तः । भीरहितः । वलात् । न न विरोधी । मृष्टु आभायतः इति सामासो दर्शनीय: । धुर्यश्च । उन चार्थ । वर्मणा वभस्ति । तेजस्त्री । रुवा तेजसा हेतुना न्येजते न कम्पते । निशब्दः प्रतिषेधार्थः । कः पुनर्यारो भयवान् । सिंहना-देनादशी छे समरे कमनीयेनोन्नतवक्षसा । की उतीति ॥ सर्वतोभद्रं यथा---'जितानया

<sup>9. &#</sup>x27;अच्छो' रद्रटालंकारव्याख्याने. २. 'नोऽस्माकम्' इति व्याख्यानस्योपलम्भेन 'नः' इति सविसर्गपाटः किरातार्जुनीये. ३. 'मरणरहिताः' इति घण्टापथसंवादात् 'अविद्यमानमरणाः' स्यात्. ४. 'नोऽस्माकम्' घण्टापथे. ५. 'रसितेन वाब्दितेनैवाश्चाति असतीति रवेणैव विश्वप्राणहारिणीत्यर्थः' इति घण्टापथे.

या नताजितारसाततसारता । न सावना नावसानयातनारिरिना(?)तया ॥' जिता अ-नीतयोऽननुकूलदैवं वा यया । प्रणतानां रणान्तरे आतननमाततं सह तेनेति सवि-स्तरा हढतया । बहतरं दार्व्यमिलर्थः । न न सरक्षणा । अर्थोद्धकानाम् । अन्तकाल-दुष्कर्मविपाकताडनायाः वैरिणी खामिनी(?)तयेत्युक्तरणे संबन्धः ॥ अत्र न केवल-मधोधःकमेण स्थितानां पादानां प्रातिलाम्बेन स्थितियावदर्धश्रमस्यापि । तत्र हि प्रथमादिपादानां प्रथमेश्रतुर्थतृतीयद्वितीयप्रथमपादानामष्टमेश्राक्षरैः प्रथमपादः । एवं द्वितीयसममेस्तृतीयषष्ट्रश्रत्थंपश्रमेश्र द्वितीयनृतीयचतुर्थंपादाः । इह च सर्व तदेवोपल-भ्यत इत्यधंश्रमस्याप्यवस्थानात्सर्वतोभद्रम् ॥ अधंश्रमं यथा-'समुख्यतिदे निस्तं सदरामपैनाशिनि । त्वराधिककसन्नादे रमकत्वमकपैति ॥' सपीरुपाणां रागप्रदे । सभ-यानां कोपाहारिणि । त्वरयाधिकप्रसर्तिमहनादे रणरासिकत्वमपनयति ॥ तुरगपदागतं यथा—'सेना लीलीलीना नाली लीनाना नानालीलीली । नालीनालीले नालीना लीलीली नानानानाली ॥' सेना अहं ना पुरुषो लडयोरेकत्वस्मरणमिति इंछे स्तीमि । लीखा वियन्ते येपां तान् लीलिनः ैईले स्तातीत्येवंशीलो यः स खामी यासाम् । शुद्धवि-पय सविलासात्ररानचंयति यासां प्रभूतित्यर्थः । आलमनर्थो विद्यते यस्य स नाहम् । लीनानि अनांति रथादा यस्य सः । नानाप्रकारा या आल्यो व्यृहरचनास्तासु या ली-र्छयनं क्षेषस्तां लान्ति एइहिन ये ते विदानते यस्य । न आलानामाधितानामली भृहः उपजीवकः । आलीनाः क्षिष्टाः । "लीलिनी लीलावती इला भूयेंषां ते नृपा विद्यन्ते यस्येति मत्वर्थायः । नानाप्रकारा नरो यस्य । भालवान् मुर्खः । न आली अनाली अमुर्खः ॥ अनेन तुरगः खेल्यते । तथाहि-- 'साद्यो द्यप्तिविधुश्वरः स्तनाश्वः सागरा-ष्टमः । त्रिषष्ठोऽब्ध्यम्बुधिक्यद्भिः स्वाभिद्वीपुः स्वस्तमः ॥ त्र्यन्तोऽब्धिषष्ठक्रयम्मोधिः सुर्याक्षिस्तनचन्द्रमाः । भ्यप्तिर्विधसमङ्ग्यद्धिः साम्भोधिविद्वसायकः ॥ वेदाश्चो द्विवसः खतुंक्यश्वः खान्तोऽङ्गिपप्रकः । तुर्थेपुर्धव्यिराचाङ्कियाचोऽव्ध्यप्रियंयोगीमः ॥' खादि-भिरेकादीनि लक्ष्यन्ते । अत्र समासस्यं पूर्वपदं पद्गेहत्तरपदं तु कोष्टकस्य ब्राहकम् । ययोरश्रस्य गमः संचारपदमिति यावत् । एवमेव च तुरगफलकस्यापारेधेंधें खेल-नीयाः ॥ गोम्त्रिका यथा-'काद्रन्पुलोमतनयास्तनताडनानि वक्ष:स्थलोच्छितरया-अनपीडनानि । पायाद्पायभवतो नमुचित्रहारी मायामपास्य भवतोऽस्त्रमुचां प्रसारी ॥' पादे गोमुत्रिकेयम् ॥ अर्थगोमृत्रिका यथा-- 'चुडाप्रोतेन्द्रभागगृतिद्विततमः कन्द्छी-चकवालो देवो देयादुदारं शममरजनतानन्दनोऽनन्यधामा । क्रीडाधृतेशभामा वृष्य-

<sup>9. &#</sup>x27;हदता' स्थात. २. 'सेनाः, लीलीलीनाः, न, भाली, लीनानाः, नानालीलीली, न, भालीनाली, इंले, ना, भालीनाः, लीलीली, नानाना, भनाली' इत्येवं पदानां विभागो रुद्रटब्याख्याने दर्शितः. ३. 'ईट्टे' स्थात्. ४. 'भालीनाना' रुद्रटब्याख्याने. ५, 'लीनलीली' स्थात. ६. 'परे' स्थात.

आकारः स्वतः गुरजनन्यायाकृतिः । तिसत्रं यथा—

'मारारिशकरामेभमुसैरासाररंहसा ।

सारारब्धस्तवा नित्यं तदार्तिहरणक्षमा ॥

माता नतानां संघट्टः श्रियां बाधितसंश्रमा ।

मान्याथ सीमा रामाणां शं मे दिश्यादमादिमा ॥'

मारारिः शिवः । रामो मुशली । आसारवेगतुल्येन सर्वेषामाद्या ॥ खड्डाः ॥ तथा च—द्राढिकान्तरे साधारणो माशब्दः । तस्य दक्षिणतोऽधः क्रमेण वर्णाश्चतुर्दशः । शिखायां साशब्दः । ऊर्ध्वक्रमेण । वामतस्तावन्त एव यावन्माशब्दः साधारणः । एतत्फलम् । तस्यैव माशब्दस्य दक्षिणतो निःसरणक्रमेण गण्डिकायां वर्णत्रयम् । उपरि माशब्दः साधारणः । तस्य दक्षिणतो वामतश्च त्रैयेव चत्वारश्चत्वारो वर्णाः । एतच्च कुलकम् । ततस्य साशब्दस्योपरि वर्णद्वयम् । एतन्मस्तकम् । सामामाशब्दा द्विःपश्वकृत्वो द्विरावृत्ताः ॥

'या दमानवमानन्दपदमाननमानदा । दानमानक्षमानित्यधनमानवमानिता ॥'

या इन्द्रियजयेन उत्तमो य आनन्दस्तस्य पदम् । विद्यया हि शमसु-खलाभः । मुखस्य पूजां ददाति । निरपभ्रंशभाषणाद्धि मुखं पूज्यं भवति ।

दनतिमच्छेदनीव श्रुवा णो देहे देवी दुरीरं दममर ''ंतनानिदनो नान्यधामा ॥' शं सुखम् । असाधारणस्थानः । क्रीडया अपनीतः शिवकोधो यया । भ्रुवा श्रूक्षेपेण अस्माकं शेरीरो दुरपसार्यमुपशमं संततप्रणता प्रतीहारेण । उमा च अपूर्वयुतिः ॥ क्ष्रोके गोमूत्रिका यथा—'पायाद्वश्चन्द्रधारी सकलमुरशिरोलीढपादारिवन्दो देव्योकद्धान्त्रभागः पुरदनुजदवः स्त्यानसंविश्रिधानम् । कन्दर्पक्षोददक्षः सरसमुरवधूमण्डलीगीत्यावां देव्याधीशान्धकेनानतचरणनखः शंकरो भव्यमाव्यः ॥' घनज्ञानिधिः । भव्यैन्ध्येयः ॥ 'देवान्नश्चल्डधामा सलिलहरकरो स्डकन्दाभिवम्बो देहे रुगमहरागः सुरम्मनुजदमस्त्यागसंपन्निधानम् । भंदं दिग्क्षोभदश्चीः सदसद्वयृत्वण्डनागीरगम्यो दैन्यंधी बन्धहानावततरसनयः शंपरो दिव्यसेव्यः ॥' तिग्मांग्रः । रुजा विनाशे आसक्तः । भंदं कल्याणम् । दिशां क्षोभदा श्रीयंस्य । सत्योऽत एव निभेया वा वध्वस्त्रिभिर्त्सनवचसामविषयः । न दैन्यमेधयत इत्येवंशीलः । कमंबन्धपरित्यागे विस्तीणीं

१. 'अस्माकं' इति व्याख्याकरणात् 'नो' स्मात्. २. 'नता नन्दिनानन्य' स्मात्. ३. 'शरीरे' स्मात्.

दानमानक्षमा एव शाश्वतं धनं येषां तैः पुरुषैः पूजिता । मानं ज्ञानम् ॥ सुरजबन्धः ॥ तथा हि—पादचतुष्टयेन पङ्किचतुष्टये कृते प्रथमादिपादेम्यः पश्चमादीनि च च-त्वारि गृहीत्वा प्रथमः पादः । द्वितीयात्प्रथमं प्रथमाद्वितीयतृतीये द्विती-यतृतीयाम्यां चतुर्थे चतुर्थातृतीयद्वितीये तृतीयात्पादात्प्रथममक्षरं गृहीत्वा द्वितीयः पादः । द्वितीयाद्ष्यमं प्रथमात्सप्तमषष्ठे द्वितीयतृतीयाम्यां पश्चमे चतुर्थात्पष्ठसप्तमे तृतीयाद्ष्यमं च गृहीत्वा चतुर्थः पादः । एवं मुसरु-धनुः-बाण-चक्र-पद्मादय उदाहार्याः ॥

नयो यस । श पिपार्तं पूरयति ॥ आदिग्रहणाद्गजपदरथपदादीनि ज्ञातव्यानि ॥ मुस-लेत्यादि । मुसलधनुषी यथा--'मायावित्तं महाहावा रसायातं लसद्भना । जात-लीलायथासारवाचं महिषमावधी: ॥' 'मामभीदा शरण्या मुत्सँदवारुवप्रदा च धी: । थीरा पवित्रा संत्रासाश्रासीष्टा मातरारमः ॥' संदानितकमिदम् । महान् हावश्रेष्टालं-कारो यस्याः । वीररसेनागतम् । सारादंपानतं यथासारं यैथासारं वाग्यस्य । प्रतिज्ञा-अष्टमित्यर्थः । हे मातः, इतवती त्वम् । एवंभूता या सा त्वमारमः व्यापारान्तरान्निव-र्तस्व मां भयात्रासीष्टाः रक्ष्याः । अभियं ददानि या मुत् हर्षरूपा । धीः संविद्पा ॥ मुसलस्य न्यासी यथा-'मा' इत्यतः प्रशृत्यधोधः ऋमण वर्णसमकम्। ततो वर्ण-देशमात्रं दक्षिणपार्श्वे प्रमृत्याधोत्रः क्रमेण इस्तप्राह्यस्थानार्थं वर्णत्रयम् । ततो वाम-पार्श्वे प्रमृत्य वर्णपश्चकम् । ततो मध्ये 'जा'शब्द: साधार: । तदुपरि दक्षिणपार्श्वे प्रस्त्योध्वेकमेण वर्णप्रवक्षम् । तदुपारं वामपार्थे प्रसःय साधारं वर्णत्रयम् । ततो दक्षिणपार्श्व प्रवत्य वर्णसप्तकम् ॥ धनुषो न्यासो यथा--'मा'शब्दः शिखा। ततो 'म'कारात् प्रभृत्याद्यमर्थं कुटिलमधः क्रमण विन्यास्यम् । तता 'धी'शब्दात्साधारात्रभृति 'त्रा'शब्दान्तमूर्धकमेण न्यास: । ततः 'सं'शब्द: । पार्श्वे ततः 'त्रा' इति साधारः । त-तोऽपरपार्श्वे 'सा' इति । ततः 'त्रा'शब्दः साधारः । ततोऽक्षरषट्रमूर्ध्वक्रमेण न्यास्यम् । ततो 'म'शब्दः साधारः ॥ बाणो यथा—'माननापरुपं लोकदेवीं सदस संनम । मनसा सादरं गत्वा सर्वदा दास्यमङ्ग ताम् ॥' पूजयापगतो रोषो यस्थास्ताम् । त्रिभुवनदे-वीम्। हे शोभनभिकरसः। सम्यक् प्रणमः। मनसा दास्यं गत्वा । तां देवीम्। अ-

१. 'मायाबिनं' रहटे. २. 'दनपेतं' स्यात्. ३. 'न यथासारं' स्यात्.

क्रेति प्रियाहाने ॥ न्यासो यथा-अधोधः क्रमेण वर्णचतुर्दशकम् । ततोऽक्षरद्वयं फ-लकार्घ साधारम् । तत अध्वैकमेणाक्षरचतु ईशकम् ॥ यथा वा-प्रथमपादेन अध्वै-कमेण शर: । तत ऊर्ध्व फलस्यादी 'दे' । तदःवी च वामभागे 'वीम्' । मध्ये 'सः' । दक्षिणतो 'द्रः' । ततो मध्यसकार एव द्विः । तदुपरि फलाप्रे 'त्रमी' । अटनेवीमत ऊ-र्ध्वकमेण 'मनी' । मूले 'सा' साधार: । दक्षिणतोऽध कमेण 'दरम्' । दक्षिणवाजे कर्ष्वक्रमेण 'गत्वा सर्वे' । ततः शरे 'सामा'वर्णयोरन्तरे 'दा' साधारः । वामवाजेऽधः क्रमेण 'स्यमङ्गताम' ॥ चकं यथा---'त्वं वादे शास्त्रसङ्गिन्यां भासि वाचि दिवंश्वस: । तवादेशास्त्रसंस्काराज्ञयन्ति वरदे द्विषः ॥ हे अभिरुषितदायिनि, वादे खपक्षपरपक्षप-रिप्रहे शास्त्रसक्तायां भारत्यौ त्वम् । शोभसे । तथा देवा रिपृन् अभिभवन्ति । कुतः तवाज्ञैवास्त्रं विनाशायाभिमन्त्रितं द्रव्यं तद्भावनाया हेतोः ॥ अत्र पञ्चाक्षरयमने-Sप्यप्रस्यभिज्ञानादप्रस्यभिज्ञायमकम् ॥ 'सदाव्याजवशिध्याताः सदात्तजपशिक्षिताः । ददास्यजस्रं शिवताः स्वतोजदिशि स्थिताः ॥' सर्वदा अव्याजं जितेन्द्रियध्योताः । शोभनं कृत्वा गृहीतमन्त्रवर्तनैरभ्यस्ताः । श्रेयस्त्वानि सुपृजितं विष्णुस्थानं परं बह्य तत्र स्थिताः ॥ गोमृत्रिका धेनुरियं कमव्युत्कमाभ्यां चतुर्विशतिप्रकाराः । तथा हि---चतुर्विष पांडेष् पद्भिश्चो लिखितेषु प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोश्च कमर्थेपरीत्याभ्यां प्रकाराश्चन्वारः । एवं प्रथमनृतीययोः शिष्टयोश्च प्रथमचतुर्थयोः शिष्टयोश्च द्विनीय-तृतीययोः शिष्ट्योश्च द्वितीयचतुर्थयोः शिष्ट्योश्च तृतीयचतुर्थयोः शिष्ट्योश्च चत्वारथ-त्वार इति साकल्येन पटचतुःका इति ॥ 'हरे: खमारं देवित्वा जनताशित्य तत्त्वतः । वेति स्वसारं देवि त्वा योगेन क्षपिताशुभा ॥' हे देवि, भगवती गोविन्दस्य भगिनीमु-पास्य जनसम्हो निजमुत्कर्षं परमार्थतो जानाति । कथम् । चित्तवृत्तिनिरोपेन व्यवहृत्य । कीर्गजनता । विनाशितकिल्बिया । तथा च मनः-- प्राणायामर्दहेरोषान्त्रत्याहारेण संगतिम् । ध्यानेनानीश्वरान्भावान्धारणानिश्च किल्वियम् ॥' अनियतावयवं यमक-मेतत् ॥ 'सदाप्रोति पंतिज्योंनिम्नाद्दशं खन्त्रभावतः । प्रभावतः समो येन कल्पते मोहनत्तितः ॥' शोभनम् । आदित्यस्य तृत्यः । मोहविनाशात् । एतेन ज्योतिःस्यरूपा भगवतीति प्रतिपादितम् । यदुक्तम्—'यदादिल्यगन तं जो जगद्रासयतेऽखिलम् । यश्चन्द्रमसि यशामी तत्तेजो विद्धि मामकम्॥' मध्ययमकमन्तादिकमिदम् ॥ 'त्व सद्वतिः सितापारा परविद्योत्तितीर्षतः । संसा ः दत्र चाम्ब त्वं [सत्वं पासि विपत्तित:] ॥' त्वं शोमना गतिः । निर्मला अनन्ता प्रकृष्टं तत्त्वज्ञानम् । अत्र भवे । हे मातः । प्राणनामा-पदः । गूढचतुर्थः ॥ 'परमा या तपोवृत्तिरायीयास्तां स्पृति जनाः । परमायात पोषाय र्घियं शरणमाहता: ॥' हे जना:, अत्यर्ध सादरा: सन्त: देव्यास्तां स्पृति शरणमागच्छत ।

<sup>9. &#</sup>x27;मूदात्ताज' इति देवीशतके. २. 'यति' इति देवीशतके. ३. 'पराबि-' इति देवीशतके. ४. 'संसारा' इति देवीशतके. ५. 'प्राणिनम् । आ' स्यात्. ६. 'या' इति देवीशतके.

किंविधा । या स्मृतिः प्रकृष्टा तपोवृत्तिः । देवीस्मरणमेव परमं तप इस्पर्थः । अनि-यतावयवं यमकमिदम् ॥ 'प्रवादिमतभेदेषु दशास्ते महिमाश्रयः । भान्ति त्वित्रिशिः खरथेव शिखानामसमाश्रयः ॥' दर्शनानि महिन्नामाश्रय: । यानि प्रवादिनां भिन्नानि ज्ञानानि तास्त्वदीया दृष्टय इति तात्पर्यम् । भवित्रग्रूलस्य कोटीनां विषमधारा इव । अन्त-यमकम् ॥ 'यचेष्टया तव स्फीतमुदारवस् धामतः । तचेतो यास्यवहितं सुदा रवसु-धामतः ॥' यश्वेतस्तव श्रवणचिन्तनाध्ययनादिव्यापारेण विकसितं सावधानं च । अत एव शाश्वतधनरूपम् । तज्ञेतो हर्पेणोपलक्षितं धामतोऽनो मोक्षलक्षणान् खसुधां शब्दामृतं शब्दबद्गोदयं याति । गोमृत्रिकायन्यो यमकं वा ॥ 'शुरदेशस्य ते कीर्तिर्म-ण्डनत्वं नयन्ति यै: । वरदे शस्यते धीरैभवती भवि देवता ॥' खर्गस्य । ते प्रमांसः । हे बरदे । धीरैरविकृतचित्ते: । तेषां कीर्तिः खर्ग यातीति भावः । अनियन।वयवं यम-कम् ॥ पादपराष्ट्रत्या गोमूत्रिकापि ॥ 'तत्त्वं वीतावततनुत्तत्त्वं ततवती ततः । वित्तं बित्तं च वित्तत्व वीतावीतवतां वत ॥' यतस्त्वं भवती तत्तत्वं परब्रह्मखरूपम् । वीताव-ततनुत् विगतविस्तीर्णव्यथम् । विस्तारितवती । सांख्यानां त्वमेव यस्मात्सवैत्र प्रधान-मित्यर्थः । तता हेताहे वित विद्ये, वीतसंज्ञाश्च सांख्यानां प्रधानपुरुपसँद्भावका दश हेतवस्तंद्रत्तां सोख्यानां तब वित्तत्वं वित्तं भवत्या धनत्व प्रतीतम् । त्व धनं प्रसिद्ध-मित्यर्थः । वतेत्याश्रयं । द्यक्षरः ॥ 'तारे शरणमुंच्यन्ती मुरेशरणमुखमः । त्वं दोषापासिनोदप्रखदोषा पासि नोदने ॥' हे ताराख्ये देवि विमले. वस्त्वं शरणं सती आश्रितत्राणायोत्तिष्टमाना । शकस्य संप्रामम् । व्यापारै: । दोषक्षेपिणा निजवाहुना रक्षसि । प्रेरणकाळे पर्लायतारी देवा भवतीं शरणमेत्य पुनः संप्रामसमर्थाः संपद्यन्त इति वाक्यार्थः । उद्यन्तीत्यत्र मुन् चिन्त्यः । अनियतावयवं यमकम् । पादगोम्त्रिकापि ॥ प्रामुक्तेन 'सरदेशस्य ते कीतिं:' इत्यनेन पादपराय्त्रिमोम्त्रिकायन्थेन गह असूना पादगोम्त्रिकावन्धनत्णवन्धयम् । तथा हि । प्राक्तनश्लोकस्य प्रथमतृतीयपादाक्षरे-रधोध: क्रमेण पद्भिद्वये कृते गोमुत्रिकया नालिकत्पद्यते । अनावृत्त्यान्त्यवर्णाभ्यां बुधम् । तदुपरिशच 'तारे' इत्यादि स्रोकपार्देस्थ्वैकमण पश्चित्रतृत्ये कृते पादगोम्-त्रिकया मुखम् । अन्त्यानां वर्णानामनावृत्या शराकर्षणार्धं द्वारप्रादेशदर्शनम् । इति ॥ 'सुमातरक्षयालोकरक्षयात्तमहामनाः । त्वं धैर्यजननी पासि जननीतिगुणस्थितीः ॥' अक्षयज्ञानरक्षणेन । गृहीतं महत्मनो यया । धेयांत्पादिका । अनियतावयवं मध्यादियः मकम् ॥ 'ख्यातिकल्पनदर्भका त्वं सामर्ग्यजुषामितः । सदा सरक्षसां मुख्यदानवाना-ममुस्थितिः ॥' ख्यातिरेकत्र वेदानामन्यत्र दानवानां कल्पनं छेदनांमति । अद्वितीया ।

९. 'शस्ते' इति देवीशतके. २. 'बिलव' इति देवीशतके. ३. 'वीतसंज्ञा-अवीत-संज्ञा च सांख्यानाम्' इति देवीशतकव्याख्यायां केयटः. ४. 'सद्भावा वेदका देशहे--' इति देवीशतकव्याख्यायां केयटः. ५. 'तद्भतां' इति देवीशतकव्याख्या-६. 'मुणन्ती' इति देवीशतके. ७. 'नुम्' स्यात्.

त्रयाणां वेदानां परिपूर्णत्वभाजामपि । इतोऽस्मिन्नोके । असाज्जगतव्य । सरक्षणाभि-मुख्यप्रदा । अकृतकानां वेदविशेषणमिदम् । जीवितरूपा सती । सराक्षसानां प्रधानदै-त्यानां दु:खािका सत्यपि । रेफविवर्तिकोऽयम् । 'र्ग्य' इत्यत्र रेफ उपरिष्टादधश्व परिवृत्तः ॥ 'सिता संसत्य सत्तास्ते स्वतेस्ते सततं सतः । ततास्तितैति तस्तेतिसतिः सति-स्ततोऽसि सा ॥' हे देवि. यतो निर्मला । सभास । शोभनता । तिष्ठति । स्तवात् । तव । सदा । साधोः । तथा विस्तीर्णा । विद्यमानता । एति । दीर्घायुर्भवतीत्यर्थः । क्षिप्ता ईतिसूतिह-पह्रबप्रभवो यस्यामस्तितायाम् । ततो हेतोः शोभना ऊतिः सुरक्षा । सा प्रसिद्धा । भवसि त्वम्। द्यक्षरः ॥ 'त्वदाज्ञया जगत्सर्वे भासितं मलनुदातः । सदा त्वया सगन्धेवैससिद्धम-रिनुत्तितः ॥' हे मलनुत् आबरणनिवारिणि, त्वच्छासनेन त्रैलोक्यं वर्तते । यतो रिपुक्षे-पणात्वया प्रकाशितम् । अर्धगोमित्रिकावन्धः ॥ 'यतो याति ततोऽखेति यया तां तायतां यते: । मातामितोत्तमतमा तमोतीतां मति मम ॥' यया मत्या यतो निवर्तते ततो विमुच्यते तां मम मति । विगततमस्कां तायतां पालयताम् । भवती सर्थः । या मतिश्वतर्थाश्रमस्थस्य जननी । अपरिच्छिता । अत एव प्रकृष्टतमा । त्र्यक्षरः ॥ एते षोडश श्लोकाश्वके रेमेरीरभ्य नामि यावत् अनुलोमतो लिखितः षोडशाराः। अत एव च नाभेरारभ्य पुनरनुलोमतो लिखिता अन्ये पोडश । इत्थं द्वान्त्रिशदराः ॥ 'महतें त्वं श्रिता दासजनं मोहच्छिदावस । यः श्रुद्धत्व गतः पापमन्यस्य प्रसभं जर्ये ॥ माहात्म्यम् । हे मोहन्छिदज्ञाननाशिनि । आवस अधिष्टाय । इति द्विविधो हि जनः, अपापः सपापश्च ॥ 'त्वं साज्ञासु जगन्मातः स्पर्धज्ञाता स्वत्मेसु । प्रज्ञा सुरूया समुद्रासि तत्प्रथत्वं प्रदर्शय ॥' हे जगन्मातर , विविक्तं विदिता सती त्व शोभनवरमेस सन्मार्गेषु विषये आज्ञास निरूपणामु सा मुख्या प्रज्ञा वर्तते । तस्याः प्रज्ञायाः पृथुत्वं समुद्रासनशीलं प्रकटी कुरु । अस्मादेव चेयमार्था प्रादर्भवति । 'आज्ञाम जगनमातः स्पर्धेज्ञाता सुवरमेस प्रज्ञा । भासि त्वं सा मुख्या समुत्प्रशुत्वं प्रदर्शय तत् ॥' शोभनं वर्स येषां तद्विषयामु राजा सः । स्पष्टं समुन्प्रकटमानन्दरूपं महिमानं तस्मात् । शेषं तथैव ॥ 'हक्क्यो रुषः क्षमा एताः सदक्षोभास्त्वमुत्रतः । सतेहितः सेवते ताः सततं यः स ते हितः ॥' कोधस्य विनाशिन्यः एताः क्षमाः शोभना अविकाराश्च त्वमिन । अतो हेतोर्य उन्नतः प्रकृष्टः सता शोभनेन मागेंण ईहितो व्यापारिनः सततं ताः सेवते स तेऽनुकूलः ॥ 'करोषि नास्त्वमुत्खातमोद्दस्थाने स्थिरा मनीः । पदं यतिः सुतपसा लभतेऽतः सञ्चित्रम ॥' हे जनम्लिताज्ञानपदे यतस्या मतीमैंत्रीप्रभृदितादिकाः अचलास्त्वं करोषि, अतो हेतोः यतिमुमुखः सह ग्रुक्तिमा वर्तते यसत्पदम् । तमोमल-

<sup>9. &#</sup>x27;तत।'स्यात्. २. 'वें समिद्धम-' इति देवीशतके. ३. 'ते:' इति देवीशतके. ४. 'नेमे' स्यात्. ५. 'तां' इति देवीशतके. ६. 'यच्छुद्ध-' इति देवीशतके. ७. 'य' इति देवीशतके. ८. 'अधितिष्ट' इति देवीशतकव्याख्यायाम्. ९. 'ष्टं झा' इति देवीशतके. १०. 'ष्टं' इति देवीशतके.

च्युतं मात्रार्धमात्राबिन्दुवर्णगतत्वेन चतुर्घा । तत्र मात्राच्युतकं यथा—

> 'भूतियोजितभर्तव्यः कृपाणाकान्तमण्डलः । महापदशुभावास त्वत्समः कुपतिः कुतः ॥'

अत्र कृपणेति । विभूतिर्भस्म च । महापदेति शुभावासेति संबोधने पदद्वयम् । महापदोऽशुभस्यावासेति पदमेकं च ॥

अर्धमात्राच्युतं यथा---

'पयोधरभराकान्ते विद्युष्ठेखाविराजिते । कान्तः सर्वजनाभीष्टो वाले दुःखेन लभ्यते ॥'

अत्र 'न्दु' इत्यत्र नकारो व्यञ्जनं च्युतम् ॥ बिन्दुच्युतं यथा---

> 'सहंसा नलिनी ताराशारिता गगनावनिः। शोभते भूमिपालानां सभा च विबुधाश्रिता॥'

सह हसेन विकाशेनेत्यपि॥

हीनमित्यर्थः । चत्वार एते नेमिश्लोकाः । एभ्यश्व प्रथमं प्रथमं त्रीणि त्रीण्यक्षराणि लिख्यन्ते । चतुर्थ चारश्रोकप्रारम्भाक्षरं भवति । इत्थ नेम्यर्धनिमीलनम् । पुनरतुली-मलिखिताच्छोकपोडशकाचैवमेवान्त्यमक्षरं त्रिपु लिखितेषु चतुर्थ भवतीति नेमेर्द्वि-तीयमर्थ मीलितं भवति । एवमेव चान्तर्लिखितम्बरेव नेमिश्लोकनीभिनिमीलनं भवति । अत एव चारद्वात्रिशतो नेमिस्थानात्राभितो वा तृतीयं तृतीयं चाक्षरमादाय वर्णद्वा-त्रिशतः श्रोकोऽयमुन्पराते ॥ 'देव्या सप्तोद्रमादिष्टदेवीशतकसंज्ञया । देशितानुपमामा-धारतो नोणमुतो नुतिम ॥' देव्या वागीश्वर्या स्वप्नाविभावे आदिष्टा या देवी शतकमिति संज्ञा तया देशो निदंशो विवतेऽस्यास्तस्या भावो देशिता तयानुपमां देवीस्तोत्रतया सर्वातिशायिनीं नोणसुतः श्रीमानानन्दवर्धननामा स्तुतिमिमामकाषीदिति ॥ पद्म यथा--'भासते प्रतिभागार रसाभाताइताविभा । भावितात्मा ग्रुभा वादे देवाभा वत ते सभा ॥' हे प्रज्ञातिशयोत्कृष्ट, वादे रसेन समन्तादीमा इता अशोभा यया । एकाप्री-कृतहृदया बादे एव । देवविजिगीपुभिः पण्डितराभा यस्याः । बतेत्याश्चर्ये निपातः । एषोऽष्टदलपदाबन्धः । तथा हि--भाशब्दः कणिकास्थाने । ततोऽक्षरद्वयेनैकं दिग्दलं नि:सरणक्रमेण विदिग्दलं चाक्षरद्वयेन प्रवेशक्रमेण।ततः स एव भाशब्दः। ततोऽक्षर-द्वयेन दिग्दलं निर्गमप्रवेशाभ्यां भाशब्दं यावत् । ततोऽक्षरद्वयेन विदिग्दलं निर्गमेण • ताबतैव दिग्दलं प्रवेशेन भाशब्दं यावत् । पुनर्भाशब्दो निर्गमेण च तदेवाक्षरिक-खादिना कमेण दलाष्टकमुत्पायमिति दिग्दलवर्णानां द्विभांशब्दस्य चाकृष्टत्व आवृत्तिः॥

वर्णच्युतं यथा---

'सितनृशिरःस्रजा रचितमौलिशिरोगणिमौक्तिकैस्तथा शिखिरुचिरोर्ध्वेदक्पृथुल्लाटतटे तिलकिकिया च सा । स्फुटविकटादृहासल्लितं वदनं स्मितपेशलं च त-

दिभनवमीश्वरो वहति वेषमहो तुहिनाद्रिजार्चयुक् ॥'

अत्र गौरीश्वरवर्णने सिद्धिच्छन्दिस प्रतिपादमाद्याक्षरद्वयपातेऽन्त्याक्षर-सप्तकच्युतौ चेश्वररूपवर्णनमेव प्रमिताक्षरावृत्तेन । यदि वा आद्याक्षरसप्त-कच्युतौ अन्त्याक्षरद्वयपाते च गौरीवर्णनं द्वतविरुम्बितवृत्तेन ॥

गूढं कियाकारकसंबन्धपादविषयत्वेन चतुर्धा ।

क्रियागूढं यथा--

'स्तनजघनाभिराममन्दं गमनिमदं मदिरारुणेक्षणायाः । कथमिव सहसा विलोकयन्तो मदनशरज्वरजर्जरा युवानः ॥'

'हे युवानः, कथमिव यूयं न स्त' इति क्रियाग्ढम् ॥

कारकगृढं यथा---

'केनेमौ दुर्विदग्धेन हृदये विनिवेशितौ ।

पिवतस्ते शरावेण वारिकहारशीतलम्॥'

अत्र 'शरी' इति कर्मणो गृढत्वम् ॥

संबधगूढं यथा---

'न मया गौरसाभिज्ञं चेतः कस्मात्प्रकुप्यति ।

अस्थानरुदितैरेभिरलमालोहितेक्षणे ॥'

अत्र 'में चेतसागोरसाभिज्ञम्' इति संवन्धगृदम् ॥ पादगृढं यथा—

> (२)(१) (१) (१) (६) (५) (७) (८) 'चुवियद्गामिनीतारसंरावविहतश्रुतिः ।

हैमेषुमाला शुशुभे.... ॥'

अत्र 'विद्युतामिव संहतिः' इत्यस्य गूढत्वाद्दृढत्वम् ॥

<sup>1. &#</sup>x27;मे, चेतः, आगोरसाभिश्रम्' स्यात्.

गूढादीत्यादिपदेन प्रश्नोत्तर-प्रहेलिका-दुर्वचकादिपरिग्रहः ॥
एतच कष्टकाव्यत्वात्कीडामात्रफलत्वाच न काव्यरूपतां दधातीति न
प्रतन्यते ॥

अर्थभेदभिमानां भङ्गाभङ्गाभ्यां युगपदुक्तिः श्लेषः ।

'अर्थभेदाच्छब्दभेदः' इति नयेन वाच्यभेदेन भिन्नानामपि शब्दानां तन्त्रेण युगपदुचारणं भिन्नस्वरूपापह्वनं श्लिष्यन्ति शब्दा अत्रेति श्लेषः । स च वर्णपदलिङ्गभाषाप्रकृतिप्रत्ययवचनविभक्तिरूपाणां शब्दानां भङ्गाद-भङ्गाच द्वेधा भवति ।

यथा---

'अलंकारः शक्काकरनरकपालं, परिजनो विशीणीङ्गो सङ्की, वसु च वृष एको बहुवयाः ।, अवस्थेयं स्थाणोरिप भवति सर्वामरगुरो-विधो वके मूर्धि स्थितवति वयं के पुनरमी ॥' अत्र विधिविधिश्चेत्युकारेकारयोर्विणयोर्भङ्गः ॥ 'ते गच्छन्ति महापदं भुवि पराभृतिः समुत्पद्यते तेपां तैः समलंकृतं निजकुलं तैरेव लब्धा क्षितिः । तेपां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिता नित्यशो ये दृष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा ॥'

भादिप्रहणात् हल-शक्ति-ग्रूल-खित्तक-नागपाशादयो शेयाः ॥ प्रश्नोत्तरिति । तथा चाह—'यस्तु पर्यनुयोगस्य निर्भेदः कियते वुधः । विदर्भगोष्ठयां वाक्येकां तिह्व प्रश्नोत्तरे विदुः ॥' यथा—'काहमस्मि गुहा विक्तः प्रश्नेऽमुष्मिनिकमुत्तरम् । कथमुक्तं न जानासि कदर्ययसि यत्सखे ॥' अत्र कदर्थयसीत्येतत् कथवर्णाभ्यां मुक्तं दर्यसीति उत्तरम् ॥ एतच अन्तःप्रश्न-बहिःप्रश्न-जातिप्रश्नादिभेदैरनेकप्रकारं प्रकृता-वुपयोगात्कविशक्तिख्यापनफलत्वात्र प्रतन्यते ॥ प्रहेलिका यथा—'पयिकिनीनां घेनूनां बाह्मणः प्राप्य विश्वतिम् । ताभ्योऽष्टादश विकीय गृहीत्वैकां गृहं यतः ॥' घेन्वा ऊनाम् ॥ एवमन्येऽपि प्रहेलिकाप्रकारा अभ्यूद्धाः ॥ तथा दुवैचं दुःश्रवं दुवीधमपि किहायां न विवध्यते । यथा—'नांष्ट्रा त्वाष्ट्रारिराष्ट्रे न भाष्ट्रे नादंष्ट्रिणो जनाः । धा-तराष्ट्राः सुराष्ट्रे न महाराष्ट्रे तु नोष्ट्रिणः ॥' नांष्ट्राः राक्षसाः । त्वष्टरपद्धमिति स्वाष्ट्रो

अत्र महतीमापदं महत्पदं वेत्यादि पदानां भक्कः ॥

'भक्तिप्रहृविलोकनप्रणियनी नीलोत्पलस्पिंभनी

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैनीते हितप्राप्तये ।

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदशोस्तन्वती

युष्माकं कुरुतां भवार्तिशैमिनी नेत्रे तनुर्वा हरेः ॥'

अत्र च 'नीता ईहितप्राप्तये' इति च स्त्रीनपुंसकलिक्क्रयोः श्रेषः ॥

'कुरु लालसभूलेहे महिमोहहरे तुहारिविच्छिते ।

हरिणारिसारदेदे वरे वरं हर उमे भावम् ॥'

कश्चिचुयुत्सुर्ध्यानोनीनां भवानीं स्वकान्तां च संस्कृतप्रांकृतया वाचा तुष्टुवे—हे उमे, हरे रुद्रे भावं श्रद्धां विधेहि । अर्थान्मम । कीहरो हरे । लालसमर्थान्मनस्तद्भवं कामं लेढि सा यस्तत्र । मि मैव वितर्कहर्ति । हरसंनिधौ हि सर्वज्ञानाभिभव इति श्रुतिः । तोहन्त्यदीन्त येऽरयसैर्वि-रिहते सिंहवलशरीरे परिणेतिर श्रेष्ठम् । उमाया एव इमानि संबोधनप-दानि ॥ प्राकृते तु—हे वरे कान्ते, ते तव संबन्धिन कुरुलालसश्रूलेखे महीमोहगृहे हारिणि विच्छिते च तनुमध्यत्वान् । हिरिप्रयाप्रधानवपुषि(?) यद्वरं नयनाननस्तनजधनादि तन्मेऽभिलाषं हरनु कामं पूरयतु ॥

एवं भाषान्तरभङ्गेऽप्युदाहार्यम् ॥

ष्ट्रत्रस्तस्यारिरिन्द्रस्तस्य राष्ट्रे खर्गे ॥ भाषान्तरभङ्गेऽपीति । संस्कृतभाषाया माग-ध्या समावेशो यथा—'कुललालिलावलोले शलिले शे शालशालिलवशूले । कमलाशव-बालिबले मालेदि शमन्तके विशमे ॥' कथिजातसंसारभयो वक्ति—कुललालिनो महापु-

<sup>9. &#</sup>x27;शमनं' का॰ प्र॰. २. 'ध्यानोन्नीतां' स्यान्. ३. 'कुर लालसभूलेहे महिसो हहरे तुहारिविच्छिने हरिणारिसारदेहे वरे वरं हरे उमे भावम्' इत्येवं संस्कृतपक्षे पदानि.

४. 'कुरुलालसभूलेखे महीमोहएहे ते हारिविच्छिन्ने । हरिनारीसारदेहे वरे वरं हरतु मे भावम् ॥' इति प्राकृतपक्षे छायाः

 <sup>&#</sup>x27;कुररालिरावलोकं सलिलं तस्यारसालिरवज्ञूरम् ।
 कमळासवळाळिवरं मारयति शाम्यतो विषमम् ॥' इति मागधीच्छाया.

रुषान् छुनातीति । कमैण्यण् । सः चासौ लम्पटश्च तस्मिन् । शलं बजं तदुपलक्षितः खङ्गो येषां तान् लिशत्यल्पीकरोति यस्तुस्मिन् । गृहशालिनां छेदनशुळे । लक्ष्म्याः शवानि अस्पृष्टतया दरिद्रास्तल्लालनशीलं बलं यस्य । क्षेमारहिते । मलनं मालो धारणं क्षमेति यावत् । यमे एवंभूते सति ऐ विष्णौ दिशमविशम् । विष्णुविषयं मार्गमहमास्थित इत्यर्थः । अपरोऽर्थो मागध्याम् । कुररपिक्वरवैलीलं व्याप्तम् । रवश-ब्दस्य प्राकृते दीर्घ:। सिललं तत् । सारसश्रेणिकृजितेन शूरं विरहिणां मारणसमर्थ-त्वात् । कमलसौधुवाहकैरलिभिः श्रेष्टम् । मारयति शाम्यतो मुनीनपीखर्थः । विषमं वियोगिभीषणम् । अनेकपक्षिमंकुलं सलिलं दृष्टा मुनयोऽपि क्षुभ्यन्ति किमु विरहिण इत्यर्थः ॥ संस्कृतस्य पैशाच्या यथा--- कमनेकतमादानं सुरतनरजतुच्छलं तदासी-नम् । अप्पतिमानं खमते सोगनिकानं नर क्षेत्रम् ॥ कस्यचित्केनचित्पौरुषे स्त्रते-न्योऽसहमान आह—हे सुरते प्रधानपुरुष, न तु रणे । खमते शून्ययुद्धे स त्वया बर्ष्यमानो राजादिः कं नरं जेतुमजतु गच्छतु । नास्त्येवासौ यं सोऽभिभवति । कीदृशं बहुतमोत्पत्तिस्थानम् । मायां प्रसिद्धामाश्रयमाणम् । अर्थान्तरवृत्तिन्वेन सकर्मक-ता। यद्वा मूर्नच्छद्महपं लब्धमपं च। अपां पत्युर्वहणस्येव मानो यस्य । पर्वतस्येव नि-कानः कान्तियंस्य। 'कनी दीप्तिकान्तिगतिष्' इति हि पठ्यते । अथ वा न गच्छतीत्यगो-Sनश्वरः । अभ्रष्टकान्तिर्मास्यर्थः । एवंविधा यदा नराः सन्ति तदा स त्वदुक्तः कमिष जयिवति वाक्यार्थः । अथ वा एवविधा यदा न सन्ति सर्वे तेन जितमतः स कं नरं जेतुमजित्वति एवात्र । परार्थः पिशाचभाषायाः—'कामे कृतमदाः सुरक्षरजतोच्छल-दासी: । अप्रतिमाः क्षमते म गणिका न रक्षयितुम् ॥' अत्र हि द्वितीयार्थे पष्टी । केन-चिद्वेरयानासुपचारः कृतः, ताभिस्तु तस्य न कृत इति सोऽत्र वर्ण्यते ॥ संस्कृतस्य सुर-सेन्या यथा—'सँवादिसारसंपत्ती सदागोरिजयेश्वदे । भवसत्तीरदे सैत्ते संसारे सुसमानदे॥' हे देवि प्राणदायिने, तव संविधन्या सत्ते सतो विद्यमानस्य शोभनस्य च भाव इति

<sup>9. &#</sup>x27;यावत्' इत्युत्तरं योग्यम्. २. 'पविष्टां' क. ३. 'मधु' इति स्यादासवराब्दा-थंत्वात्. ४. 'कम् अनेकतमादानम् मुरतनः अजतु छलं तदा आसीनम् अप्पतिमानं समते सः अगनिकानं नरं जेतुम् ॥' इति संस्कृतपक्षे पदानि. ५. 'निधुवनपुरुष-' इति रुद्रद्वयाख्यायाम्. ६. 'यु' इति रुद्रट्याख्यायाम्.

७. 'शंवातिसारसंप्राप्तिः सदा गारि जगत्सु ते । तपः शक्ती रते सत्वे शंसारे सुशमानते ॥' इति श्रूरसेनीच्छाया.

<sup>&#</sup>x27;संवादिसारसंपत्ती सदागोरिजये असुदे तव सत्तीरदे सत्ते संसारे सुसमानदे' इति संस्कृतपक्षे पदानि.

८. 'तव' इति देवीशतके; 'रव' ख. ५. 'सन्तु' इति देवीशतके.

अत्र महतीमापदं महत्पदं वेत्यादि पदानां भक्कः ॥

'भक्तिप्रहृविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पिंधनी

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैनीते हितप्राप्तये ।
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीहशोस्तन्वती

युष्माकं कुरुतां भवार्तिशैमिनी नेत्रे तनुर्वा हरेः ॥'
अत्र च 'नीता ईहितपाप्तये' इति च स्त्रीनपुंसकलिक्क्रयोः श्लेषः ॥

'कुरु लालसभूलेहे महिमोहहरे तुहारिविच्छित्रे ।
हरिणारिसारदेहे वरे वरं हर उमे भावम् ॥'

कश्चिचुयुत्सुर्ध्यानोनीनां भवानीं स्वकान्तां च सैंस्कृतमांकृतया वाचा तुष्टुवे—हे उमे, हरे रुद्रे भावं श्रद्धां विधेहि । अर्थान्मम । की हरो हरे । लालसमर्थान्मनस्तद्भवं कामं लेढि सा यस्तत्र । महिम्रैव वितर्कहर्तिर । हरसंनिधौ हि सर्वज्ञानाभिभव इति श्रुतिः । तोहन्त्यदीन्त येऽरयस्तैर्वि-रिहते सिंहबलदारीरे परिणेतिर श्रेष्ठम् । उमाया एव इमानि संबोधनप-दानि ॥ प्राकृते तु—हे वरे कान्ते, ने तव संबन्धिनि कुरुलालसभूलेखे महीमोहगृहे हारिणि विच्छित्रे च तनुमध्यत्वान् । हरिप्रियाप्रधानवपुषि(१) यद्वरं नयनाननस्तनजधनादि तन्मेऽभिलापं हरतु कामं पूर्यतु ॥

एवं भाषान्तरभङ्गेऽप्युदाहार्यम् ॥

वृत्रस्रसारिरिन्दस्तस्य राष्ट्रं सर्गे ॥ भाषान्तरभङ्गेऽपीति । संस्कृतभाषाया भाग-ध्या समावेशो यथा—'कुंललालिलावलोले शलिले शे शालशालिलवशूले । कमलाशव-ढालिबले मालेदि शमन्तके विशमे ॥' कश्चित्रातसंसारभयो वक्ति—कुललालिनो महापु-

<sup>9. &#</sup>x27;शमनं' का॰ प्र॰. २. 'ध्यानोन्नीतां' स्यात्. ३. 'कुर लालसभूछेहे महिमो हहरे तुहारिनिच्छिने हरिणारिसारदेहे वरे वरं हरे उमे भावम्' इत्येवं संस्कृतपक्षे पदानि.

४. 'कुरुललसभूलेखे महीमोहगृहे ते हारिविन्छिन्ने । हरिनारीसारदेहे वरे वरं हरतु मे भावम् ॥' इति प्राकृतपक्षे छायाः

 <sup>&#</sup>x27;कुररालिरावलोलं सिललं तस्वारसालिरवश्रम् । कमलासवलाक्किवरं मारयति श्वाम्यतो विषमम् ॥' इति मागभीच्छाया.

रुषान् छुनातीति । कर्मण्यण् । स चासी लम्पटश्च तस्मिन् । शरुं वजां तदुपरुक्षितः खड़ो येषां तान् लिशत्यल्पीकरोति यस्तस्मिन् । गृहशालिनां छेदनशुळे । लक्ष्म्याः शवानि अस्पृष्टतया दरिदास्तल्लालनशीलं बलं यस्य । क्षमारहिते । मलनं मालो धारणं क्षमेति यावत् । यमे एवंभूते सति ऐ विष्णौ दिशमविशम् । विष्णुविषयं मार्गमहमास्थित इत्यर्थः । अपरोऽयों मागध्याम् । कुररपङ्किरवैलेंलं व्याप्तम् । रवश-ब्दस्य प्राकृते दीर्घः । सिललं तत् । सारसभ्रेणिकृजितेन शूरं विरहिणां मारणसमर्थः त्वात् । कमलसौधुमाहकंरलिभिः श्रेष्ठम् । मारयति शाम्यतो मुनीनपीखर्थः । विषमं वियोगिभीषणम् । अनेकपक्षिसंकुरुं सलिलं दृष्ट्वा मुनयोऽपि श्रुभ्यन्ति किमु विरहिण इल्पर्थः ॥ संस्कृतस्य पैशाच्या यथा— कमनेकतमादानं सुरतनरज्ञतुच्छलं तदासी-नम् । अप्पतिमानं खमते सोगनिकानं नरजेतुम् ॥' कस्यचित्केनचित्पाँ ६वे स्तते-न्योऽसहमान आह—हे सरते प्रधानपुरुष, न तु रणे । खमते शून्यपृद्धे स त्वया वर्ष्यमानी राजादिः कं नरं जेतुमजतु गच्छतु । नास्त्येवासी यं सोऽभिभवति । कीदशं बहतमोत्पत्तिस्थानम् । मायां प्रसिद्धामाश्रयमाणम् । अर्थान्तरवृत्तित्वेन सकर्मक-ता । यद्वा मूर्तच्छद्मरूपं लब्धरूपं च । अपां पत्युर्वरुणस्येव मानो यस्य । पर्वतस्येव नि-कानः कान्तिर्थस्य। 'कर्ना दीप्तिकान्तिगतिषु' इति हि पठ्यते । अथ वा न गच्छतीत्यगो-Sनश्चर: । अञ्चष्टकान्तिमित्यर्थ: । एवविधा यदा नराः सन्ति तदा स त्वदुक्तः क्रमिष जयत्विति वाक्यार्थः । अथ वा एवविधा यदा न सन्ति सर्वे तेन जितमतः स कं नरं जेतुमजित्वति एवात्र । पर्श्यः पिशाचभाषायाः—'कामे कृतमदाः सुरत्नरजतोच्छल-दासी: । अप्रतिमा: क्षमते म गणिका न र अयितुम् ॥' अत्र हि द्वितीयार्थे षष्टी । केन-चिद्वेश्यानासुपचारः कृतः, ताभिस्तु तस्य न कृत इति सोऽत्र वर्ण्यते ॥ संस्कृतस्य सर-सेन्या यथा-'संवादिसारसंपत्ती सदागोरिजयेमुदे। भवसत्तीरदे सैत्ते संसारे ससमानदे॥' हे देवि प्राणदायिने, तब संबन्धिन्या सत्ते सतो विद्यमानस्य शोभनस्य च भाव इति

<sup>9. &#</sup>x27;यावत्' इत्युत्तरं योग्यम्. २. 'पविष्टां' क. ३. 'मधु' इति स्यादासवशब्दा-र्थत्वात्. ४. 'कम् अनेकतमादानम् सुरतनः अजतु छलं तदा आसीनम् अप्पतिमानं स्वमते सः अगनिकानं नरं जेतुम् ॥' इति संस्कृतपक्षे पदानि. ५. 'निधुवनपुरुष-' इति इद्रटव्याख्यायाम्. ६. 'यु' इति रुद्रटव्याख्यायाम्.

 <sup>&#</sup>x27;शंवातिसारसंप्राप्तिः सदा गारि जगरस ते ।
 तपः शक्ती रते सत्वे शंसारे सुशमानते ॥' इति श्रूरसेनीच्छाया.

<sup>&#</sup>x27;संवादिसारसंपत्ती सदागोरिजये असुदे तव सत्तीरदे सत्ते संसारे सुसमानदे' इति संस्कृतपक्षे पदानि.

८. 'तव' इति देवीशतके; 'स्व' ख. ९. 'सन्त' इति देवीशतके.

'आत्मनश्च परेषां च प्रतापस्तव कीर्तिनुत्।

भयक्रद्भपतेर्बाहुर्द्विषां च सुद्धदां च ते ॥'

अत्र नौतिनुद्द्योः करोतिक्रन्तत्योश्च प्रकृत्योभिङ्गः ॥

'त्वदुद्धृसामयस्थानरूदत्रणिकणाकृतिः ।

विभाति हरिणीभूता शिशनो लाञ्छनच्छिविः ॥'

हरिणीभूतेति मृगीभूता, श्यामा संपन्नेति च । अत्र च्विङीप्रत्यय
योर्भेङ्गः ॥

द्री भावी विद्यमानतो ज्वलतालक्षणी विद्यमानापराधरिपु जयविषये विज्ञायमाना बलस्य समुद्धिययोः ते तथाविधे वतंते इत्यर्थः । अरिविजये जनस्य तव सांनिध्यमौज्वस्यं च लक्ष्यत इति भाव: । अन्यत्ते सत्ते भवसागरे शोभनपारप्रदे त्विय सत्यां त्वत्त्रभावेण संसारसागरादत्तीर्यत इत्यर्थः । तथा सुसमामनपभ्रंशमानं शब्दं यदि वा ब्रह्मस्तम्भपर्यन्त-चतुर्दशभूतसर्गे निल्योदिततया सुगमं साधारणलेनावस्थितं शब्दब्रह्म दत्तो ये ते ताहश्यौ। अपरोऽर्थः सुरसेन्याः -- हे गारि, जगत्मु सर्वदा देवतपःशक्तिवेञ्जवदतिदृढधांचिः ।अन-पायिनी वर्तत इत्यर्थः। कीहिश । रदे आसक्ते । क्ष । संसारे । सत्ते श्रेयः प्रधाने सत्वे सुस-मैक्षित्तोद्रेक जियभिभूमुक्षभिः प्रणते चित्तजय एव हि मोक्षः । तथा च--'चित्तमेव हि संसारो रागादिक्केशद्धितम् । तदेव तद्विनिर्मुक्त मोक्ष इत्यमिधीयते ॥' संस्कृतस्यापश्रं-श्चेन यथा--'अगममणिसदमहिमसमसंमदकृदपरजस्म । किर सविभयवदितोसमय उजलभावसहरसु ॥' हे देवि, अपरजस्मु विगलितमोहेषु उत्कान्तजडतायां सत्यां बलं येषां तेषु पुरुषेष्वनवसरे आगमा एव प्रकाशकत्वान्मणयस्तथा शोभनो दमश्वित्तोपशम एव निर्वापकत्वात् हिमं तयोः संबन्धी योऽसी समोऽनाकुलो हर्षस्तं कृन्तति यत् तद-र्थादज्ञानम् इतः संसारात् किर क्षिप । सविभयवत् यज्ञिनां भयं यथा किरसि तद्वद-ज्ञानं किरेखर्थः ॥ परोऽर्थः---जस्यु पर यस्य केवलमागमाश्वेतसि तथाश्रतमहिमा शास्त्रावबोधशमादिविषयनिप्रहाः एते च सर्वे साम्यमनाकुलत्वं ददानाः कृताः । किल सापि भगवती तोषमयं निर्मलपरार्थसहस्रं सहस्रशन्दो वाहुल्यार्थे । देवी प्रसादविल-

१. 'संप्राप्तिः' इति देवीशतकव्याख्यायाम्. २. 'सुशर्म' स्यात्.

३. 'भागमा मनिष श्रुतमहिमा शमः साम्यदाः कृताः परं यस्य । किल सापि भगवती तोषमयमुज्ज्वलमावसहस्रम् ॥' इस्यपश्रंशच्छाया.

<sup>&#</sup>x27;आगममणिसुदमहिमसमसंमदकृत् अपरजस्सु किर सविभयवत् इतः असमये उज्ञ-क्रमावसहस्सु' इति संस्कृतपक्षे पदानि.

'विषं निजगले येन बम्ने च भुजगप्रमुः । देहे येनाङ्गजो दधे द्वाया च स जयत्यजः ॥' अत्र गिलितं, निजे गले । दग्धो वपुषि चेति स्यादित्यादिविभक्तयोर्भङ्गः ॥

'प्राज्यप्रभावः प्रभवो धर्मस्यास्तरजस्तमाः । ददतां निर्वृतात्मान आद्योऽन्येऽपि मुदं जिनाः ॥'

अत्रैकवचनबहुवचनयोर्भकः॥ एषामेव वर्णादीनामभङ्गाद्यथा-

> 'असावुदयमारूढः कान्तिमात्रक्तमण्डलः । राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुभिः करैः॥'

उदयः शक्तयुपचयो गिरिविशेषश्च । रक्तमण्डलोऽनुरक्तप्रकृतिररुणिक-म्बश्च । राजा नृपतिश्चनद्रश्च । मृदुभिरखेदावहैः करैर्दण्डादिभिः किर-णैश्चेत्यभङ्गः शब्दश्चेषः ॥

अत्र प्रकरणादिनियमाभावात् द्वावप्यर्थां वाच्यौ ॥ न चायमथीलंकार इति वाच्यम् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दगतत्वेन प्रतीयमानत्वात् । तथा हि—उदयादिशब्दप्रयोगेऽलंकारः, तदर्थशत्त्वयुपचयगिर्यादिप्रयोगे तु नेति तद्वावतदभावानुविधायित्वात् शब्दालंकार एवायम् ॥

> 'स्वयं च पह्नवाताम्रभास्तकरविराजिनी । प्रभातसंध्येवास्नापफललुब्धेहितप्रदा ॥'

इत्यादौ तु संकरत्वमेव युक्तम् । अथ वा न्यायपरीक्षायामुपमात्वमेव । तथा हि—यथा गुणिकयासाम्ये उपमा, तथा शब्दमात्रसाम्येऽपि दृश्यते—

'सकलकलं पुरमेतज्ञातं संप्रति सितांश्विम्बमिव।' इत्यादी। न च तत्र शब्दक्षेपत्यं युक्तम्। पूर्णोपमाया निर्विषयत्वा-सितं तत्तस्येति वाक्यार्थः॥ ननु स्वरितादिगुणभेदाद्भित्रप्रयक्षोश्चार्याणां तदभेदादिभ-षप्रयक्षोश्चार्याणां च शब्दानां बन्धेऽलंकारान्तरप्रतिभोत्पत्तिहेतुः शब्दक्षेषोऽर्थक्षेषे सेति द्विविधाप्ययम्भीलंकारमध्ये गणितोऽन्येरित्याश्कृषाह—न चायमधीलंकार इति॥ स्वयं चेति। गौरीपक्षे—किसलयवद्दीप्यमानाभ्यां शोभते सुखेनामुं यत्र शक्यं फलं तत्र लुक्धानामीहितं प्रदद्यति। संध्यापक्षे—जैक्ष्वलस्तया मरीचिभिः शोभिता स्वाप-

१. 'कराभ्यां' श्रुटितं स्यात्. २. 'उज्ज्वलसूर्यमरी' स्यात्.

पत्तेः । गुणिक्रयासाम्ये सा भविष्यतीति चेत्, न । अर्थक्षेषस्य निर्वि-षयत्वप्रसङ्गात् । अथ 'दिशः प्रसादयन्नेषः' इत्यादौ वक्ष्यमाण उपमावि-रिहतोऽर्थक्षेषस्य विषयः कल्प्यते । तदा द्वयोरप्यन्यत्र रूब्धसत्ताकयो-रेकत्र संनिपाते संकरतैव प्रामोति । गुणिक्रयासाम्यमुपमा शब्दसाम्यं तु क्षेष इति विशेषस्यानिभधानात् शब्दसाम्यमुपमाया विषयः । क्षेषस्य तूपमया विरहित इति 'खयं च पछवा—' इत्यादौ उपमैव न्याप्या ॥ एवं च—

'अबिन्दुसुन्दरी नित्यं गुल्हावण्यविन्दुका ।'

इत्यादौ न विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः क्षेषः, अपि तु क्षेषप्रतिभोत्पत्ति-हेतुर्विरोध एव । अत्र हि क्षेषस्य प्रतिभामात्रं न पुनः प्ररोहः । न च विरोधाभास इव विरोधः क्षेषाभासः क्षेषः । तस्मादेवमादिषु क्षेषप्रतिभो-त्पत्तिरलंकारान्तरभेव ॥

फले विश्रान्ती यो न लुञ्घस्तद्विषये हितं प्रददाति ॥ अलंकारान्तरमिति । समा-सोक्त्यादिरूपम् .न तु श्लेष इसर्थः।तथा च---'अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः। अहो दैवगतिश्वित्रा तथापि न समागमः ॥' इत्यत्र समासोक्तित्वम् । तत्पुर:सर इति आगच्छन्त्या इव संध्यायाः कामुक इव दिवसः पुरः संमुखं सरतीति व्याख्ये-यम् । न तु पदातिन्यायेनाम्रे दिवसो गच्छति संध्या पश्चादिति । एवं हि वर्षशतैरिप समागमो न भवतीति कि चित्रम् ॥ 'नालस्यप्रसर:-' इत्यादी अन्योक्तित्वम् ॥ 'यो गोपीजनवह्नमः स्तनतटव्यासङ्गलन्धास्पदरञ्जायावात्रवरक्तको बहुगणश्चित्रश्चतुर्हस्तकः । कृषा: सोऽपि इताशया व्यपहृत: कान्त: कयाप्यदा में किं राधे मधुसुदनो निह निह प्राणाधिकश्वोलकः ॥' इत्यत्र ससंदेहत्वम् ॥ यदि वान्योक्तेः सारूप्यादिः, ससंदेहस्य च साहश्यादिः, श्लेषव्यतिरेकेण विविक्तोऽप्यस्ति विषयस्तदात्रापि श्लेषस्यान्योक्ति-ससंदेहानुपाहकरवेन प्रवृत्तालात्यंकरत्वं भवत् क्षेप्रत्वमिति । 'अर्लाककमहालोकप्रकाशि-तजगत्रय । स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारमं नु कैर्भवान् ॥' 'आदाय चापमचलं कृत्वा-हीनं गुणं विषमर्रृष्टिः । यश्चित्रमच्युतशरो लक्ष्यमभाद्वीत्रमस्तर्मे ॥' अचलं पर्वतं निश्चलं च । अद्दीनां सपीणासिनं खामिनं दीनं च । विषमा त्रिरूपा अस्थिता च । अच्युतः कृषाः गतिशन्यश्च ॥ 'अखण्डमण्डलः श्रीमान्यसीप पृथिवीपतिः । न निशा-करवजातु कलावैकल्यमागतः ॥' इत्यादी च एकविषयस्पकविरोधव्यतिरेकानग्राहकः

१. दृष्टिः' स्यात्. २. 'पद्येष' का० प्र०.

#### अर्थेक्ये द्यादिभाषाणां च।

द्वित्रिचतुःपञ्चषण्णां भाषाणामशीभेदे युगपदुक्तिश्चीदिभाषाश्चेषः ।
तत्र संस्कृतप्राकृतमागधिशाचशूरसेनापभंशभाषाणां द्वियोगे पञ्चदश,
त्रियोगे विंशतिः, चतुर्योगे पञ्चदश, पञ्चयोगे षद्, षड्योगे एकः ।
सर्वमीलने भाषाश्चेषस्य सप्तपञ्चाशद्वेदाः । एते च पूर्वोक्तभाषाश्चेषे भिन्नार्थत्वेऽपि द्रष्टव्याः ॥

# संस्कृतप्राकृतयोयोंगो यथा-

'सरले साहसरागं परिहर रम्भोरु मुख संरम्भम् । विरसं विरहायासं वोढुं तव चित्तमसहं मे ॥' संस्कृतमागध्योर्यथा—

'शूलं शलन्तु शं वा विशन्तु शबला वशं विशङ्का वा । अशमदशं दुःशीला दिशन्ति काले खला अशिवम् ॥'

शलन्तु गच्छन्तु । अधिरोहन्त्वित्यर्थः । शं शुभं वा यान्तु । संकीर्णाः पापकारिण इति यावत् । विशङ्काः सन्तो वशं बन्धनं वा विशन्तु । यतो-ऽविद्यमानोपशमावस्थं यथा भवत्येवमेते खला अकल्याणं दिशन्त्येव ।

### संस्कृतपंशाच्योर्थथा-

'चम्पककलिकाकोमलकान्तिकैलापाथ दीपिकानङ्गी । इच्छति गजपतिगमना चपलायतलोचनालपितुम् ॥' संस्कृतशुरसेन्योर्थथा—

'अधरदलं ते तरुणा मदिरामदमधुरवाणि सामोदम् । साधु पिबन्तु सुपीवरपैरिणाहपयोधरारम्भे ॥' सुपीवरेत्याद्यपि संबोधनपदम् ।

#### संस्कृतापभ्रंश्वयोर्यथा--

'क्रीडन्ति पसरन्ति मधु कमलप्रणयि लिहन्ति । अमरा मित्र सुविश्रमा मत्ता भूरि रसन्ति ॥' एवं द्वियोगान्तरे त्रिचतुर्णी च योगेषु चोदाहार्यम् ।

१. 'कपोला' रुद्रटे. २. 'परिणाहि' रुद्रटे.

षड्योगो यथा---

'अलोलकमले चित्तललामकमलालये। पाहि चण्डि महामोहभक्तभीमबलामले॥'

हे चण्डि देवि, रक्ष । अचपललक्षिम, मनःप्रसाधनपद्मालये । महामो-हस्य जन्मलक्षाम्यस्ताया अविद्याया भञ्जने उम्रं यद्वलं तेन अकलक्के ॥

उक्तस्यान्येनान्यथाश्लेषादुक्तिर्वकोक्तिः।

अन्येन वक्रान्यथोक्तस्यान्येन प्रतिवक्रा श्रेषाद्रङ्गाभङ्गरूपादन्यथाभि-धानं वक्रोक्तिः ।

भङ्गाद्यथा---

'किं गौरिमां प्रति रुषा, ननु गौरहं किं, कुप्यामि कां प्रति, मयीत्यनुमानतोऽहम् । जानाम्यतस्त्वमनुमानत एव सत्य-मित्थं गिरो गिरिभुवः कुटिला जयन्ति ॥'

अभङ्गाद्यथा----

'कोऽयं द्वारि, हरिः, प्रयाद्धुपवनं शाखामृगस्यात्र किं, कृष्णोऽहं दियते, विभेमि सुतरां कृष्णादहं वानरात,। कान्तेऽहं मधुसूदनो, त्रज छतां तामेव मध्वन्विता-मित्थं निर्वचनीकृतो दियतया हीतो हरः पातु वः॥' कैाकुवकोक्तिस्त्वलंकारत्वेन न वाच्या । पाठधर्मत्वात्। तथा च

श्लेष इति संकर एवायम् । एवमन्यत्राप्यूह्ममिति ॥ अत इति । अस्मादनुमानात् । न उमा अनुमा अर्थात्संध्या तस्या नत इत्यपि ॥ काकुवकोकिरिति । 'कक ठौल्ये' इत्यस्य धातोः काकुशब्दः । तत्र हि साकाह्वनिराकाङ्कादिकमेण प्रत्यमानोऽसी शब्दः प्रकृतार्थादितिरिक्तमपि वाञ्छतीति ठौल्यमस्याभिधीयते । यदि वा इंपदर्थे कु-शब्दस्तस्य कादेशः, तेन हृदयस्थवस्तुप्रतीतेरीषद्भमिः काकुः । काकुवी जिङ्गा तथा-पारसंपाथलात्काकुः । तद्गुपा वकोक्तिः काकुवकोकिरिति ॥ पाठधर्मत्वादिति ।

<sup>9. &#</sup>x27;हरिः' स्यात्. २. 'विस्पष्टं कियमाणादक्षिष्टा खरविशेषतो भवति । अर्था-न्तरप्रतीतिर्थत्रासी काकुवकोक्तिः ॥' इति रुद्रटे तक्षक्षणं सेयम्. ३. 'पाठम' स्यात्.

१. 'अनुपमा' इत्येवं केश्वित्पथाच्छोचितः पाठः. २. 'पाठ्य' इति स्यात्. अत

अभिप्रायबान् पाठधर्मः काकुः स कथमलंकारी स्यादिति यायावरीयः गुणीभूतव्यङ्गचप्रभेद एव चायम्, शब्दस्प्रष्टत्वेनार्थान्तरप्रतीतिहेतुत्वात्। यदाह ध्वनिकारः—

> 'अर्थान्तरगतिः काका या चैषा परिदृश्यते । सा व्यङ्गचस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥'

तथा च भरत:---'सप्त स्वराम्रीणि स्थानानि चलारो वर्णा द्विविधा काकु: षडलंकारा: यडक्षानीति पाठ्यगुणाः । तत्र कार्का स्वरा एव वन्तुत उपकारिणः । तत्परिकरभूतं तु स्थानादि । खरेषु प्रकृतिभूतेषु काकुरूपता जन्यते । तत्र स्थानशब्देनेषां खरूपनि-ध्यत्तेराश्रयो दर्शिनः । उदात्तानुदात्तस्वारतकम्पितस्पतया खराणां यदक्तप्रधानत्व-मनुरणनमयं तत्त्यागेनोचनीचमध्यमस्थानस्पर्शितमात्रं पाठ्योपयोगीति दर्शितम् । यदि हि खरमतारक्तिः पाठ्यं प्राधानान्येनावलम्ब्यतं तदा नागिकयासा स्यात्, न पाटः । अत एव गानवैरुक्षण्ये संपन्ने वाद्यार्थसमर्पणन चित्तरृत्तिसमर्पणया वाभिन-यानुभावहपतालाभाय काकुरर्थरसभेदनाभिधीयते । तत एव काकुहपत्वमेव सर्वत्रा-नुयायि, अभिनयत्वे भुढ्यापयोगात् । तथा चोच्चदीप्ताद्यलंकारेष्विप काकुक्यदेनैव मुनिर्व्यवहरति । काकोरेव हि प्रकारसंपादकाः परिपूर्णताधायिनोऽलंकाराः । अलमिति पर्याप्त्यथं इह, न भूषणार्थः । अङ्गानि तु विच्छेदार्दानि समर्थ शोभादिकं च पोषयितुं काकोरेबोपकारीणीत्येवं परमार्थतः काकुरेवेयं पंत्रमी रूपान्तरेः पूर्णिकियते । काका **च पत्र्यमानस्य** खोचितचित्रडहपार्थाभिमुख्यनयनेनाभिनयतादीयत इति काकुरेवात्र प्रधानमिति । तत्र च समस्वराः---पट्जऋपभगान्धारमध्यमधैवतनिषादवन्तः । एते रसेषूपपाद्याः--'हास्यश्रहारयोः कार्यो खर्रा मध्यमपद्यमा । पड्जर्धमा तु कर्तव्यी वीर-रीदाद्वतेष्वय ॥ निर्वादवान् सगान्धारः करुणं संविधीयते । धैवंतश्वापि कर्तव्यो बी-भरसे समयानके ॥' त्रीणि स्थानानि--- उर: कण्टः शिर इति । अयमर्थ:--शा-रीयी वीणायां केवलमुर:शिर:कण्डलक्षणंभ्यक्षिभ्य: एव स्थानेभ्यो न तु पेंड्जष्ट:(१). खरः परिखक्तरञ्जनात्मकगानीपयोगिखव्यापारः काकुभूतः संप्रवर्तते । बाह्यायां हि

१. 'पाठ्य' स्यात्.

एव 'पाठ्यगुणानिदानीं वक्ष्यामः' इत्युपकम्य 'तद्यथा—सप्त खराः तु' इत्यादा-भिधानमुपलभ्यते.

<sup>9. &#</sup>x27;मुख्योप' क. २. 'रेबाप' क. ३. 'पश्रभी' स्थात्. ४. 'पश्रम'पदं त्रुटितं भरते. ५. 'निषादाः । त एते' भरते. ६. 'यथा' इस्रपीतः प्राग्मरते. ७. 'षु च' भरते. ८. 'गान्धारख निषादध कर्नव्यः करुणे रसे' भरते. ९. 'धेवतक्षेव' भरते. १०. 'बब्ध्योऽष्टभ्यः(!)' स्थात्.

वीणायां प्रतिविम्बात्मिकायां रखनात्मकस्वरस्वरूपव्यतिरेकेण न काकुसंपत्तिः॥ य-दाह---'शीरार्थामथ वीणायां त्रिभ्यः स्थानेभ्य एव तु । उरसः शिरसः कष्ठात्खरः काकु: प्रवर्तते ॥' तत्र उरोनिष्पन्नेन तारेण दूरस्थानामाभाषणविधि: कार्य: । यद्वा मन्द्रखरेण पाठमारभ्य क्रमेण तारं गत्वा मध्येन परिसमाप्र्यादित्यभिप्रायः ॥ उदात्ता-नुदात्तखरितकम्पिता वर्णाः । तत्र हास्यशृङ्गारयोः खरितोदात्तविणैः पाठ्यमुपपाद्यम् । वीररौद्राद्भतेषुदात्तकम्पितैः । करणवीर्भत्सभयानकेष्वनुदात्तकम्पितैरिति ॥ द्विविधा तु काकुः साक्षादत्रेव प्रतिपादयिष्यते ॥ 'उची दीप्तथ मन्द्रथ नीची द्वेतविलम्बिती । **पाठ्यास्थेते हालंकारी:-' इति । उची नाम शिर:स्थानगतस्तार: । स च दूरस्थाभा-**षणविस्मयोत्तरोत्तरसंजल्पेत्रासनावादायेषु ॥ दीप्तो नाम शिरःस्थानगतस्तारतरः। स चाक्षेपकस्रहिवदादामपोत्कुष्टा्धर्षणशोधदर्भतीक्षणस्क्षाभिधाननिर्भत्सेनाकन्दादिषु ॥ मन्द्रो नामोर:स्थानस्थः निर्वेदग्र्लानचिन्तीत्सुक्यदैन्यव्याधिगाढशस्त्रक्षतमुर्कामदादिषु ॥ नीचो नामोरःस्थानस्थो मन्द्रतरः । स स्वभावाभाषणव्याधितपःश्रान्तत्रस्तपतितम्-क्रांदिषु ॥ देतो नाम कण्डगतस्वरितलहमन्मनभयशीतज्वरातंत्रस्तायस्तात्ययिक-कार्यावेदनादिषु । लहं सविलासम् । मन्मनमन्यक्तम् । अहमेव मनो मन्ता यत्रेत्यनेनाः श्रयमाणम् । स्त्रमन्मनी नायिकागतावेव बारुविनोदनसान्त्वनादौ । मुख मुश्रेत्येवंप्रायप-रामियोगानक्षीकरणादौ नेति । आत्ययिकं शीघ्रसंपाद्यं यत्कार्ये तस्यावेदनम् ॥ विल-म्बिता नाम कण्डस्थानस्थो मन्द्रः । शृङ्गारवितर्कविचारामर्थासूयिताव्यकार्यप्रवादलः वाचिन्तातर्जितविस्मितदीर्घरोगनिपीडनादिषु । 'हास्यश्वनारकरुपेध्विष्टा काकुर्विष्ठ-म्बिता । बीररौद्राद्भतेषुचा दीप्ता चापि प्रशस्यते ॥ भयानके सबीभत्से द्वता नीचा च कीर्तिता । एवं भावरस्रोपेता काकुः कार्या प्रयोक्त्मिः ॥' अङ्गानि-वि-रक्केदोऽर्पणं विसगोंऽनुबन्धो दीपनं प्रशमनमिति ॥ तत्र विच्छेदो नाम विरामकृतः । अर्पणं नाम लीलायमानमधुरवत्युखरेण पूरयतेव रङ्गं यत्पठ्यते । विसगों नाम वाक्य-न्यासः । अनुबन्धो नाम पदान्तरैष्वविच्छेदोऽनुच्छुसनम् । दीपनं नाम विस्थानशोभि वर्धमानखरं च । प्रश्नमनं नाम तारगतानां खराणामेवैश्वर्येणावतरणम् ॥ तत्र हास्यश्ट-क्रारयोरपेणविच्छेददीपनप्रशमनसंयुक्तम् । करुणे विच्छेदप्रशमनार्पणदीपनानुबन्धबहु-सम्। वीररीद्राद्धतेषु विसर्गविच्छेदार्पणयुक्तम् । बीभत्सभैयानकयोरिति । सर्वेषामध्ये-तेषां मन्द्रमध्यतारकृतः प्रयोगिक्रस्थानस्थो भवति । तत्र दूरस्थाभाषणे तारं शि-रसा, नातिदूरे मध्यं कण्ठेन, पार्श्वतो मन्द्रमुरसा प्रयोजयेत्पाठ्यमिति ॥ मन्द्रासार् गच्छेताराद्वा मन्द्रमिति । तदेवं ध्वनिधर्मविशेषस्य काकोः पाँठः । धर्मत्वमवस्थितम् ॥

१. 'बात्सस्य' भरते. २. 'इस्व' भरते. ३. 'पाठ्यस्यते' भरते. ४. 'कक्षणं च निवोधत' इत्यस्याप्रे भरते. ५. 'त्रासनार्थ वायेषु' भरते. ६. 'इस्वो' भरते. ७. 'बिल-म्बितो' भरते. ८. 'त्रिस्थान' भरते. ६. 'भयानकयोर्विसर्गविच्छेदाकाङ्क्षिण(?)-प्रायम्' इति भरते उपलम्भादत्र पाठकुटितः प्रतीयते. १०. 'पाठकधर्मस्व' स्यात्.

सा च काकुर्द्विधा—साकाङ्का निराकाङ्का च । वाक्यस्य साकाङ्क्ति-राकाङ्क्त्वात् । यसाद्वाक्यात् यादृशः संकेतवलेनार्थः प्रतीयते, न तादृश एव, किं तु न्यूनाधिकः प्रमाणवलेन निर्णययोग्यस्तद्वाक्यं साकाङ्कम् । तद्विपरीतं निराकाङ्कम् । वक्तृगता ह्याकाङ्का वाक्ये उपचर्यते । सा च प्रकरणवलानिश्चीयते । विशिष्टविषयत्वं च तस्यास्तत एवावसीयते ॥

विषयोऽपि त्रिविधः — अर्थान्तरम्, तद्र्थगत एव विशेषः, तद्र्या-भावो वा। यथा---

'देशः सोऽयमरातिशोणितजलैर्र्-' इति । अत्र साकाङ्ककाकुप्रभावान् 'तैतोऽभ्यधिकं कुरुते' इत्यर्थान्तरे गतिः ॥

साकाङ्कमिति । मन्द्रादितारान्तमंपरिसमाप्तवणं लंकारं कण्ठोरःस्थानगतं यथा भवति तथितःपठनीयम् ॥ तिद्वपरीतिमिति । यादशो वाक्याःसंकेतवलेनार्थः प्रतीयते तादश एव यत्रान्यूनाधिकः प्रमाणवलेन निर्णययोग्यस्तदित ॥ निराकाङ्कमिति । मन्द्रादितारान्तं पेरिसमाप्तवणं लंकारं शिरःस्थानगतं यथा भवति तथेदं पठनीयिमित्यर्थः ॥ काकुप्रभावादिति । उदात्तकम्पितवणं स्थोचदीप्तालं कारस्य वासमास्या या काकुपिठितिस्तत्प्रभावादित्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि साकाङ्ककाकृदाहरणद्वये व्याख्येयम् ॥ ननु श्रुतमर्थमनादत्य कथं काकुर्यान्तरं प्रतिपादयेत् । तत्रोक्तमन्यः—वस्त्रसभावोऽत्र दष्टव्यः, न हि द्रशेऽनुपपत्र नाम' इति । वथं तु व्रमः—इह येथं प्रयमेन संवित्स्यन्देन प्राणोद्धासया वर्णोद्धप्तिवर्शवहीना वाग्जन्यते सा नादस्या सती हर्षोत्कादिक्तवृत्ति विधिनिषेधाद्यमिप्रायं वा तत्कार्यं लिङ्गनया नादारम्येन वा गमयन्तिति तावित्स्थतम् । तथा च प्राण्यन्तरस्य मृगमारमयादर्गि नादमाकर्णं भयरोष्शोकादि प्रतिपद्यते तद्यं नादाधित्तपृत्त्याद्यवगमोऽनुमानं तावत् । ये त्वेते वर्णविश्वाद्यस्यावनगमोऽनुमानं तावत् । ये त्वेते वर्णविश्वाद्यस्यामान्यात्मकवाक्तन्तुप्रन्थिमया दव प्राच्यप्रयक्षातिरिक्तनिमित्तान्तन्तः

१. 'यस्मिन्हदाः पूरिताः

क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशप्रहात् । तान्येवाहितहेतिषस्मरगुरूणसाणि भास्तन्ति मे यद्रामेण कृतं तदेव कृष्ठते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥' इति शेषपूरणे संपूर्णः स्रोको वेणीसंहारे. २. 'ततोऽप्यधिकं' स्यात्.

<sup>9. &#</sup>x27;अनियुक्तार्थमनिर्थातितवर्णा' भरते. २. 'तदिति ...' स्यात्. ३. 'नियुक्तार्थ निर्यातित' भरते.

'स यस्य दशकंघरं कृतवतोऽपि कक्षान्तरे गतः स्फुटमवन्ध्यतामधिपयोधि सांध्यो विधिः । तदात्मज इहाङ्गदः प्रहित एष सौमित्रिणा क स क स दशाननो ननु निवेद्यतां राक्षसाः ॥'

अत्र 'तदात्मज इहाङ्गदः' इति साकाङ्गया काका खगता वालिपुत्रो-चिता विशेषा अर्प्यन्ते ॥

'निर्वाणवैरदहर्नाः-'

इति । अत्र भैवन्तीति साक्काङ्काकाकुर्भवनाभावमाह । भैवन्तीति व-चनोचारणं त्वर्थेऽसंभावनां विद्धदभावस्य निषेधात्मनो विषयं भवनल-क्षणमर्पयति । न भवन्त्येवेत्यर्थः ॥

भिन्ना कृतेः शब्दस्यैकार्थतेव पुनरुक्ताभासः ।

भिन्नरूपाणां सार्थकानर्थकानां शब्दानामेकार्थत्वमिवामुखे, न पुनः परमार्थतः, पुनरुक्तवदाभासनं पुनरुक्ताभासः ।

यथा---

'सत्त्वं सम्यक्समुन्मील्य हृदि भासि विराजसे । द्विषामरीणां त्वं सेनां वाहिनीसुदकस्पयः॥'

रापेक्षास्तत एवान्यत्राप्यभित्रेतेऽन्यथापि प्रयोक्तं शक्याः । अत एव दृष्टव्यभिचाराः । नारस्तु झिटत्युद्धित्रमुखरागपुलकस्थानीयो नान्यथाकर्तुं पार्यत ईखन्यथासिद्धोऽन्यथा-सिद्धं शब्दार्थं बाधत एव वा यथोक्तं भीरुनीम भयमिति । अन्यप्रकारतां वा वाक्या-र्थस्य विशेषार्पणेन विधत्ते ॥ यचनोच्चारणमिति । वचनस्य भवन्तीति स्पस्य ॥ इखाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके पश्रमोऽध्यायः ।

९. 'प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविप्रद्दाश्च खस्था भवन्तु कुरराजमुताः सभृत्याः ॥' इति शेषयोजने संपूर्णश्चोको वेणीसंहारे द्रष्टव्यः.

२.-३. 'भवन्तित' स्यात्, नाटके वा 'भवन्ति' इति स्यात्, विवेकसंवादात्.

१. 'इलनन्यथासिद्धो' स्पात्,

हे देवि, विगतरजोविकारे हृदि सत्त्वाख्यं गुणं प्रकाश्य शोभसे । अरीणामित्वनां सनायकां चमूमुत्कस्पित्वती । अत्र 'भासि'-'विराजसे'- इत्यादिशब्दाः सार्थकाः । 'उदकम्'-'पयः'-शब्दौ निरर्थकौ ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलंकारचूडामणिसंज्ञस्वोपज्ञकाव्यानुशासनवृत्तीः शब्दालंकारवर्णनः पश्चमोऽध्यायः।

१८४२।यः चन्त्राउद्यापः

षष्ठोऽध्यायः ।

अथार्थालंकाराणामेकोनत्रिंशतमाह---

### हृद्यं साधम्यमुपमा ।

कार्यकारणयोरसंभवादुपमानोपमेययोरेव साधम्यं भवतीति तयोरेव समानेन धर्मेण संबन्ध उपमा। हृद्यं सहृदयहृदयाहादकारि। तेन सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादिसाधम्यं नोपमा। तथा 'कुम्भ इव मुखम्' इत्यादि शृङ्कारादौ। हास्यादौ तु न दोषः। हृद्यप्रहृणं च प्रत्यलंकारमुपतिष्ठते। साधम्यं च देशादिभिभिन्नानां गुणिकयादिसाधारणधर्मवत्त्वम्। अभेदे ह्येकत्वमेव स्यात्। तेन 'पुरुष इव पुरुषः' इति सत्यिष पुरुषद्वयस्य पुरुष-त्वानुगमनलक्षणे साम्ये नोपमा। यदा तु द्वितीयः पुरुषशब्दः शक्ति-मूलव्यक्वचपरत्यावदातकर्मवचनः, तदानीं भिन्नत्वाद्ववसेव।

यथा----

'निम्नन्नभिमुखः शूरोऽनेकशो बहुशः परान्। संमामे विचरत्येष पुरुषः पुरुषो यथा॥'

एवं च यत्रासाधारणताप्रतिपादनार्थमेकस्यापि भेदः कल्प्यते, तत्रा-प्युपमा भवति ।

एकोनिर्त्रशतिमिति । उपमोत्प्रेक्षाक्षपकिनदर्शनदीपकान्योक्तिपर्यायोक्तातिशयो-त्रयाक्षेपविरोधसहोक्तिसमासोक्तिजातित्याजस्तुतिस्टेषव्यतिरेकार्यान्तरन्यासससंदेहाप-कृतिपरिष्ट्रस्यनुमानस्मृतिश्रान्तिविषमसमसमुचयपरिसंख्याकारणमालासंकरान् ॥ अन् साधारणताप्रतिपादनार्थमिति । एतत्सदश्यमन्यं नास्तीत्यसाधारणता तत्प्रतिपाद-नार्थमित्यर्थः । यथा 'उभौ यदि व्योक्रि पृथक्प्रवाहो' इत्यादौ कल्पितोपमायामन्यं-रुत्पायोपमेत्यपरैरतिशयोक्तिरित च व्यपदेश्यायां वर्णनीयस्य वस्तुनः प्राप्तोत्कर्षस्य यथा---

'न केवलं भाति नितान्तकान्तिर्नितिन्वनी सैव नितन्विनीव । यावद्विलासायुष्टलासवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासाः ॥' तत्र देशेनोपमानोपमेययोर्भेदो यथा—'मधुरेव पाटलिपुत्रमाट्यजन-पदम्'।

कालेन यथा—'नसन्त इव हेमन्तः कामिनीसुखहेतुः'।
कियया यथा—'नृत्यमिव गमनमस्याः सविलासम्'।
गुणेन यथा—'गौरीव दृयामा सुभगा'।
जात्या यथा—'विम इव क्षत्रियः श्रोत्रियः'।
द्रव्येण यथा—'तिर्थकर इव गणधरः पूज्यः'।
समवायेन यथा—'विषाणित्वमिव दंष्ट्रित्वं हिंस्त्रम्'।
अभावेन यथा—'मोक्ष इव समाधौ दुःखाभावः'।

धर्मस्य च साम्यसमन्वयसमुद्भवसातिशयत्वविरहात्सवेषां पुराणानां पदार्थानां नृतनम् सद्भृतं किमिष काल्पनिकमुपमानं धर्मान्तरं वा विवक्षितसातिशयत्वसंपत्तये कवयः समुक्षिखन्ति तथानन्वयेऽिष वर्ण्यमानसीकुमार्यमाहात्म्यात्काल्पनिकमप्युपमानमुपपन्त्रम् ॥ ननु वास्तवस्य द्वित्वस्याविद्यमानत्वात् उभयनिष्ठत्वाचोपमानोपमेयमावव्यवन्त्रिक्षतेषमया सह लक्षणानन्यत्वमनन्वयस्य न संभवतीत्याशङ्कणाह—एकस्यापि भेदः कल्प्यत इति । अयमभिप्रायः—समारोपितहपस्य द्वित्वस्याभ्युपगमादुपमानो-पमेयभावसंवन्धनिवन्धनत्वमुपमाया लक्षणं विद्यत एवेति नान्वयः प्रयगलंकारत्वेन वाच्य इति ॥ विलासायुधः कामः । अत्र सेव नितम्बनीचेत्येतत्तद्विलासा इवेत्येतचो-पमानतया विश्वान्तिमलभमानमन्यव्यावृत्तां लक्षणयावितप्रते ॥ विचाणित्वमिव दंष्ट्रित्वमिति । अत्र 'समासकृत्तद्वितेषु संवन्धाभधानम्' इति वचनात्संयोगस्य वाभावादर्थोत्समवायस्य संभवादस्य गुणस्य हि भावाद्वये शब्दनिवेशस्तद्भिधाने 'त्वतलो' इति त्वप्रत्ययेन समवायस्याभिधानम् । तस्य च सत्यत्येकत्वे उपाधिनिवन्धनं भेदकल्पनं न्याय्यम् । ततश्च विषाणोपाधिकः समवाय उपमानं दंष्ट्रोपाधिकस्तूपमेय इति ॥ मोक्ष इवेति । मोक्षे दुःखाभाव इव समाधा दुःखाभाव इति भावः ॥ [नित्यसमास

१. 'नानन्वयः' स्यात् २. 'इत्यर्षः' स्व. ३. अयं कोष्टकान्तर्गतः पाठोऽत्र लेखकप्रमादात्पतितो भवेत्, अप्र 'नेत्रंदिवो--' इत्येतच्छुोकप्रकरणे 'इवेन नित्यस-मासः' इत्यस्य व्याख्यारूपो भवेत्.

सोपमानोपमेयधर्मोपमाचाचकानामुपादाने पूर्णा वाक्ये हत्ती च । सेत्युपमा । प्रसिद्धमुपमानमप्रसिद्धमुप्रमेयम् । प्रसिद्धचप्रसिद्धी च कविविवक्षावशादेव । धर्मो मनोज्ञत्वादिः । उपमावाचका इव-वा-यथा-शब्दाः सदृशसंनिभादयश्च । अमीषामुपादाने पूर्णा । सा च वाक्ये वृत्तौ च भवति ।

वाक्ये यथा--

'क्षणं कामज्वरोच्छित्त्ये भूयःसंतापवृद्धये । वियोगिनामभूचान्द्री चन्द्रिका वदनं यथा ॥'

परार्थाभिधानं वृत्तिः । सा च यद्यपि समासतद्धितनामधातुभेदेन त्रिविधा छप्तायामुदाहरिष्यते, तथापीह समासतद्धितयोरेव संभवति । यथा—

> 'नेत्रेरिवोत्पलैः पद्मेर्भुलैरिव सरःश्रियः । तरुण्य इव भान्ति सा चक्रवाकैः स्तनैरिव ॥'

अत्रेवेन नित्यसमासः ।

इति । ये त्विवेन समासं नेच्छन्ति, तन्मते वाक्योपमायामिदमुदाहरणम् । समासोपमायां तु—'अवितयमनोरथपथप्रथनेषु प्रगुणगरिमगीतथीः । सुरतहतहशः समानभिलपणीयः क्षितीयर न कस्य ॥' इन्युदाहार्यम् ॥] प्रसिद्धमिति । इन्दुमुसी कन्या इत्यादा प्रसिद्ध चन्दादि उपमानम्, प्रसिद्ध तु मुखायुपमयम् । नतु 'ततः कुमुदनायेन कामिनीगण्डपाण्डता । नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकता ॥' इत्यादी कामिनीगण्डादेरुपमानत्वं चन्द्रादेश्वोपमेयत्वमुपलभ्यते, तत्कथमुच्यते प्रसिद्ध-मुपमानमप्रसिद्धमुपमेयमिति आशह्रयाह—प्रसिद्धयप्रसिद्धी चेति । तथा हि क्षीमात्रस्य गण्डपाण्डुतायाः कल्पनानुपपत्तेः । कामयते प्रियतमिति यौगित्वाश्रयणे कामिनीशब्दात्प्रतीयमानहदयस्थितदुर्लभमनोहारिप्रियतमाया गण्डश्वन्द्राद्दयधिकचम-त्कारदायित्वेन प्रधानतया प्रसिद्ध इति कविविवक्षावशादेव प्रसिद्ध यप्रसिद्धी अङ्गीकि-यते । न सर्वलोकप्रसिद्धयेखयः । यरि प्राकरणिकमुपमेयमप्राकरणिकमुपमानमिति पक्षः समाधियते, तैरिप कविप्रसिद्धिरवश्यमङ्गीकर्तव्यव । तथा हि चन्द्रकामिनीगण्डा-दिना प्रसिद्धगुणनापाकरणिकेन प्राकरणिकं मुखचन्द्रायप्रसिद्धगुणमुपमीयते । उपस्ति प्रसिद्धगुणनापाकरणिकेन प्राकरणिकं मुखचन्द्रायप्रसिद्धगुणमुपमीयते । उपस्ति मीयते क्षित्यते खसाहश्यपरिप्रापणादुपमेयं येन तदुपमानम् । यतु तेन समीपे क्षीव्दि सीन्दर्यादिगुणयोगिरवेन तत्र प्राकरणिकेऽप्रसिद्धं वदनचन्द्रादि तदुपमे-

१. 'यौगिकत्वा' स्यात्.

'गाम्भीर्यमहिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत्। दुराल्लोकः स समरे निदाधाम्बररत्नवत्॥' अन्नेवार्ये तुल्यार्थे च वतिस्तद्धितः।

एकद्वित्रिलोपे छप्ता।

उपमानादीनां मध्यादेकस्य द्वयोस्नयाणां वा यथासंभवं लोपे छप्तो-पमा । सा च वाक्ये वृत्तौ च ।

एकलोपे वाक्यगता यथा---

'अनाधिव्याघिसंबाधममन्दानन्दकारणम् ।

न किचिदन्यदस्तीह समाधेः सदृशं सखे ॥'

अत्र यद्यपि सदृशशब्दाभिधेयस्योत्कृष्टतरगुणत्वेनाप्राप्यताप्रतिपादना-दुपमानत्वं बलादायातम्, तथापि तस्य साक्षादिनर्देशादुपमानस्य लोपः । तथा—

> 'धन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कर्षशालिनः । करणीयं वचश्चेतः सत्यं तस्यामृतं यथा ॥'

अत्राह्णादकत्वादिधर्मलोपः । उपमयोपमावाचकयोस्तु वाक्ये लोपो न संभवति ।

द्विलोपे यथा--

'ढुंण्ढिं हिन्तु मरीहिसि कण्टयकलियाइं केयडवणाइं। मालइकुसुमेण समं भमर भमन्तो न पाविहिसि॥'

अत्र धर्मोपमानयोर्लोपः ।

वृत्तौ एकलोपे यथा--

'अनाधिव्याधिसंबाधममन्दानन्दकारणम् । न किंचिदन्यदस्तीह समाधिसदृशं सखे॥'

अत्र समासे उपमानस्यानिर्देशः ।

१. 'दुण्दुजन्त' का० प्र०.

 <sup>&#</sup>x27;अन्वेषयन्मिरिष्यसि कण्टककिलतानि केतकीवनानि ।
 मालतीकुसुमेन समं भ्रमर श्रमश्रीप न प्राप्सिति ॥' [इति च्छाया ।]

तथा ---

'राजीविमव ते वक्तं नेत्रे नीलेक्यले इव । रम्भास्तम्भाविवोद्ध च करिकुम्भाविव स्तनौ ॥' अत्रेवेन नित्यसमासे धर्मलोपः।

तथा----

'शरदिन्दुसुन्दरमुखीकुवलयदलदीर्घलोचना सा मे । दहति मनः कथमनिशं रम्भागर्भाभिरामोरूः॥' अत्र बहुत्रीहो उपमावाचकलोपः। तथा—

'सृधे निदाघघर्माशुदर्श पश्यन्ति ते परे । स पुनः पार्थसंचारं संचरत्यवनीपतिः ॥' अत्र निस्यसमासे 'कर्मकत्रोंर्णमि' इव-छोपः । तथा—

'हंसो ध्वाङ्कविरावी स्यादुष्ट्रकोशी च कोिकलः । ग्वरनादी मयूरोऽपि त्वां चेद्वदसि वाग्ग्मिनि ॥' अत्र नित्यसमासे कर्तरि णिनि चोपमावाचकलोपः । यथा वा—

> 'पूर्णेन्दुकल्पवदना मृणालीदेश्यदोर्लता । चक्रदेशीयजघना सा स्वप्नेऽपि न दृश्यते ॥'

अत्र तद्धितवृत्तौ धर्मलोपः । इवार्थश्च कल्पवादिभिः साक्षादिभिहितः । ईपदपितसमाप्तः पूर्णन्दुरिति पूर्णेन्दुसदशिमत्यर्थो न तु पूर्णेन्दुरेवेति ईपदप-रिसमाप्तिविशिष्टेऽथें कल्पवादीनां स्मरणात् । ईपदपितसमाप्तः पूर्णेन्दुरिति वचनवृत्त्या यद्यपि रूपकच्छायां भजते, तथापि प्रातीतिकेन रूपेणोपमैव ।

यम् ॥ वस्त्रतमृत्येति । सामानाधिकरण्यरूपया । नतु कथनीषदपरिसमासिषंठते यावता पूर्णेन्दुसन्देन पूर्णेन्दुजातिरुच्यते तदाधारो वा इच्यम् । तत्र जातिस्तावदेका

१. 'त्वं' स्पात्,

तथा अत्र पूर्णेन्दुसदृशं वदनमित्ययमर्थः प्रतीयते, न त्वीषद्परिसमाप्तः पूर्णेन्दुरिति ।

यथा वा---

'सूर्यीयति सुधारिक्समनाथित मृतायते ।

मृतस्तु कान्ताविरहे खर्गेऽपि नरकीयित ॥'
अत्र नामघातुवृत्तौ कमीघारयोः क्यनि कर्तुः किपि क्यङि च इव-लोपः।
द्विलोपे यथा—

'ढुँण्ढुँ छिन्तु मरौहिसि कण्टयकलियाइं केयइवणाइं। मालइकुसुमसरित्थं भमर भमन्तो न पाविहिसि॥' अत्र कुसुमसदक्षमिति समासे धर्मस्योपमानस्य च लोपः। तथा—

'परिपन्थिमनोराज्यशतैरिप दुराक्रमः । संपराये प्रवृत्तोऽमौ राजते राजकुञ्जरः ॥' अत्र समासे धर्मस्येवस्य च होपः ।

निरवयवा चेति सर्वस्मिन्नाश्रये समाप्ता । इत्यमिष यत्तया संबद्धं तत्सवंतः पूर्णलात्समाप्तमेव । तस्मादसंभव एवास्याः । सामानाधिकरण्यमिष पूर्णन्दुकल्पं वदनमिति वदनबाब्देन प्राप्नोति तस्यार्थान्तरवाचिलान्नप दोषः । इह शब्दादुच्चरितद्वयं प्रतीयते ।
बाब्दार्थो जातिर्द्रव्यं वा । अभिधेयसंषन्धेन वा अशब्दार्थभूता अपि गुणाः । यत्र
चैतदुभयमस्ति तत्र परिसमाप्तिः । यत्र त्वन्यतरन्नास्ति तत्रेषदपरिसमाप्तिः । तत्रेष्ट्
पूर्णन्दुक्तब्दः पूर्णन्दुजातिहीनं आह्नादनादिगुणहीने वा द्रव्ये वर्तत इत्युपपयते । इषदपरिसमाप्तिः । सामानाधिकरण्यमुपपयत एव कथं यदा तावत्पूर्णन्दुजातिहीने केनिक्तिसम्प्रयेण वदनशब्दाभिधेयेऽथे वर्तिलात्पूर्णेन्दुशब्दः कल्पप्रस्ययमुत्पादयति तदा
बदनशब्देन सामानाधिकरण्यं भवति । उभयोरेकार्यवृत्तिलात् । यदा तु गुणहीने पूर्णेन्दुजातीय एव पूर्णेन्दुशब्दरतदापि यथा गौर्वाहीनक इति । सामानाधिकरण्यं तथा
भवति । गुणहीनो हि पूर्णेन्दुशब्दरतदापि यथा गौर्वाहीनक इति । सामानाधिकरण्यं तथा

१. 'दुण्दुज्ञन्त' का० प्र॰.

 <sup>&#</sup>x27;अन्वेषयन्मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवनानि ।
 मालतीकुसुमसदक्षं भ्रमर भ्रममपि न प्राप्स्यसि ॥' [इति च्छाया ।]

यथा वा---

'अरातिविक्रमालोकविकस्वरिक्कोचनः । कृपणोदमदोर्दण्डः स सहस्रायुधीयति ॥'

अत्र नामधातुषृत्तौ सहस्रायुधिमवात्मानमाचरतीत्यात्मा उपमेयः। स चेबादिश्च नुप्तः। आचारलक्षणश्च धर्मः क्यप्पत्ययेन साक्षादिभहितः।

तथा--

'सविता विधवति विधुरिष सवितरित तथा दिनन्ति यामिन्यः। यामिनयन्ति दिनान्यिष सुखदुःखवशीकृते मनिस्।।' अत्र नामधातुवृत्तौ धर्मस्योपमावाचकस्य च होषः। त्रिलोषे यथा—मृगनयनेति।

मृगस्य नयने इति प्रथमं तत्पुरुषः, ततो मृगनयने इव नयने यस्या इति उष्ट्रमुखादित्वाद्वहुत्रीहिः । अत्र गुणद्योतकोपमानशब्दानां लोपः । यदा तु मृगशब्द एव लक्षणया मृगनयनवृत्तिस्तदा मृग एव नयने यस्या इति रूपकसमासस्येप विषयः, न त्वस्योपमासमासस्येति नास्ति स्थानमुपमायास्थिलोपिन्याः । केचितु—अयःशूलेनान्विच्छत्यायःशूलिक इत्यादौ क्राचारोपमेयतैक्ष्ण्यधमंवादीनां लोपे त्रिलोपिनीमुपमासुदाहरन्ति, तन्न युक्तम् । क्रस्याचारस्यार्थान्वेषणोपायादेरयःशूलतयाध्यवसानादितिशयोक्तिरेवायम् ।

एवं दाण्डाजिनिक इत्यादिप्वपि द्रष्टव्यम् ।

पूर्णेन्दुकल्पशब्देनाभिधायिष्यते॥ क्रराचारोपमेयेति। तथा ह्यत्रायः ग्रूलमुपमानम्, अर्थान्वेषणोपायः कश्चिदुपमेयः, तीक्षणलादिः साधारणो धर्मः, उपमानोपमेयभावश्चेति चतुष्ट्यमवगम्यते तन्मध्याच शब्दस्पष्टमुपमानमयः ग्रूलेनेति शिष्टस्य तु त्रितयस्यार्थसान्मध्याद्वगतिरिति ॥ दाण्डाजिनिक इत्यादिष्वपीति। तथा हि दम्भस्य दण्डाजिनत्याध्यवसितस्य जीवनिकयाकरणत्व दण्डाजिनेनार्थानन्विष्छति दम्भेन जीवतीति दाण्डाजिनिकः। दाम्भिक इत्यर्थः। एवं पार्श्वनार्यानन्विष्छति। अनुज्यायेन जीवतीति पार्श्वकः। कीछतिको जालिक इत्यर्थः। एवं पार्श्वनार्यानन्वच्छति। अनुज्यायेन जीवतीति पार्श्वकः। कीछतिको जालिक इत्यर्थः। तथा शीतक उष्णक इत्यत्राप्यलस्वशीप्रत्ययोः शीतोष्णत्वाभ्यामध्यवसितयोः करणिकयां प्रति विशेषणत्वं कर्मत्वं च। शीतं करोति शितकोऽलसः। जड इत्यर्थः। एवमुष्णकः शीप्रकारी दक्ष इत्यर्थः। तथेव च श्वा मुम्-

मालोपमादयस्तूपमाया नातिरिच्यन्ते इति न प्रथग्लक्षिताः । तथा हि---

'सोह व लक्लणमुहं वणमाल व वियडं हरिवइस्स उरम् । कित्ति व पवणतणयं आण व बलाइं से वैलग्गए दिट्टी ॥' इयमभिने साधारणे धर्मे

'ज्योत्क्षेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम् । प्रभुतेव समाकृष्टसर्वलोका नितम्बिनी ॥' इति भिन्ने वा तस्मिन्नेकृस्यव बहूपमानोपादाने **मालोपमा ।** तथा—

'याम इव याति दिवसो दिनमिव मासोऽथ मासवद्वर्षम् ।
वर्षमिव यावनमिदं यावनमिव जीवितं जगतः ॥'
'नभ इव विमलं सिललं सिललमिवानन्दकारि शशिविम्बम् ।
शशिविम्बमिव लसद्द्युति तरुणीवदनं शरत्कुरुते ॥'
अत्र यथोत्तरमुपमेयस्योपमानत्वे पूर्ववद्भिन्नभिन्नधर्मत्वे रस्नेपमा ॥
'अलिवलयैरलकैरिव कुसुमस्तवकः स्तैनरिव वसन्ते ।
भान्ति लता ललना इव पाणिभिरिव किसलयैः सपदि ॥'
तथा—

'कमलद्लैरधरैरिव दशनैरिव केसरैविंराजन्ते । अलिवलयरलकैरिव कमलैर्वदनैरिव नलिन्यः'॥'

षंति,' 'अदमा छल्जितं,' 'कूल पिपतिपित' इलादि ॥ भाष्यकारस्यापि चवमादावितशयोक्तिभेदत्वमेवेष्टम् । यदाह—'न तिङ्न्तेनोपमानमस्ति' । आख्यातं नोपमानं भवतील्लायं: । एवं वर्तमानसामीप्यादावित्रायोक्तिभेदन्वं यथाप्रतीति योज्यम्। तथा च—
'सत्सामीप्ये सद्वद्वा' इति वर्तमानसमीपे भूते भविष्यति च वर्तमानवत्प्रत्यया भवन्ति ।
कदा देवदक्त आगतोऽसि । अयमागच्छामि । आगच्छन्तमेव मां विद्वि । अयमागमम् ।
एपोऽस्म्यागतः । कदा देवदक्त, गमिष्यसि । एप गच्छामि । गच्छन्तमेव मां विद्वि ।
एष गमिष्यमि । एष गन्तास्मि । एवमन्यदिष । हरिपतः सुप्रीवस्य । से इति

१० 'शोभेव लक्ष्मणमुखं वनमालेव विकटं हरिपतेहरः ।
 कीर्तिरिव पवनतनयमाञ्चेव बलान्यस्य विलगति दृष्टिः ॥' [इति च्छाया ।]
 २. 'विलग्गह' सेतुबन्धे.

अत्रोपमानोपमेययोरवयविनोः समस्तविषया, अवयवानां चैकटेश-विषया ॥

> 'तवाननमिवाम्भोजमम्भोजमिव ते मुखम् । निलीनां नलिनीखण्डे कथं तु त्वां छभेमहि॥

अत्रोभयोरुपमेयत्वे उपमानत्वे चोपमेयोपमा ॥

'त्वन्मुखं त्वन्मुखमिव त्वहुशौ त्वहुशाविव । त्वन्मृर्तिरिव मूर्तिस्ते त्वमिव त्वं कृशोद्दि ॥'

अत्रैकम्येवोपमानोपमेयत्वेऽनन्त्रयः ॥

'उभौ यदि व्योम्नि पृथक्प्रवाहावाकाशगङ्गापयमः पतेताम् । तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालनमस्य वक्षः ॥' अत्रासद्भृतस्योपमानसंभावनादृत्पाद्योपमा ॥

'तासां तु पश्चात्कनकप्रभाणां काली कपालाभरणा चकाशे। बलाकिनीनीलपयोदराजिः पुरः परिक्षिप्तशतहदेव ॥'

अत्र यथेष्टं विशेषणैरुपमेयं परिकल्प्य तादशमेव सिद्धमुपमानमुपात्त-मिति कल्पितोपमेत्यादि । आसा हि पृथग्लक्षणकरणे एवंविधवैचित्र्य-महस्रसंभवादतिश्रमङ्गः स्यादिति ॥

## असद्धर्मसंभावनिवादिद्योत्योत्प्रक्षा ।

प्राकरणिकेऽर्थे ये धर्मा गुणिकियालक्षणास्तदभावलक्षणा वा तेषां संभावनं तद्योगोत्प्रेक्षणग्रुत्मेक्षा । मा चव-मन्य-शङ्के-ध्रुवं-प्रायो-नूनमित्यादिभिः शब्देधोंत्यते ।

रामसः ॥ तद्भावलक्षणेति । गुणकियाभावलक्षणः । तद्योगोत्प्रेक्षणमिति । अन्यधर्माणां स्वधर्मीभूताद्वस्तुन उत्कलितानां रसभावाद्यभिव्यत्त्वयनुगुणतया वस्त्वन्त-राध्यसत्वेन रुव्धप्रकर्षाणामीक्षणमित्यर्थः । हृद्यप्रहृणानुवृत्तेर्लोकातिकान्तगोचरत्वमस्या अभ्यनुज्ञातमेव। तेन यत्र कुतिश्रिमितालीवित्रयेव धर्माणां संभावना, न तन्नीत्प्रेक्षा। न हि 'भारं वहतीव पुंगवः'. 'पयो ददातीव स्त्रीगवी' इत्युत्प्रेक्षा प्रवर्नते, लोकातिकान्त- यथा---

'बलं जगध्वंसनरक्षणक्षमं क्षमा च कि संगमके कृतागित । इतीव संचिन्त्य विमुच्य मानसं रुषेव रोषस्तव नाथ निर्ययौ ॥' अत्र रोषलक्षणस्य गुणस्योत्येक्षा ॥

> 'असंतोषादिवाकृष्टकर्णयोः प्राप्तशासनः । स्वधाम कामिनीनेत्रे प्रसारयति मन्मथः ॥'

अत्र संतोषगुणाभावस्य ॥

'वियति विसर्पतीव कुमुदेषु बहूमवतीव योषितां प्रतिफलतीव जरठशरकाण्डविपाण्डुषु गण्डभित्तिषु । अम्भसि विकसतीव हसतीव सुधाधवलेषु धामसु ध्वजपटपक्षवेषु ललतीव समीरचलेषु चन्द्रिका ॥'

अत्र क्रियायाः ॥

'कपोलफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । अपस्यन्ताविवान्योन्यमीदक्षां क्षामतां गतौ ॥' अत्र दर्शनिकयाभावस्य ॥ एवं च—

'हिरण्मयी सा छलनेव जङ्गमास्युता दिवः स्थासुरिवाचिरप्रभा । शशाङ्ककान्तेरिवदेवताकृतिः सुता ददे तस्य सुताय मैथिली ॥' तथा—

'अकालसंध्यामिव धातुमत्ताम्'।

तथा--

'आवर्जिता किंचिदिव स्तनाम्यां वासो वसाना तरुणार्करागम् । सुजातपुष्पस्तवकावनमा संचारिणी पष्टविनी रुतेव ॥' तथा—

'अचिरामामिव विघनां ज्योत्सामिव कुमुद्दबन्धुना विककाम् । रैतिमिषमन्मथरहितां श्रियमिव हरिवक्षसः पतिताम् ॥'

१. 'रतिसिव सन्स॰' स्वात.

तथा---

'स्थितः पृथिव्या इष मानदण्डः।'

इत्यादावुत्प्रेक्षाबुद्धिर्न विधेया ॥

यद्ययेषु सरूपतो विशेषणतश्चोपपाद्य(?) कल्पितम्, तथाप्युपमैव । उपमानोपमेययोः साधर्म्यस्य तद्वाचकानां प्रतीयमानत्वात् ॥

साद्दये भेदेनारोपो इपकमेकानेकविषयम्।

साहश्ये निमित्ते सित भेदेन विषयविषयिणोर्निर्देशेन आरोपोऽतथाभूतेऽपि तथात्वेनाध्यवसायो रूपयत्येकतां नयतीति रूपकम् । आरोप्यमाणरूपेणारोपविषयस्य रूपवतः कियमाणत्वात् । साहश्यमहणं कार्यकारणभावादिनिमित्तान्तरव्युदासार्थम् । तेन 'आयुर्जृतम्' इत्यादौ न रूपकम् । भेदमहणमभेदारोपनिरासार्थम् । तत्र झितशयोक्तिर्वक्ष्यते । तश्च
एकमनेकं चारोपस्य विषयो यत्र तत्तथा ॥

तत्रैकविषयं यथा--

'कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु य-त्यस्वीः कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत् ।

गोचराया एव संवादवाया उठेणानीनरत्वात् ॥ विषय विषयि प्रियोणीरिति । अर्थादुप्रमानीपन्ननेतः ॥ १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० ।

**१. 'सबी' का॰** प्र॰.

विनिद्धं यचान्तः स्वपिति तदहो वेदयभिनवां प्रवृत्तोऽस्याः सेक्कं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम् ॥' यत्र चैकस्मिन्विषयेऽनेकान्यारोप्याणि, तदप्येकविषयम् । यथा—

'सौन्दर्थस्य तरिङ्गणी तरुणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः कान्तेः कार्मणकर्म नर्मरहसामुहासनावासभूः। विद्या वक्रगिरां विधेरनविधिप्रावीण्यसाक्षात्क्रिया

प्राणाः पञ्चशिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा विया ॥' यत्र चैकत्र विषये आरोप्यं श्रीतं विषयान्तरे तु गम्यं तदप्येकविषयम्।

ब्देति । उपमानशब्दारोप उपमानस्पारोपथ ॥ प्रेमलतिकेति । प्रेमेव लित-केति । मयूरब्यंसकादित्वादेवशब्दलोपी समासः ॥ ननु व्याघादिद्वारेण इवशब्दलोपी समासो छप्तोपमाया दृश्यते । ततश्चोभयप्राप्तरवश्यंभाविनीत्वाद्वक्ष्यमाणसंदेहसंकरः प्राप्नोति । उच्यते---यत्रान्यतरपरिप्रहे साधकप्रमाणाभावस्तदितरस्य वा परिहारे न स्याद्वाधकं प्रमाणं तत्रवोभयप्रसक्तिरनिवार्येति स एव संदेहसंकरोऽलंकारस्य विपयो वक्ष्यते । इह तु लतायाः सेवनमानुकृत्यादारोपितधर्म एवेति रूपकपरिप्रहे साधकमस्ति तत्संकरशङ्का न कार्यो । एवं बाधकेनापि प्रमाणेन संदेहांशापवर्तनादपरांशप्रतिष्ठायां निरवकाशतैव संदेहसा। यथा---'मधुमुरभिणि षट्पदेन पुष्पे मुख इव साललतावधूरिव । ···· मुख इव पुष्पे मधुकरेण चुम्ब्यते स्य' इति विवक्षायामिवश-ब्दद्वयेन वाक्यार्थासंगतिर्वाधकं प्रमाणं समासे लुप्तोपमायाः, न तु 'साललतावधूगु-णयोगिनी मुख इव षट्पदेन चुचुम्बे' इति रूपकस्य । तथा हि मुख इव पुष्प इस्रत्र सद्दशस्य पुष्पस्य प्रतिपत्ती मुखाधीयमानविशेषता पुष्पाधिता पूर्वमेव प्रतीतीरस्यतयोः पारोहति । तेन मुखसामर्थ्यक्षिप्तया वध्वा कयापि भवितव्यमिति । सात्र लताभिधी-यते । तस्माइतैव वधूरित्यात्रधी रूपके प्रतिपत्तिः । उपमाप्रतिपत्तेस्लगात्रधावं मुखो-पमितिसामर्थ्योक्षिप्तपुष्पगतरूपविशेषानुपयोगित्वात् । तथा चात्रोपमेये पुष्पविशेषे मुस्रोपमितिसामध्यक्षिप्ते चुम्बनाधारत्वादी न सालताया उपयोगोऽस्ति, बध्दा एव तत्रोपयोगित्वात् । तेन वध्रत्र प्रधानम् , तदुपयोगिनी तु सालकता साललतेव वध्ररि-त्यनया रूपकच्छायया संगतिः प्रतिपद्यत इति । तस्माद्यत्र विशेषावसाये निमित्तमस्ति, तत्र रूपकं समासाभिहितोपमा वान्यत्र संकर इति ॥ सौन्दर्यस्येति । अत्र तरिह-

१. 'अनिदं' का॰ प्र०.

१. 'साललताया' स्यात्.

यथा---

'जैस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स नण्डलग्गलयम्। रससंमुही वि सहसा परम्मुही होइ रिउसेणा ॥'

अत्र रणस्यान्तःपुरत्वारोपः श्रौतो मण्डलामलताया नायिकात्वं रिपु-सेनायाश्च मतिनायिकात्वमर्थसामर्थ्यादवसीयते ।

अनेकविषयं यथा--

'यस्या बीजमहंकृतिर्गुरुतरो मूलं ममेति प्रहो नित्यत्वस्मृतिरङ्करः स्रुतसुहृज्जात्यादयः पल्लवाः । स्कन्धो दारपरिष्रहः परिभवः पुष्पं फलं दुर्गतिः

सा मे त्वचरणाईणापरशुना तृष्णालता ऌ्यताम् ॥'

यथा वा----

'इन्द्रस्त्वं तव बाह्र जयलक्ष्मीद्वारतोरणस्तम्भा । खड्गः कृतान्तरसना रेसना च सरस्रती राजन् ॥' एवं च येऽन्ये रूपकप्रभेदा वर्ण्यन्ते ।

यथा----

'ललनाः सरोरुहिण्यः कमलानि मुखानि केसरैर्दरानैः । अधरैर्दलैश्च तासां नविसनालानि बाहुलताः ॥'

इदं सहजावयवं रूपकम् ।

'गजो नगः कुथा मेघाः शृङ्खलाः पन्नगा अपि । यन्ता सिंहोऽपि शोभन्ते अमरा हरिणास्तथा ॥'

इदमाहार्यावयवं च।

'अलिकुलकुन्तलभाराः सरसिजवदनाश्च चक्रवाककुचाः । राजन्ति इंसवसनाः संप्रति वापीविलासिन्यः ॥'

 <sup>&#</sup>x27;यस रणान्तःपुरे करे कुर्वतो मण्डलाग्रस्ताम् ।
 रससंमुख्यिप सहसा पराद्यासी भवति रिपुसेना ॥' [इति च्छाया ।]
 'जिहा' कृद्दे.

इदमुभयावयविमत्यादि ॥ ते न लक्षिताः, उक्तप्रहणेनैव संगृहीत-त्वात्। एवंविधवैचित्र्यसहस्रसंभवाचातिप्रसङ्गः स्यात्।

यदाह---

'न पर्यन्तो विकल्पानां रूपकोपमयोरतः । दिच्यात्रं दर्शितं धीरैरनुक्तमनुमीयताम् ॥'

इति ।

इष्टार्थसिच्ये दृष्टान्तो निदर्शनम् ।

इष्टस्य सामान्यरूपस्य विशेषरूपस्य वा प्राकरणिकस्यार्थस्य सिच्छै यो दृष्टान्तः स निर्दिश्यते प्राकरणिकोऽर्थोऽत्रेति निद्श्वनम् ।

यथा---

'<mark>'होइ न गुणाणुराओ जडाण णवरं पसिद्धिसरणाण ।</mark> किलागावर सनिगर्णा वर्ने पियामुट दिहे ॥'

થેંથ{ ५.-- -

'उपार धां अवस्ता हो ।

हिमवति दिव्यापथवः कोपाविष्ठः कणा निर्दान नि

ण्यादेरारोप्यस्य प्रियालक्षण एक एव विषयः । रहसामिति हास्यानाम् ॥ इष्टर्स्येन्ति । उत्तरत्र विशेषस्य सामान्येन समर्थनेऽर्धान्तरन्यासत्वं वश्यत इत्यत्रार्थाद्धंस्य सामान्यरूपस्य विशेषरूपस्य चेति लभ्यते । नतु चार्धान्तरन्यासोऽपि निदर्शनलक्षणेन संप्रहिष्यते । किं तस्य पृथग्लक्षणकरणेनेत्याशङ्क्याह—यो हृष्टान्त इति । दृष्टो-ऽन्तो निषयो यत्र स दृष्टान्तः । निश्चयश्य विशेषादेव संभवतीति विशेषरूप एवासी । तेन 'यत्र सामान्यस्य विशेषस्य वा विशेषण समर्थनं तत्रिदर्शनम् । यत्र तु विशेषस्य सामान्येन समर्थनं सोऽर्थान्तरन्यासः' इति विवेक उत्पयते ॥ होइ न सुणाणु-राजो हति । अत्र सामान्यं विशेषण साध्यते ॥ उपरीति । अत्र विशेषो विशेषण

'भवति न गुणानुरागो जढानां केवलं प्रसिद्धिशरणानाम् ।
 शासिमणिश्चनदे प्रियामुखे दृष्टे ॥' [इति च्छाया ।]

१. 'संप्रही' स्थात्.

यथा वा----

'देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्येषा । न खळ परिभोगयोग्यं दैवतरूपाङ्कितं रत्नम् ॥' यथा वा—

> 'क सूर्यप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः । तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥'

यथा बा---

'अत्युचपदाध्यासः पतनायेत्यर्थशालिनां शंसत् । आपाण्डु पतित पत्रं तरोरिदं बन्धनप्रन्थेः॥' एते साधर्म्येण निदर्शनप्रकाराः॥ वैधर्म्येणापि यथा—

'गुणानामेव दौरात्म्याद्धिर धुर्यो नियुज्यते । असंज्ञातकिणस्कन्धः सुग्वं जीवित गाँगीलिः ॥' १८ १ हे सा कर्मसेन्द्रिक स्थापित् । स्थान्तिकमानिनीएसः । अटा क्राम्य स्थान स्थान होत्र व्यक्ति विस्तरकारिक स्थान । ।

इति ॥

साध्यते ॥ देवीभावमिति, क सूर्येति, अत्युश्चपदाध्यास इति । उदाहरणत्रयस्यायमित्रायः। यथा कैश्वित्प्रतिवस्तूपमा, प्रकारद्वयेन निदर्शना च पृथक् लक्षिता
तथा न लक्ष्यत इस्थंः। निदर्शनलक्षणेनैव व्याप्तलात् । तथा हि 'देवीभावं-' इति
'क सूर्य-' इत्युदाहरणद्वये विशेष एव दृष्टान्तेन साध्यमान उपलम्यते ॥ ननु प्रतिकस्तूपमान्तर्मवतु निद्शने । निदर्शनाविशेषस्तु कथमन्तर्भविष्यति । तस्य 'अभवद्वसुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः' इत्येवं लक्षणलात् । अत्रोच्यते—क सूर्येलादी दार्ष्टानितके वस्तुसंबन्धस्य असंभवः, दृष्टान्ते वा, अल्पविषयमस्या सूर्यवंशस्य वर्णनमसंभवदिति दार्षान्तिके वस्तुसंबन्धस्यासंभव इति चेत्, न । यत्र वाक्येऽसंभवन्नेवायैः
प्रतिपद्यते, तत्र कथमभवद्वसुसंबन्धता । स्यादेवं यदि प्रतिपद्यमानस्यार्थस्य वाक्ये
कश्चिदसंबन्धः स्यात् । तस्यात्र दार्षान्तिक वस्तुसंबन्धस्यासंभवः दार्षान्तिकप्रतिबि-

१. 'शमैंणः' का ० प्र०. 'साहसकर्मणा शर्म सुखं यस्येति वित्रहः' इत्युदाहरण-

प्रकृताप्रकृतानां धर्मेक्यं दीपकम्।

बहुवचनं समस्तव्यस्तपरित्रहार्थम् । तेन प्रकृतापकृतानां प्राकरणिका-प्राकरणिकानामर्थादुपमानोपमेयत्वेन प्रकृतानामप्रकृतानां च केवलानां धर्मः क्रियादिर्यदेक एव प्रयुज्यते तदा दीपवदेकस्थानस्थमनेकदीपनाद्दी-पकम् ।

यथा---

'बैन्दमऊएहिं निसा णिलणी कमलेहिं कुषुमगुच्छेहिं लया। हंसेहिं सरयसोहा क्ष्मकहा सज्जणेहिं कीरइ गर्रुई॥' अत्र काव्यकथा प्रकृता शेषाण्यप्रकृतानि। गुरुकीकरणमेका किया।

म्बरूपलाच दृष्टान्तस्य दृष्टान्तेऽध्ययमेव न्यायः । 'उदयति विततोधवरिक्षर्वा-' इलादी तु अतिशयोक्तिभेदलं वश्यते । 'अत्युचपदाध्यासः' इलात्र तु सामान्यं दष्टा-न्तेन समर्थ्यते । साक्षात्क्रियापि तदर्थान्वयस्यापनं कुर्वतीति न दशन्तात्प्रच्यवत इति ॥ चन्द्रमऊपहिं इति । चन्द्रमयुखादीनामपि न निशादिना विना कोऽपि परभागलाभः । सजनानामपि काव्यकथां विना कीहशी साधुजनता । चन्द्रमयुखैध निशाया गुरुकीकरणं भाखरलसेव्यतादि यत्कियते, कमलैर्नलिन्याः शोभा परिमलल-क्म्यादि, कुसुमगुच्छैर्लताया अभिगम्यलमनोहरत्वादि, हंसः शारदशोभायाः शृतिसु-खकरत्वमनोहरत्वादि, तत्सर्वे काव्यकथायाः सजनिरित्येतावानयमथीं गुरुकी क्रियते इत्येतदीपकवलाश्वकास्ति । कथाशब्द इदमाह—आसतां तावत्काव्यस्य केचन सक्ष्मा विशेषाः, सजनैर्विना काव्यकथा काव्यमित्येप शब्दोऽपि विध्वसते । तेषु त सत्स आतां सुभगं काव्यं काव्यशब्दस्य व्यपदेशभागिप शब्दसंदर्भमात्रं तथा तथा तै: कि-यते यथादरणीयतां प्रतिपद्यते ॥ ननु यदि कियापदोपनिवन्धो दीपकम्. तर्हि न त-दकंकारः । कियापदे हि सति वाक्यपरिसमाप्तिः प्रतीयते, न पुनर्शातिशयः. विना क्रियापदं वाक्यमेव किंचित्रास्ति यद्वीचाम । 'सविशेषणमाख्यातं वाक्यम' इति **भाख्यातशब्देन चात्राख्यातान्तं पदमुच्यते, तस्यव** क्रियावाचकत्वात् । तेनात्र कुतः कस्यातिश्वयः, शास्त्रारम्भवैयर्थाश्व । तथा हि --अलंकारश्च्यं काव्यं मा भूदिति कवीनामलंकारब्युत्पत्तिः कियते । कियापदस्य च दीपकत्वे सर्वे काव्यं सालंकारमिति नार्थोऽनेन प्रन्येन । अलंकारभेदप्रज्ञापनार्थोऽयं प्रन्य इति चेत्, तेनैब ताबज्जा-पितेन कोऽर्थः सर्ववा सासंकारं काव्यं विधेयम् । तत्र यद्यसंकारान्तरं काकतालीयेन

 <sup>&#</sup>x27;चन्द्रमयूसैनिंशा निलनी कमलैः कुलुमगुर्च्छलेता । इंसैः शारदशोभा काव्यकथा सजनैः कियते गुरुकी ॥' [इति च्छाया ।]

यथा वा----

'मदो जनयति प्रीतिं सानक्तं मनभक्तुरम् ।

स प्रियासंगमोत्कण्ठां सासद्यां मनसः शुचम् ॥'
अत्र मदादौ यत्प्राकरणिकतया विवक्ष्यते तदुपमेयं शेषाण्युपमानानि ।
न च कमैकत्वमुपमां रुणद्वीति बाच्यम् ।

'राम इव दशरथोऽभूद्शरथ इव रघुरजोऽपि रघुसद्यः। अज इव दिलीपवंशिश्चत्रं रामस्य कीर्तिरियम्॥'

इत्यादौ कमैकत्वेऽप्युपमादर्शनात् ।

प्रकृतानां घर्मेक्यं यथा— 'पाण्डुक्षामं वदनम्-' इति ।

यथा वा---

'हैंसाण सरेहिं सिरी सारिज्जइ अह सराण हंसेहिं। अण्णोण्णं विय एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति॥'

भवति तदा शोभनमेव, नो चेदीपकमवस्थितमेव । किं च संकरस्योच्छेदप्रसङ्गान कियापदं दीपकालंकारः । पृथक् पृथक् लब्धात्मनामलंकाराणामेकवाक्यसंसर्गे संकरः । न
च कियापदस्य दीपकत्वे रूपकादयोऽलंकारा दीपकालृथयात्मानं लब्धुमुत्सहन्ते । तस्मान्न कियापदं दीपकम् । सत्यम् । न कियापदमात्रमस्माकं दीपकम् । किं तु बहुभिः
समानजातीयैः कारकविशेषैरभिसंबध्यमानम् । तस्य चानेकेष्वथेष्वभिसंबध्यमानस्यायादन्विद्धसं यत्तत्माम्यमुच्यते । प्राकरणिकाप्राकरणिकत्वाभ्यां च तेपामथानामुपमानोपमेयभावो गम्यमानो न श्रीतः । अत एव दीपकमुपमातो भियते । यत्रापि प्राकरणिका एव अप्राकरणिका एव वा पदार्था एकधर्मानुगता वर्ष्यन्ते, तत्रापि तेषां परस्परं
किंचित्साम्यं विश्वयमेव ॥ ननु क्दटप्रभृतिभिर्वास्त्वभेदत्यापि दीपकं प्रतिपादितम्,
तत्र च कथमीपम्यं स्यादित्याशङ्क्य निदर्शयति—मद् इति । मदः सुरादिपानविकारविश्वेषः । मानमञ्जरं मानभञ्जनकीलम् । यद्वा मानो भङ्करो यत्रेति समासः ॥ कियादेर्धमस्थिकस्थव वाक्यार्थस्वनेकेष्वपि साधारणतथापादीयमानत्वादत्रीपम्यं बलादापतति । तत्रापि यद्विवक्षितं तदुपमेयमितरस्तूपमानमिति । अत एव कद्रदोक्त भौपम्यसमुश्वयोऽपि दीपकमेव तुत्यस्वभावत्वादिति ॥ हंसाणेति । अत्र इंसानां श्रीः स-

 <sup>&#</sup>x27;हंसानां सरोभिः श्रीः सार्थतेऽय सरसां हंसैः ।
 अन्योन्यमेवेते आत्मानं केवलं गुरुकुर्वन्ति ॥' [इति च्छाया ।]

अप्रकृतानां यथा---

'कुमुदकमलनीलनीरजालिलीलितिबासजुषोर्दशोः पुरः का । अमृतममृतरिहमरम्बुजन्म प्रतिहतमेकपदे त्वदाननस्य ॥' 'खिद्यति कूणति वेह्नति विचलति निमिषति विलोकयति तिर्थक् । अन्तर्नन्दित चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वध्ः शयने ॥' इत्यादौ जातेरेव चमत्कारो न दीपकस्येति कारकदीपकं न लक्ष्यते । सामान्यविशेषे कार्ये कारणे प्रस्तते तदन्यस्य तल्ये तल्यस्य

सामान्यविशेषे कार्ये कारणे प्रस्तुते तदन्यस्य तुल्ये तुल्यस्य चोक्तिरन्योक्तिः।

सामान्ये प्रस्तुते तदन्यस्म विशेषस्य, विशेषे सामान्यस्य, कार्ये कार-णस्य, कारणे कार्यस्य, सदृशे सदृशस्य चान्यस्याप्रस्तुतस्योक्तिरभिधानम-न्योक्तिः । अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेप इत्यर्थः ।

रोभिः सरसां च हंसैः सार्यत इति साधारणिकयया एकयैव हंससरसोः प्राकरणिकयोः संबन्ध इति अन्योन्यनामालंकारो न दीपकतामतिकामति ॥ यथा वा---'कण्ठस्य त-स्यास्त नुवन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । अन्योन्यशोभाजननाद्वभव साधारणो भूषणभृष्यभावः ॥' इति । अत्र कण्डम्काकलापयोः प्राकर्णकयोरन्योन्यं भृष्यभूष-णभाव दति ॥ द्वास्ट्रेनि । अत्र उसुदादीनि अस्टाटीनि पाप्राकरणिकानि दशोरान-**नस्य च** प्रपुष्टम रेपिन्स्य एक । १ ए । १ ए । १ ५०, १ प्रार्ट्सस्य स्विनेव **ते । ह**त १ - वेक्किप्राणित्वस करेल्या है। हाल है । हाल है । हाल है । हाल करेला है । अन् वद्योकथितृणामनपद्योकथितयो त्र आकर्मभ्यकता जुनेरास्वरे । अन्य १००१ त्रे च तुस्ययोगिता पृथक् न वाच्या इति । ननु कारकदीपक्रमन्येवका तात्क नोच्यते इत्या-शक्क पाद-स्विद्यतीत्यादि ॥ अप्रस्तृतस्येति । उपवर्णनावसरादपेतत्वादप्राकर-षिकस्येलर्थः । अभिधानमिति । खुतिनिन्दोभयानुभयरूपम् ॥ नतु नाप्रस्तुतप-दार्थस्य रूपोक्तावसंबद्धभाषिता नालंकारगन्धोऽपि । तथा हि । पर्वतोपवर्णनायां कः समहस्वरूपमुपवर्णयेत् । उपवर्णने वा शिष्टविगर्हणमवश्यं भावीत्याशद्वय, अन्योक्ति-शब्दार्थे प्रकटी विकी श्रेराह --- अप्राकर जिकस्याभिधाने नेत्यादि । सान्तरेण श-ब्दव्यापारेण गोवरीकियमाणः प्राकरणिको योऽर्थस्तेन सहाप्रस्तुतस्य कार्यकारणभा-वादी संबन्धे सति सहदयहदयावर्जकमलंकाररूपत्वमेतस्या इखर्यः । तुल्ये प्रस्तुते बन्न तुस्यस्याप्रस्तुतस्याभिधानं तत्र विशेषो विशेषेण प्रतीयत इति पूर्वाभ्यो भेदः ।

१. 'तवा' का॰ प्र॰.

यथा---

'ऐरावणं स्पृशित मन्त्रयते मरुद्धि-र्वजं परामृशित पश्यित यो्धसार्थान् । मेरोस्तटानि विषमीकुरुते महेन्द्र-

स्त्वच्छक्कया निशि न याति नरेन्द्र निदाम् ॥'

अत्र त्वय्युद्युक्ते न कश्चित्सुलं शेते इति सामान्ये प्रस्तुते विशेष उक्तः।

'अहो संसारनैर्घृण्यमहो दौरात्म्यमापदाम् ।

अहो निसर्गजिह्मस्य दुरन्ता गतयो विघेः॥' कापि वस्तनि विनष्टे विशेषात्मनि पस्तते देवस्वातद्वयं

अत्र कापि वस्तुनि विनष्टे विशेषात्मनि प्रस्तुते दैवस्वातद्रयं सर्वत्र सामान्यरूपमप्रस्तुतं वर्णितम् ।

> 'ये यान्त्यस्युदये प्रीतिं नोज्झन्ति व्यसनेषु च । ते बान्धवास्ते सुहृदो लोकः खार्थपरोऽपरः ॥'

अत्र जरासंधः कार्यरूपां श्रद्धेयवचनतां प्रस्तुतामात्मनोऽभिव्यकुं सु-हृद्धान्धवरूपत्वमप्रस्तुतं कारणं वर्णयति ।

'संग्गं अप्परियायं कुच्छुहलच्छिविरहियं महुमहस्स उरम् । सुमरामि महणपुरओ अमुद्धयन्दं व हरजटापव्भारम् ॥'

अत्र जाम्बवान् वृद्धसेवाचिरजीवित्वव्यवहारकौशलादौ मन्त्रिताकारणे प्रस्तुते कौस्तुभलक्ष्मीविरहितहरिवक्षःस्मरणादिकमप्रस्तुतं कार्ये वर्णयति ।

तुत्ये प्रस्तुते तुत्यस्याभिधाने द्वौ प्रकारी । श्लिष्टविशेषणता, सादृश्य-मात्रं वा तुत्यान्तरस्याक्षेपहेतुः ।

भन्योक्ती च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं कदाचिद्विविक्षितत्वं कदाचिद्विविक्षिता-विवक्षितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्र विवक्षितत्वं यथा—'परार्थे यः पीडामनुभ-वित भन्नेऽपि मधुरो यदीयः सर्वेपामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः । न संप्राप्तो हृद्धि

'खंगमपारिजातं कीस्तुभलक्ष्मीविरहितं मधुमधनस्योरः ।
 स्मरामि मधनपुरतोऽमुग्धचन्द्रं च हरजटाप्राग्भारम् ॥'[इति च्छाया ।]
 'अपारिजाअं कीत्थ्रह' सेती.

१. 'अप्रस्तुतप्रशंसायां' ध्वन्यालोके.

यथा---

'नालस्यप्रसरो जडेप्निप कृतावासस्य कोशे रुचिर्वण्डे कर्कशता मुले च मृदुता मित्रे महान्प्रश्रयः ।
आमूलं गुणसंप्रहव्यसनिता द्वेषश्च दोषाकरे
यस्येषा स्थितिरम्बुजस्य वसतिर्युक्तैव तत्र श्रियः ॥'
अत्राप्रस्तुतेनाम्बुजेन तुल्यविशेषणवलात्तुल्यः सत्पुरुष आक्षिप्यते ॥
'आदाय वारि परितः सरितां भुँखेभ्यः
किं तावदर्जितमनेन दुर्ग्णवेन ।
क्षारीकृतं च बुडवार्वदने हुतं च
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥'
अत्रार्णवस्य गईणयान्यायोपार्जितधनत्वादिप्रतीयमानसाहृश्यः कश्चि-

अत्राणेवस्य गहेणयान्यायोपाजितधनत्वादिप्रतीयमानसाद्दयः कश्चि-त्पुरुषविशेष आक्षिप्यते ॥

यदि स भृशमक्षेत्रपतितः किमिक्षोदेंविऽसी न पुनरगुणाया महभुवः ॥' इक्षी पीडनं पीडा, सत्पुरुवे तु परार्थोद्यते तद्यं क्षेत्रः । भङ्गोऽपीक्षा प्रनिथत्रोटनम्, सत्पुरुवे तु धनामाननिमित्तो विष्ठवः । इक्षोमांधुर्यमाखायळक्षणो गुणः, सत्पुरुवे त्वनुत्वणत्वम् । इक्षोविकारः शर्करागुडखण्डादि, सत्पुरुवे तु चित्तविकिया । न हि सत्पुरुवा विकृत्य-वस्थायामप्यसेव्याः । उल्बणत्वाभावात् । इक्षोरक्षेत्रमूपरम्, सत्पुरुवे निर्विवेकसाम्यादिस्थानम् ॥ यथा वा—'अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगक्ष्पाः सफलता भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम् । निरालोके देशे कथमिदमहो चश्चरधुना समं जातं सर्वेनं सममय वान्यरवयवैः ॥' नन्विति । वैर्जगदिदं भूषितमित्यर्थः । यस्य चश्चवो विषयतां क्षणं गतानामेषां सफलता भवति तदिदं चश्चरिति संवन्धः । आलोको विवेक्षोऽपि । न सममिति । इस्तो हि वरं स्पर्शादानादावप्युपयोगी । अवयविति । अतिवुच्छप्रायैरिखर्यः । अत्र अविचारकजनाकुळे काळे कश्चिन्महापुरुषः कुखामिभिरितरजनसमसत्कारतया ततोऽपि चाप्रबोजनया न्यूनसत्कारतया सलीकियमाणः प्रस्तुतः ॥ यथा च—'प्राणा येन समर्पितास्तव वलायेन त्वमुत्यापितः स्कन्धे यस्य चिरं स्थितोऽसि विद्ये यस्ते सपर्यां पुरः । तस्यास्य सितनात्रकेण जनयञ्जीवाप-

१. 'शतेभ्यः' प्राग्लिखितम्. २. 'दह्ने' का० प्र०.

१. 'न समनिखर्थः' खा.

विशेष्यश्चिष्टता तु अन्योक्तिप्रयोजकतया न बाच्या । यथा—

> 'पुंस्त्वादिप प्रविचलेधिद यद्यधेर्ऽपि यायाद्यदि प्रणयनेन महानिष स्यात् । अभ्युद्धरेत्तदिष विश्वमितीदृशीयं केनापि दिक्पकिटता पुरुषोत्तमेन ॥'

हारिकयां आतः प्रत्युपकारिणां धुरि परं वेताललीलायसे ॥' अत्र यद्यपि सारूप्यवसेन कृतप्तः कथिदन्यः प्रस्तुत आक्षिप्यते, तथाप्यप्रस्तुतस्य वेतालकृत्तान्तस्यापि चम-त्कारकारित्वं न हाचेतनोपालम्भवदसंभाव्यमानोऽयमर्थं इति । एषु वाच्यं विवक्षित-खरूपमेव, न तु प्रस्तुतम् । आययोर्द्वयोमेहागुणस्याविषयपतितःवादप्राप्तपरमागस्य, तृतीये च कृतन्नस्य कस्यचित्स्वरूपं वर्णयितुं तात्पर्येण स्तुतमिति ॥ अविवक्षितत्वं यथा-- 'कस्त्वं भी: कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखीटकं वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यसे । वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते न च्छायापि परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥' कथयामीत्यादि प्रत्युक्तिः । अनेन पदेनेद-माह-- 'अकथनीयमेतत्, श्रयमाणं हि निवेंदाय भवति, तथापि तु वैद्यनुबन्धस्तत्क-थयामि' । वराज्यादिति । काका देवहतकमिखादिना च सूचितं ते वैराज्यमिति यावत् । साध् विदितमित्युत्तरम् । कस्मादिति वैराग्ये हेतुप्रश्नः । इदं कथ्यत इत्यादि सनिवेंदसरणोपकमं कथं कथमपि निरूपणीयतयोत्तरम् । वामेनेति । अनुचितेन कुलादिनोपलक्षित इत्यर्थः । वट इति । छायामात्रकरणादेव फेलदानशून्यादुद्धरकन्धर इत्यर्थः । छायापीति । शाखोटको हि रमशानामिज्वालाठीढलतापल्लवादिस्तरुविशेषः । न हि मृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती संभवत इति अविवक्षिताभिषेयंनैवानेन श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपे वासिनो निर्धनस्य कस्यचिन्मनिखनः परिदेवितं तात्पर्येण बान क्यार्थोक्रतमिति प्रतीयते ।। विवक्षिताविवक्षितत्वं यथा--'उप्पहजायाए असोहि-णीए फलकुसमपत्तरहिआए। बोरीए वहं दन्तो पामर हो हो हिसिब्बहिस ॥' अत्र वाच्योऽर्थो नाखन्तं संभवी ने वासंभवीति वा न वक्तं शक्यम्, व्यङ्गयस्यापि भावात् ।

१. 'छेद्पि' का॰ प्र॰.

<sup>9. &#</sup>x27;यदि निर्वन्ध' ध्वन्यालोकलोचनं. २. 'फलदानादिशून्या' ध्वन्यालोकलोचने.

चंद्रपथजाताया अशोभिन्याः फलकुसुमपत्ररहितायाः ।
 बद्यां दृर्ति द्द्रपामर भो भो हसिष्यते ॥' [इति च्छाया ।]

४. 'हो ओह्रसिजिद्द्सि' ध्वन्यालोके. ५. 'बाच्य एव नियमो नास्तीति' ध्व-न्यालोकलोचने.

अत्र पुरुषोत्तमशब्दस्यार्थद्वयवाचकत्वेऽपि सत्पुरुषचरितस्य प्रस्तुत-त्वादिभिषा एकत्र नियन्त्रितेति सत्पुरुष एव वाच्यो न विष्णुः, तच्चरितस्या-प्रकृतत्वात् । तत्प्रतीतिस्तु शब्दशक्तिमूलात् ध्वनेरेव । यद्यपि च सत्पुरु-

तथा हि-उत्पर्यजाताया इति न तथा कुलोद्रतायाः । अशोभनाया इति लाब-ण्यरहितायाः । फल्कुसुमपत्ररहिताया इति । एवंभूतापि काचित्पुत्रिणी आत्रादिपक्षपरिपूर्णतया संबन्धिवर्गपोषिका वा परिरक्ष्यते । बद्यां वृक्ति ददत्पामर भो भो इतिष्यसे। सकललोकैरिति भावः ॥ यथा वा--- 'सोऽपूर्वी रसनाविपर्ययविधिस्तत्क-र्णयोथापलं दृष्टिः सा मदविस्मृतस्वपरदिक्षि भूयसोक्तन वा । सर्वे विस्मृतवानसि अ-मर हे यद्वारणोऽद्याप्यसावन्तः श्रीन्यकरो निषेव्यत इति श्रातः क एव प्रहः ॥' रसना-विपर्ययोऽसत्यभाषित्वमपि । चापलमश्रोतव्यश्रवणमपि । मदो गर्वोऽपि । शून्यकरत्व-मिप । अत्र रसनाविपर्यासः शून्यकरत्वं च श्रमरस्यासेवने न हेतुः कर्णचापलं तु हेतुः मदः प्रत्युत सेवने निमित्तमिति ॥ नतु यत्राप्रस्तुतं वस्तु प्रस्तुतार्थानुबन्धि कथ्यते, तत्र यद्यन्योक्तित्वमभिषीयते, तदा सहस्रमायप्रयाणे भटीनां त्रियविरहोत्कण्ठिताना-मनेकविधव्यापारोपवर्णने भूतकालसंबन्धिन प्रस्तुते 'औत्सक्यगर्भा अमतीव दृष्टिः पर्योकुला कापि मतिः प्रयाति । निरल्ययप्रेमनिवन्धनं च वियोगकाले द्रवतीव चेतः॥ इत्यप्रस्तुतार्थाभिधायिनि श्लोकान्तरे । तथा धमुद्रेण रामं प्रति—'त्वयैव महामियं स्थितिर्दत्ता । यामनुपालयता मया भवान्विष्णुरारोषितः' इति प्रस्तुत्योपन्यस्ते 'वि-असन्तरअक्खरं मअरन्दरसुद्धमायमुहलमहुअरम् । उँउणा दुमाण दिर्जनित हीरह न उँणा अप्पण चिभ कुसुमम् ॥' इलप्रस्तुतार्धप्रतिपादके छन्दोन्तरे च अन्योक्तित्वप्र-सकः । अत्र हि तद्वये उपवर्ष्यमानेनाप्रस्तुतेनार्थेन वृत्तान्तरोपनिबद्धः प्रस्तुतोऽर्थोन Sतुसंबध्य मैवम् । यत्र हि तस्मिन्नेव वाक्येSिमधीयमानेनाप्रस्तुतेनाथेन शब्दानुरूपारू-दसापि प्रस्तुतस्यार्थस्य साह्य्यादिभिराक्षेपः सोऽन्योक्तिर्विषयः, यत्र त्वेकसिन्नेव वाक्ये वाक्यद्वये वा समध्येसमर्थकतया विम्बप्रतिविम्बभावेन वा प्रस्तुताप्रस्तुतयोर-भिषयैव संस्पर्शो वाक्यैकवाक्यता च सोऽर्थान्तरन्यासस्य निदर्शनस्य वा विषय: । एवं च 'औत्युक्यगर्भा-' इलाई। यद्यपि श्लोकान्तरे समर्थस्य वस्तुन उपकान्तत्वात् श्लोकान्तरेण तथाभूतमप्रस्तुतमेव प्रस्तुतार्थाभिसंबन्धि वस्तूपनिवध्यते, तथापि नान्यो-

१. 'कुलोद्भूता' ध्वन्यालोकलोचने.

२. 'विकसद्रेज:कल्लषं मकरन्दरसाध्मातमुखरमधुकरम् । ऋतुना हुमाणां दीयते हियते न पुनस्तदात्मनेव कुसुमम् ॥' [इति च्छाया ।] (आ॰ ६ स्क॰ ११) सेतुटीकानुसारेण. ३. 'उदुणा' सेती. ४. 'दिनइ' सेती. ५. 'उणो तमप्पण' सेती. ६. 'वृत्तद्वये' स्यात्. ७. 'वध्यमेवेति चेत् । मेनम्' स्यात्.

षस्य विष्णोरिव विश्वोद्धरणशक्तिनीस्ति, तथापि गुणवृत्त्या संभवतीति न दोषः॥

अन्योक्तिश्च कवित्ततुतिरूपा । यथा---'नालस्य मसर--' इति । कचित्रिन्दारूपा । यथा---'आदाय वारि--' इति ।

किरिति वक्तव्यम् । अपि त्वर्थान्तरन्यास एवासी । अत्र हि वृत्तान्तरेणोपक्षिप्तो योऽसी भटीनां वियोगजनितो व्यापारो भूतकालसंबन्धी विशेषभूतः स कालमात्रसं-बन्धिना सकलवियोगिनीव्यापारेण सामान्यह्रपेण समर्थितः ॥ यदायुत्रेक्षाप्यत्रास्ते, तथापि प्रधानेन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायोऽत्रानुसर्तव्यः । यद्वा संकर एवास्त्रः न तावदन्योक्तिरियम् । तथा 'वियसन्तरअर्केउरं' इत्यत्रापि वृत्तान्तरोपनिबन्धनोपस्थि-तेऽर्थे रामसमुद्रव्यापाररूपे वृत्तान्तरेण ऋतुद्रमव्यापारात्मनस्तत्प्रतिबिम्बस्य निदर्शित-लान्निदर्शनालंकारतेव । 'विकसद्रजःकवृंरं मकरन्दैसाध्मात्मुखरमधुकरम् । ऋतुद्र-माणां दीयते हियते न पुनरात्मनैव कुसुमम्॥' इत्यर्थः। ऋतुरत्र वसन्तः। कुसुममिति जातावेकवचनम् ॥ अथात्र कोऽलंकारः—'लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः होशो महा-न्सीकृतः सैच्छन्दस्य सुंसं जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः । एषापि स्वयमेब तुस्य-रमणाभावाद्वराकी हता कोऽर्थक्षेत्रसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तवुं तन्वता ॥' इवि-णशब्देन सर्वस्त्रपायत्वमनेकलकृत्योपयोगित्वमुक्तम् । गणित इति । चिरेण हि "यो व्ययः संपद्यते न तु विद्युदिव झटिति, तत्रावश्यं गणनया भवितव्यम् । अनन्तकाल-निर्माणकारिणोऽपि (तु) विधेर्न विवेकलेशोऽप्युदभूदिति परर्भस्याप्रेक्षावत्वम् । अत एबाह-क्रेशो महानिति । अनेन प्रत्युतानर्थप्राप्तिरुक्ता । एवमपि यदि परस्थोपकारः स्यालदा को दोष इत्याशङ्कवाह-स्वच्छन्दस्येति । परार्थोऽपि न कक्षित् । यतो वि-श्यकस्य । जनस्येतदभिलाषजननेन प्रथमेऽभिलाषो द्वितीये चिन्तनमिति । चिन्ता-नको दीपितः । येन सर्वमन्यत्परित्यर्ज्यतत्प्राह्यपायान्वेषणपरः संजातः । न नाप्यस्पा किथायाँ इनर्यकारण्यसुन्दरतरत्नुलतानिर्माणे प्रत्युत समुचितवह्नभलाभाभावादसं-प्राप्तसंभोगविफलमनोरथविवतिवयं वराकीत्याह-एषापीति । यत्स्वयं निर्मीयते तदेव

१. 'क्बउरं' सेती. २. 'न्द्रसा' स्थात्. ३. 'ऋतुना' स्थात्. ४. 'सच्छन्दं वरतो' ध्वन्यालोके. ५. 'सबीजनस्थ' ध्वन्यालोके. ६. 'हृद्ये विन्ताज्वरो निर्मितः' ध्वन्यालोके. ७. 'योग्यो यः' ध्वन्यालोकलोचने. ८. 'मस्य प्रेक्षा,' 'मस्योत्प्रेक्षा॰' ध्वन्यालोकलोचने.

कचिदुभयरूपा । यथा---

'निष्कन्दामरविन्दिनीं स्थपुटितोहेशां कशेरुस्थलीं जम्बालाविलमम्बु कर्तिमतरा सूते वराही सुतान् । दंष्ट्रायां चतुरर्णवोर्मिपटलैराष्ट्रावितायामियं यस्या एव शिशोः स्थिता वसुमती सा पुत्रिणी पोत्रिणी ॥' अत्र पूर्वार्षे निन्दा, अपराधें तु स्तुतिः ॥

च निहन्यत इति महद्वेशसमिपशब्देनैवकारेण चोक्तम् । कोऽर्थ इति । न खात्मनो न लोकस्य न निर्मितस्येलर्थः ॥ निन्दाद्वारिका स्तुतिरत्र प्रतीयत इति व्याजस्तुतिरिति केचित् । तच्चे न चतुरस्रम् । यतोऽस्याभिधेयस्थैतदरुंकारस्वरूपमात्रपर्यवसायिखेन सुश्चिष्टता । तथा हि---न तावद्यं रागिणः कस्यचिद्विकल्पस्तस्य एषापि इत्येवंबि-धोच्यनुपपत्तः। रागिणो हि वराकी हता इति कृपालिक्षितममक्ष्लोपहतं चानुचितं वचनम् । तुल्यरमणाभावादिति स्वात्मन्यत्यन्तमनुचितम् । आत्मन्यपि हि तदृपासंभा-बनायां रागितायां च पश्चप्रायत्वं स्थात् । नापि नीरागस्य तस्यवंविधविकलपपरिहारै-कव्यापारत्वात् । नन् च रागिणोऽपि कृतश्चित्कारणात् परिगृहीतकतिपयकालवतस्य वा. रावणप्रायस्य वा सीतादिविषये, दुष्टान्तप्रायस्य वा निर्ज्ञातजातिविशेषे कुन्तलादौ किमियं खसौमाग्याभिमानगर्भा तत्त्तुतिगर्भा चोक्तिन भवति । वीतरागस्यापि वा-नादिकाळाभ्यस्तरागवासनादिवासिततयामध्यस्थरवेनापि तां वस्तुतस्तथा परयतो नेयम्-क्तिन संभाव्या । न हि वीतरागो विपर्यस्तान् भावान् पर्यति । न हास्य वीणाकणितं काकरटितकल्पं भौति । तस्मात्त्रस्तुतानुसारेण उभयस्यापीयमुक्तिकपपश्चते । अन्योक्ता-विष ग्राप्तुतः संभवनेवार्थो वक्तवाः । न हि तेजसीत्यमन्योक्तिर्भवति--'अहो धिकृ ते कार्ष्यम्' इति । सं परंत्रस्तुतपरतयेति नात्रासंभवः, कि तर्हि सुश्विष्टतैवेति । सत्यमे-तत्। किंतु न हायं श्लोकः कचित्रवन्ध इति श्रयते, येन तत्प्रकरणानुगुणार्थतास्य परिक-ल्प्यते तस्मादैन्योक्तिरेवेयम् । यस्मादनेन वाच्येन गुणीकृतात्मना निःसामान्यगुणा-बढेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कर्षजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न किंचिदे-बापरं परवतः परिदेवितमेतदिति प्रकारयते । निःसार्मान्येनेति निजमहिमेति विशेष-

 <sup>&#</sup>x27;न' नास्ति लोचने. २. 'ब' ध्वन्यालोके नास्ति. ३. 'शकुन्तलादी' ध्वन्यालो-कलोचने. ४. 'उत स्तुतिगमोंकि' ध्वन्यालोकलोचने. ५. 'न' लोचने तु नास्ति. ६. 'प्रतिभाति' लोचने. ७. 'अप्रस्तुतप्रशंसायामि' लोचने. ८. 'सा' लोचने. ९. 'दप्रस्तुतप्रशंसेय' ध्वन्यालोके. १०. 'न्येति' लोचने.

कचिद्नुभयरूपा। यथा—

'इतो वसित केशवः पुरमितस्तदीयद्विषामितोऽपि श्वरणागताः शिखरिपक्षिणः शेरते ।
इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंवर्तकैरहो विततमूर्जितं मरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥'
अत्र निन्दा स्तुतिर्वा विस्मयोक्तावेवास्तमयत इत्यनुभयरूपा ॥
व्यक्तचस्योक्तिः पर्यायोक्तम् ।

व्यक्तचस्य प्रतीयमानस्यार्थस्य अभिधानं यत्पर्यायेण भक्तचन्तरेण कथनं पर्यायोक्तम् । अत एव चान्योक्तेरस्य भेदः । न हि तत्र गम्यमानस्यार्थस्य भक्तचन्तरेणाभिधानम्, अपि त्वप्रस्तुतद्वारेण तस्याक्षेप इति ।

श्रमिति परिदेवितमिति अमीषां चतुणां वाक्यखण्डानामधस्य क्रमेण पादचतुष्टयतात्पर्यन्तया प्रतीयमानत्वात् । तथा चायं विनिध्ययृह्त्यन्ते धर्मकीर्त्वाचार्यस्य स्टोक इति प्रसिद्धिः । एतदर्थसंसूचकश्चापरो हि स्फुट एव तस्य स्टोको विद्वद्भिः परिपठ्यते । यन्था—'अनध्यवसितावगाहनमनन्पधीशक्तिनाण्यदृष्टपरमार्थतत्त्वमधिकामियोगैरिप। मतं सम जगत्यल्य्धसदृशप्रतिप्राहकं प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव खदेहे जराप् ॥' अवगा-हनमध्यवसितमपि न यत्र, आस्तां तस्य संपादनम् । परमं यदर्थतत्त्वं कोस्तुभादिभ्यो-ऽप्युत्तमम् । अलब्धं प्रयत्नपरीक्षितमपि न प्राप्तम् सदृशमस्य तथाभूतं प्रतिप्राहम् एकैको प्राहो जलचरः प्राणी ऐरावणोचः थवो धन्वन्तरिप्रायो यत्र तदल्यसदृशप्रति-प्राहकम् । इयति चार्थे साम्यादुपमालंकारोऽनन्तरं तु स्वात्मनि विस्पयधामत्याद्धते विश्वान्तिः, परस्य च श्रोतृजनस्यात्यादरास्पद्तया प्रयक्षप्रात्या चोत्साहजननेनैवं भूतमस्यन्तोपादेयं सत्कतिपयसमुचितजनानुप्राहकं कृतमिति स्वात्मनि कृशस्कारिता-प्रदर्शनया धर्मवीरस्पर्शनेन वीररसे विधान्तिरिति मन्तव्यम् । अन्यथा परिदेवितमात्रेण कि कृतं स्थात् । अप्रकाप्वेत्वारित्वमात्मयाविदितं चेतिक ततः स्वार्थरार्थांसम्बान्ति । तदनेन निर्विवादतदीयस्रोकेनैय तदिभप्रायस्य परिदेवितविषयस्य संवेद्यमान-स्वात्वृत्वार्थान्त्यन्तोक्तिते संभाव्यते । तत्रापि चाद्वृतास्वादपुरःसरा वीररसिवश्चान्ति।

 <sup>&#</sup>x27;अप्रस्तुतप्रशंसोपमाळक्षणमळकारद्वयम्' लोचने. २. 'नैवंभूत' लोचने. ३. 'उ-ध्येक्षा' लोचने.

यथा---

'शत्रुच्छेदहढेच्छस्य मुनेरुत्पथगामिनः । रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्मदेशना ॥'

अत्र 'भीष्मेण भागीनो जितः' इति व्यङ्गचस्य 'देशिता धर्मदेशना' इत्यनया भङ्गचा भणनम् ॥

विशेषविवसया भेदाभेदयोगायोगव्यत्ययोऽतिशयोक्तिः । प्रकृतस्यार्थस्य विशेषवर्णनेच्छया भेदस्य व्यत्ययोऽभेदाभिधानं यत्त-दितिशयाभिधानादेकातिशयोक्तिः ।

यथा----

'सुधाबद्धमासैरुपवनचकोरैरनुसृतां किरङ्योत्कामच्छां लवलफलपाकप्रणयिनीम् । उपप्राकाराम्रं महिषु नयने तर्कय मना-गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीतिकरणः ॥' अत्र मुखचन्द्रयोर्भेदेऽप्यभेदः ॥

तानुसंधेयेति । तर्हि यत्र प्रकरणमेव किनिन्नास्ति तत्र कोऽलंकारः । यथा—'निग्तण्ड? दुरारोहम्-' इति । उच्यते । तत्रोभयोरलंकारयोरन्यतरपरिप्रहेण दोषः, नापि सामकं प्रमाणम्, तत्र संकरालंकारो वक्ष्यते । अत्र च शठतरपोटापाटकयोरन्यतरस्याः प्राकरिकत्वाभावाम ज्ञायते । किसियं समासोक्तिकतान्योक्तिरिति संकरालंकार एव । अन्ये त्वाहु:--यत एव प्रकरणापरिज्ञानमत एवात्र प्राधान्येन पाटलोपवर्णने क इव वस्तुपरिपोष इत्यन्यपरत्वे प्रवृत्तिनिवृत्ती प्रत्यपदेशाय शास्त्रमिव श्लोकाः कृत्यन्त इति समासोक्तिपरिप्रहे कृतो दोषाभावः । तस्मादन्योक्तिरेवेयमिति ॥ व्यक्कवस्येति बोग्यतया निर्देशः । अनया अकुधा भणनमिति । देशिताधर्मदेशनेति अक्रुयन्तर-रचितशब्दैरित्यर्थः । तेन यद्रङ्गयन्तरेणोच्यते तद्वयङ्गयम् । यथाप्येकघनरूपतात्मकः प्रकारेण व्यक्त्यं प्रतीयते, न तथा वक्तं शक्यते । क्रमभाविविकल्पप्रभवानां शन्दानां तथाभिधानशक्तरभावात् । यथा गवि शक्के चलति दृष्टे गीः शुक्रुश्वल इति विकल्पो यदेव दृष्टमभ्यासपाठवापेक्षी तदेव विकल्पयति न तु यथादृष्टम् । अशेषवि-शेषावच्छिमस्बस्क्षणाकारतयानुभवस्योत्पत्तेः । तथा अभिन्नासंसप्टत्वेन दर्षः भेदसं-र्गाभ्यां विकल्पयति । निरंशस्य वस्तुनो भेदसंसर्गयोरभावात् । तौ हि विकल्पसीष व्यापारः । स श्रमित्रमपि वस्तु गीः श्रुक्षबल इत्येवं भिनित्त । नित्रमपि पदार्यजात-मयं गौरयमपि गौरिलेवं संसजिति ॥ अमेदामिधानमिति । गौष्या क्रयेखर्थः ॥

यथा वा----

'अयि' दियर किं न पेच्छिसि आयाम्नं किं मुहा पलोएसि । जायाएँ बाहुमूलम्मि अद्धयन्दाण परिवाडिम् ॥'

अत्र नखार्धचन्द्राणाम् ॥

अभेदस्य व्यत्ययो भेदो द्वितीया।

यथा----

'अण्णं लडहत्तणयं अण्ण चित्र कावि वत्तणच्छाया । सामा सामण्णपयावइस्स रेह चिय न होइ ॥' अत्र लटभत्वादेरभिन्नम्यैव भेदेनाभिधानम् ॥ योगस्य संबन्धम्य व्यत्ययोऽसंबन्धम्तृतीया ।

यथा---

'मिल्लकामालभारिण्यः सर्वोङ्गीणार्द्रचन्दनाः । श्रौमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ॥'

अत्राभिसारिकाणां लक्षणिकयायोगेऽपि ज्योत्स्नाबाहुल्योत्कर्षविवक्षया-योग उक्तः।

यथा वा---

'अपाक्ततरले हशौ मधुरवक्रवर्णा गिरो विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं मुखम् । इति स्फुरितमङ्गके मृगदृशां स्वतो लीलया तदत्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ॥'

अत्र मदोदयस्य लक्षणेऽपि स्वाभाविकविश्रमाणामुत्कर्षविवक्षया लक्षणस्यायोग उक्तः॥

- 'श्रयि देवर कि न प्रेक्षसे आकाशं (आयासं वा) कि मुधा प्रलोकयित । जायाया बाहुमूळेऽर्धचन्द्राणां परिपाटीम् ॥' [इति संस्कृतम् ।]
- २. 'अइ दिअर कि ण' गाथासप्तशत्याम्.
- 'भन्यत्सीकुमार्यमन्यैव कापि वर्त्तनच्छाया ।
   श्यामा सामान्यप्रजापते रेखीव न भवति ॥' (इति संस्कृतम् ।)
- ४. 'अण्णा' का॰ प्र॰. ५. 'पञाबद्गो' का॰ प्र॰.

एवम् ---

'ऍसो वि ण सच्चविओ जीसे पसरन्तपहावारुणराओ । मज्झणतम्बेसु भओ तह मदातम्बेसु लोयणेसु शमरिशो ॥'

इति ।

अयोगस्य व्यत्ययो योगश्चतुर्थी ।

यथा---

'पश्चात्पर्यस्य किरणामुदीणं चन्द्रमण्डलम् । प्रायोऽत्र हरिणाक्षीणामुदीणां रागसागरः ॥' अत्रानुद्गते चन्द्रे रागसागरवृद्धेरयोगेऽपि चन्द्रस्योद्दीपनविभावनाति-क्रायप्रतिपादनार्थे योग उक्तः ।

यथा वा---

'पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्गचः । रूपं समुन्मीलितसद्विलासमस्रं विलासाः कुसुमायुधस्य ॥'

तथा---

'न तज्जलं यन सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद्यदलीनषट्पदम् । न षट्पदोऽसौ कलगुञ्जितो न यो न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥' अत्र वराङ्गनादीनां पङ्कजादीनां च निःशेषतया पुरजलादिन्याप्तेरयो-गेऽपि योग उक्तः ।

यथा वा---

'उदयित विततोर्ध्वरिमरज्ञाविहमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम् । वहित गिरिरयं विलम्बिधण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥' अत्र वारणेन्द्रलीलां गिरिर्वहतीत्यसंबन्धेति संबन्धः । यद्वा गिरिवार-णेन्द्रगतयोर्लीलयोर्भेदेऽप्यैक्यमध्यवसितम् ।

प्वमिति । मञ्जनाताष्रयोलींचनयोर्भदरागं मदाताष्रयोः कोपोपरागे च १. 'एषोऽपि न ''''यस्याः प्रसरत्पक्षवारुणरागः । मञ्जनताष्रेषु भवस्ताथा मदाताष्ट्रेषु लोचनेषु '''' ॥' [इति संस्कृतम्।] २. 'किरणानुदीर्ण' स्थात. यथा वा---

'दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगण् येषाम् । रमयन्ति जगन्ति चिरं कथमिव कवयो न ते वन्द्याः ॥' अत्र दिवंगतकविगुणानां रमणायोगेऽपि योग उक्तः । तथा—

'द्ध्दये चक्षुषि वाचि च तव सैवाभिनवयौवना वसति । वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥'

भन्नैकस्य युगपदनेकवृत्तित्वायोगेऽपि योग उक्तः ॥ एवंविधे च सर्वत्र विषयेऽतिदायोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते । तां विना प्रायेणालंक-रणत्वायोगादिति न सामान्यमीलितैकावलीनिदर्शनाविशेषाद्यलंकारोप-न्यासः श्रेयान् ॥

# विवक्षितस्य निषेध इवोपमानस्याक्षेपश्चाक्षेपः।

विशेषिववक्षयेत्यनुवर्तते । वक्तमिष्टस्य प्राकरणिकत्वात्प्रधानस्याश-क्यवक्तव्यत्वमैतिसिद्धत्वं वा विशेषं वक्तुं निषेध इव न तु निषेध एव । निषेधमुखेन विशेष एव तात्पयीदित्येक आक्षेपः । उपमानस्य च य आक्षेपिस्तरस्कारः सोऽन्यः।

लक्ष्यमाणेऽि लक्षणायोगो दर्शनीयः ॥ अलंकरणत्वायोगादिति । तथा बाह— 'सैषा सर्वेद दकोक्तिरनयाथों विभाव्यते । यलोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारो-ऽनया विना ॥' इति ॥ सामान्येति । 'मालिका—' इत्यादौ सामान्यम्, 'अपाङ्गतरले' इति 'ऐसोवि' इत्यनयोमीलितम्, 'पुराणि' इति 'न तज्जलम्' इत्यनयोरेकावली, 'उद-यति—' इत्यादौ निदर्शना, 'दिवमप्युपयातानाम्' इति 'हृदये चक्षुषी' इत्यनयोविशेष-खालंकारो यथान्यैः प्रदर्शितस्तथा न दर्शनीय इति ॥ अद्याक्यवक्तव्यत्वमिति । वक्ष्यमाणविषयतामाह । अति।सिद्धत्वमिति । अतिप्रसिद्धत्वम् । अनेन उक्त-

१. 'गिर: कथमिइ' कहटे. २. 'अतिप्रसिद्धत्वं' का० प्र०.

 <sup>&#</sup>x27;सर्वत्र' ध्वन्याकोके. 'यातिशयोक्तिरुक्षिता सैव सर्वा' लोचने व्याख्यो-पकम्मात् 'श्वेव सर्वात्र' इति पाठो भवेत्. २. 'एसं।' मूळे.

निषेघो यथा--

'अहं त्वा यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्सुका ततः। इयदेवास्त्वतोऽन्येन किमुक्तेनाप्रियेण ते॥' अयं वक्ष्यमाणपैकरणहृदयो निवेघात्माक्षेपः। उक्तविषयोऽपि यथा—

'ज्योत्स्ना मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकान्तद्रवः कर्पूरं कदली मृणालवलयान्यम्भोजिनीपल्लवाः । अन्तर्मानसमास्त्वया अभवता तस्याः स्फुलिङ्गोत्कर-व्यापाराय भवन्ति इन्त किमनेनोक्तेन न ब्र्महे ॥' उपमानाक्षेपो यथा—

'तस्यास्तिन्मुखमस्ति सौम्य सुभगं किं पार्वणेनेन्दुना सौन्दर्यस्य पदं दशौ च यदि ते किं नाम नीलोत्पलैः। किंवा कोमलकान्तिभिः किसल्यैः सत्येव तत्राधरे दी धातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्वपूर्वो ब्रहः॥'

यथा वा---

'गर्वमसंवाद्यमिमं लोचनयुगलेन वहिस कि भैमे । सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरः सु ननु नीलनलिनानि ॥' अत्र लोचनयुगलस्योपमानीकृतस्याक्षेपः ।

यथा वा---

'अहमेव गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल तात मा स्म हप्यः। नतु सन्ति भवादशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्वचनानि दुर्जनानाम्॥' अत्र हालाहलस्योपमानस्याक्षेप इति न प्रतीपमलंकारान्तरम्॥

विषयतामाह । 'विभुक्तेनाप्रियेण ते' इति त्वददर्शनास्तास्ता अवस्था या वक्तुमपि न शक्यत इत्यस्मार्थस्य प्रतिपत्तये ॥ किमनेनेति । त्वदप्राप्ती ज्योत्मादयः स्फुलिङ्गव्या-

 <sup>&#</sup>x27;मरण' स्थात्. २. 'बे' वामनकाव्यालंकारे. ३. 'चेत्' वामनासंकारवृत्ती.
 'महे' रहटे.

१. 'किमुक्ते' मूले. २. 'नात्तास्ता' स्यात्.

## अर्थानां विरोधाभासो विरोधः।

जातिगुणिकयाद्रव्यरूपाणां पदार्थानां सजातीयेन विजातीयेन वा वस्तुवृत्त्या विरोधेऽपि परस्परप्रतिबन्धरुक्षणी व्याघातरुक्षणी वाद्यो विरोधस्तद्वदाभासमानो विरोधः।

तत्र जातेर्जीत्या यथा--

'एकस्यामेव तनौ विभार्त युगपन्नरत्वसिंहत्वे । मनुजत्ववराहत्वे तथैव यो विभुरसौ जयति॥'

गुणेन यथा---

'द्रोणाश्वत्थामयेमेशु श्रुत्वा श्रुत्वा द्वयं स्थितम् । ब्राह्मण्यमथ शौर्थं वा को नु चित्रीयते पुमान् ॥'

क्रियया यथा—'सिंहोऽपि परिभूयते।'

द्रव्येण यथा---

'सुजित च जैगदिदमवित च संहरित च हेल्यैव यो नियतम् । अवसरवशतः शफरो जनार्दनः सोऽपि चित्रमिदम् ॥'

गुणस्य गुणेन यथा---

'सत्यं त्वमेव सरलो जगित जराजनितकु जमावोऽपि । ब्रह्मन्परमसि विमलो वितताध्वरधूममलिनोऽपि ॥'

क्रियया यथा----

'पेशैलमपि खलवचनं दहतितरां मानसं संतत्त्वविदाम् । परुषमपि सुजनवाक्यं मलयजग्सवत्प्रमोदयति ॥'

पारहेतवस्तस्या भवन्तीत्यतिप्रसिद्धोऽयम्थं इत्यस्य प्रतिपादनाय ॥ व्याघात इति । एकतरप्रतिवन्धरूपः ॥ तद्वदाभासमान इति । अयं भावः—विशेषविवक्षयेत्यत्राव्यनुवर्तमानन्वात्, यत्र भावान्तरेभ्यो विशेष्ट्यं ख्यापियतुमामुखे विरोधप्रतीतिकारि
न तु विरोधपर्यवसायि वचस्तत्रायं विरोधार्ककारः, यत्र पुनः परिहारासंभवस्तत्र
व्याहत दोष इति ॥ सत्यं त्वमेचेति । अत्र सरलविमलशब्दयोरेकार्थत्वात् शिष्टता
न समसीति संकराशद्वा न कार्यो । चेतसो हि सरलकादिमलकाब सोऽपि सरलक

१. 'रामेषु स्यात्' २.'महदिद' का० प्र०. ३. 'पेलव' का० प्र०. ४. 'सतत्त्वतत्त्वशब्दी पर्यायो' का० प्र० टी०.

द्रव्येण यथा---

'क्रौञ्चाद्रिरुद्दामदृषदृढोऽसौ यन्मार्गणानर्गलञ्चातपाते । अभूजवाम्भोजद्लाभिजातः स भार्गवः सत्यमपूर्वसर्गः ॥'

क्रियायाः क्रियया यथा---

'बालमृगलोचनायाश्चरितमिदं चित्रमत्र यदसौ माम् । जडयति संतापयति च दृरे हृदये च मे वसति ॥'

द्रव्येण यथा---

'सीतां ददाह नैवामिर्हिमं दहित भूरुहः। ताप्यन्ते शशिना चित्रं विरहे कामिनो भृशम्॥'

द्रव्यस्य द्रव्येण यथा---

'समदमतङ्गजमदजलनिःसङ्गतरङ्गिणीपरिष्वङ्गात् । क्षितितिलक त्वयि जटजुषि शंकरजूटापगापि कालिन्दी ॥'

एवं दश मेदाः । एषु परस्परप्रतिबन्धो विरोधः ।

व्याघातो यथा---

'अप्यसज्जनसांगत्ये न वसत्येव वैकृतम् । अक्षालितविशुद्धेषु हृदयेषु मनीषिणाम् ॥

अत्र क्षालनामावे विशुद्धिव्यहिन्यते ।

यथा वा---

'महर्धिनि कुले जन्म रूपं स्मरसुद्ध्यः । तथापि न सुखप्राप्तिः कस्य चित्रीयते न घीः ॥'

तथा---

'स एकबीणि जयति जगन्ति कुसुमायुषः । हरतापि तनुं यस्य शंभुना न हृतं बलम् ॥'

विमलः ॥ विमायनेति । 'अप्यसञ्जनसांगले' इलादी विभावना, 'महर्षिनि' इति
१. 'निस्पन्द' का॰ प्र॰.

तथा---

'कर्पूर इव दम्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने । नमोऽस्त्ववार्यवीर्याय सस्मै कुँसुमधन्वने ॥'

एषु कारणसामग्र्ये फलाभावो व्याहन्यते ।

यथा वा---

'सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वयं कातराः सा विनं परिणाहिनं स्तनभरं धत्ते सस्तेदा वयम् । साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयं दोषैरन्यजनाश्रितैरपटवो जाताः स्म इत्यद्भुतम् ॥' अत्रान्यदेशस्थितेन कारणेनान्यदेशस्थकार्योत्पादो व्याहन्यते । यथा वा—

'दिशामलीकालकभक्ततां गतस्वयीवधूकर्णतमालपल्लवः । चकार यस्याध्वरधूमसंचयो मलीमसः शुक्कतरं निञ्जं यशः ॥' अत्र मलीमसेन शुक्कतरीकरणं व्याहन्यते । तथा—

'आनन्दममन्दिममं कुवलयदललोचने ददासि त्वम् । विरहस्त्वयैव जनितन्तापयतितरां शरीरं मे ॥' अत्रानन्ददानं शरीरतापेन व्याहन्यते । 'शिरीषादिष मृद्वङ्गी केयमायतलोचना । अयं क च कुकूलामिर्केकशो मदनानलः ॥' अत्र मार्दवं कार्कश्येन व्याहन्यते ।

'स एकः' इति 'कर्पूर इव' इति च त्रिषु विशेषोक्तिः, 'सा बाला' इत्यादावसंगतिः, 'दिशामलीकालक' इति 'शिरीषादपि' इति 'आनन्दममन्दमिमम्' इति 'विपुक्तेन' इति

१. 'मकरकेतवे' का॰ प्र॰. २. 'पीतोन्नतिमत्पयोधरयुगं' वामनवृत्ती. ३. 'केय' का॰ प्र॰. ४ 'दु:सहो मलयानिलः' का॰ प्र॰.

तथा---

'विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पिरे युगक्षये । मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरिश्वयैकतमयैक्कया दशा ॥' अत्र हीनेन गुरुकार्यकरणं व्याहन्यते ।

> 'किं ददातु किमश्रातु भर्तव्यभरणाकुलः । उदारमतिराप्तेऽपि जगत्रितयमात्रके ॥'

अत्राधिकेन स्वल्पकार्याकरणं व्याहन्यते । यथा वा----

'अहो विशालं भूपाल भुवनत्रितयोदरम् । माति मातुमशक्योऽपि यशोराशिर्यदत्र ते ॥' अत्र मानाशक्यत्वेन मानं व्याहन्यते । तथा—

'भवत्संभावनोत्थाय परितोषाय मूर्छते । अपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥' अत्राङ्गानामतिविषुलतया परितोषाभानं व्याहन्यते । यथा वा—

'हशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति हशैव याः। विरूपाक्षस्य जियनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः॥' अत्र हशैव दाहो जीवनं च व्याहन्यते। यथा वा—

धैवलोसि जड़ वि सुन्दर तह वि तए मज्झ रिक्षयं हिययम् ।
रायभरिए वि हियए सुहय निहित्तो न रत्तोसि ॥
अत्र धवलेन रक्षनं रागभृतहृदयेनारक्षनं च व्याहन्यते ॥ एवं
च विभावनाविशेषोत्त्यसंगतिविषमाधिकव्याघातातद्गुणाः पृथगलंकार'कि दशतु' इति च पश्चसु विषमम्, 'अहो विशालम्' इति 'भग्तसंभावनोत्थाय' इति च
द्वयोरिषकम्, 'दशा दग्धम्' इति व्याघातः, 'धवलो दिसे' इस्त्रातद्भुणश्चेति पृथगलंकारा न

 <sup>&#</sup>x27;धवलोऽसि वर्णपि सुन्दर तथापि खया मम रिक्षतं हृदयम् ।
 रागमरितेऽपि हृदये सुभग निहिनो न रक्तोऽसि ॥' [इति संस्कृतम् ।]

त्वेन न वाच्याः । विरोध एवान्तर्भावात् । उक्तिवैचित्र्यमात्राद्भेदे च लक्षणकरणेऽलंकारानन्त्यपसङ्गः ॥

सहार्थपलाद्धर्मस्यान्वयः सहोक्तिः। 🥆

धर्मस्य कियागुणलक्षणस्य सहार्थसामध्यीचोऽन्वयः प्रतिपाचतेऽर्था-दनेकेषु वस्तुषु सा सहोक्तिः ।

क्रियालक्षणा यथा---

'रघुर्भृशं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमी सह सैनिकाश्रुभिः । निमेषमात्रादवधूय तद्यथां सहोत्थितः सेनिकहर्षनिःस्वनैः ॥' गुणलक्षणा यथा—

> 'सह दीर्घा मम श्वासैरिमाः संप्रति रात्रयः । पाण्डुराश्च ममैवाङ्गः सार्ध ताश्चन्द्रभूषणाः ॥'

श्चिष्टविशेषणस्प्रमानधीः समासोक्तिः।

स्ठेषवद्भिरुपमेयविशेषणैयांपमानस्य प्रतीतिः सा समासेन संक्षेपेणार्थ-द्वयकथनात्समासोक्तिः।

वाच्या इति ॥ रघुर्भृद्दामिति । अत्र रघुगता पतनिकया शाब्दी । अश्रुगता व्र सहार्षसामध्याद्वसीयते ॥ एवं गुणोदाहरणेऽप्यूख्यम् । अत्राभिधाव्यापाराद्धर्मः नोभयान्वयिनः प्रतीयन्ते, प्राकरणिकत्वाप्राकरिणकत्वाभ्यां चोपमानोपमेयभावः, तेनास्याः सहोक्तेनीपमादावन्तर्भावः । तथा ख्रुपमायामुभयोहपमानोपमेययोरनुया-ियत्वं धर्माणामिव वत्याद्यभिधाव्यापारादप्रतीयते, इह तु ताहशोऽभिधाव्यापारो नोप्यभ्यते तेनात्रोपमात्वाभावः ॥कश्चित्तु—'समासोक्तिः सहोक्तिश्च नालंकारतया मता । भलंकारान्तरत्वेन शोभाश्चन्यतया तथा ॥' इति सहोक्तिरलंकारो न भवतीति प्रतिपादय-ित । तत्र शोभाश्चन्यतया तथा ॥' इति सहोक्तिरलंकारो न भवतीति प्रतिपादय-ित । तत्र शोभाश्चन्यत्वं हद्यत्वं तत्र चोपमादयोऽप्यलंकारा न भवन्तिति सर्वसंमन्तमेष । भहरात्वे च शिष्येण सहोपाध्यायः पठति, पुत्रेण सह पिता तिष्ठतीत्यादौ सहोक्तिमां भवतु । 'सह दिअसनिसाहिं दीहरा सासदण्डा सह मणिवलएहिं बाहभारा गलन्ति । तह सहल विओए तीए खेम्बरीए सह य तनुलदाए दुव्वला जीविदासा ॥' इत्यादौ तु हस्तत्वे किमिति नेष्यते ॥ अथ तत्र परस्परसाम्यसमन्त्रयो मनोहारितानिवन्धनमिति प्र-

 <sup>&#</sup>x27;सह दिवसनिशाभिदींघी: श्रासदण्डाः सह मणिवलयैबीष्पघारा गलन्ति ।
 तव सुभग वियोगे तस्या उद्वेगशीलायाः सह च तनुलतया दुर्वला जीवताश्चा॥'
[इति च्छाया].

२. 'तीभ उब्बिमिगरीए' का० प्र०.

यथा---

'उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम् । यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्गलितं न लक्षितम् ॥' अत्र निशाशशिनोरुपमेययोरुपोढरागादिसंश्लिष्टविशेषणबलानायकयो-

रुपमानयोः प्रतीतिः ॥

तीयमानोपमास्वरूपं नातिवर्तेत इत्युपमैवंष्यते । हन्त तिहं रूपकापहुखप्रम्तुतप्रशंसाद-योऽपि पृथङ् वक्तव्याः । तत्राप्युपमानोपमेयभावप्रतीतेरूपमैवकालंकारो वाच्यो नालं-कारान्तरम् । यदाह वामनः--- 'प्रक्रिवस्तुप्रमृतिरुपमाप्रपद्यः' इति ॥ अथ रूपकादिषु तत्त्वारोपादिलक्षणं विशेषमङ्गीकृत्य रूपकादिव्यवहारः प्रवर्लने । तीर्हं महोत्त्यादावीप महार्थमामर्थ्यावसिनसाम्यसमन्वयो विशेषः समम्तीति सहोत्तयादिभिः किमपराद्वभित्यरं बहुना ॥ उपोढरागेणेति । उपोडो धृतो रागः सांध्योऽर्काणमा, प्रेम च येन । विलो-लास्तारका ज्योनींषि, नेत्रविभागाथ यत्र । तथीत झटित्येव, प्रेमरभमेन च । गृहानमा-भासितम् , परिचुम्बितुमाकान्तं च । निशाया मुखं प्रारम्भः , बदनकोकनदं च । यथेति । यथा झटितिग्रहणेन, प्रेमरभमेन च । तिमिरं न अञ्चकाश्व मृक्ष्मा अंशवन्तिमरांशुके 🕫 हिमशक्लीकृत तमःपटलम् , निमिरं वांगुकः नीलजालिका नवीदा प्रौदवधृचिना । नतु तिमिरमेवांशुकमिति व्याख्येयम् । एकविषयमपकवापनेः । गगाइक्तवात्मंभ्याकृतात् . तदनन्तरं प्रेसरूपाच हेतोः । पुरोऽपि पूर्वस्यां दिशि, अप्रे च । गाँछत प्रशान्तम् , पतितं व । तया राज्या करणभूतया । समस्तं मिश्रितम्पलक्षणन्वेन वा । न लक्षितं रात्रिपा-रम्भोऽसौ इति न ज्ञातम् । तिमिरञ्जवर्लनाञ्दर्शने हि रात्रिमुखर्मित लोकेन रुक्ष्यते, न तु स्फूटे आलोके । नायिकापक्षे तृ तयेति कर्तपट गत्रिपक्षेऽपिशब्दो लक्षितमित्यम्या-नन्तरम् । अत्र च नायकेन पश्चाहतेन चम्बनोपकमे पूरी नीलांगुकम्य गलन पतनम् । यदि वा पुरोऽप्रे तथा गृहीतं नायकेन मुर्खामति संबन्धः । एतस्याश्र समामोक्तेने श्रेष-मन्तरेण विविक्तविषयता उपलभ्यते टांत श्रेषेण सह संकराशक्षा न कार्या । येषां ह्याउं-काराणां विविक्तविषयतयाऱ्यात्मलाभः संभवति तेषामेव परम्परमंकीर्यमाणतायां संकः रता युक्ता । यथा विरोधव्यतिरेक्योः श्रेषस्य च । श्रेषाभाषेऽपि हि 'एकस्यामेव तनौ-' इलादी विरोधो 'यम्यावर्जयतो निलम' इलादी व्यतिरेकथ दृश्यते । विरोधव्यतिरेका-भावे च 'अमानुदयमारूढः' इत्यादाँ श्वेपश्चीत । भवत् विरोधश्वेषयोः श्वेपव्यतिरेक्योश्च संकरत्वम् । समासोक्तिन्त् समानविद्योषणाभिश्वायिभिः श्रेषपदैरेवात्मानं प्रतिलभन इति नास्या विविक्तो विषय उपलम्यते । श्रेपापवादेनैवास्याः प्रश्नेरिति ॥ नायकयोरिति ।

१. 'लिनांगु' इति म्यान : 'संविलनांगु' 'वन्यालोकलोचने.

स्वभावाख्यानं जातिः।

अर्थस्य तादवस्थ्यं स्वभावः । स च संस्थानस्थानकन्यापारादिस्तस्य वर्णनं जातिः ।

तत्र संस्थानं यथा-

'पर्याणस्खिलतिस्फिजः करतलोत्क्षिप्तोत्तरीयां बला बल्गद्भिस्तुरगैर्गता विधुरतामज्ञातवल्गामहाः। नेपथ्यैः कथयन्ति भूपतेनयाहुःश्लिष्टसंपादिते-

र्निर्रुक्ष्यार्पितचक्षुषः परिचयोपात्तां श्रियं श्रोत्रियाः ॥'

स्थानकं यथा---

'स दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुप्टिं नतां समाकुञ्चितसञ्यपादम् । दद्शे चक्रीकृतचारुचापं प्रहर्तुमभ्युद्यतमात्मयोनिम् ॥' व्यापारो यथा—

'ऋजुतां नयतः सारामि ते शरमुत्सङ्गनिषण्णधन्वनः । मधुना सह संमिताः कथा नयनोपान्तविलोकितं च तत् ॥'

नायकथ नायिका चेन्येकशेषः॥ ताद्वस्थ्यमिति। मा अनुभवेकगोचरा अवस्था
यस्य म इत्यस्य भावम्नाद्वस्थ्यमिति। अयमर्थः—कांवप्रतिभया निर्वकत्पकप्रत्यक्षकत्पया
ांवपर्याकृता वस्तुस्वभावा यत्रोपवर्ण्यन्ते म जातिर्विषयः। एवं च 'अलंकारकृतां येपां
स्वभावोक्तिरलकृतिः। अलंकार्यत्या तेपांकिमन्यद्वशिष्यते ॥'इति यन्केथित्प्रतिपादितम् ,
तांवरस्तमेव । वस्तुनो हि मामान्यस्वभावो लोकिकोऽथें।ऽलकार्यः। कांवप्रतिभामंरम्भविशेषविषयम् लोकोत्तराथे।ऽलंकरणामात् ॥ तथा चाह— उच्यते वस्तुनस्तावद्वैरूप्यमिह विद्यते । तत्रकमन्यगामान्य यद्विकत्पंकगोत्तरः॥ म एव मर्वशब्दानां विषयः परिकीर्तितः। अत एवाभिधीयन्ते ध्यामल बोधयन्त्यत्यम् ॥ विशिष्टमस्य यद्व्य तत्प्रत्यक्षस्य
गोचरः। स एव सन्कविगिगं गोचरः प्रतिभाभुवाम्॥' यतः 'रसानुगुणशब्दार्थिचन्तास्तिमितचेतसः। क्षणं स्वरूपस्पशित्या प्रजेव प्रतिभाभवाः॥ साहि चक्षुभगवतस्तृतीयमिति गीयते। येन साक्षात्करोत्येष भावांक्रैकाल्यर्वातनः॥ अस्य स्वभावस्योक्तिर्या सालंकारत्या मता। यतः साक्षादिवामान्ति तत्रार्थाः प्रतिभापिताः॥' यथा। क्रुजुतामित्यादि। 'सामान्यसु स्वभावो यः सोऽन्यालंकारगोचरः। अष्टमर्थमलंकर्तुमन्यथा को
हि शक्रुयात्॥ वस्तुमात्रानुवादस्तु पूर्णकफलो हि यः। अर्थदोषः स दोषकृरपृष्ट इति गी-

१. 'याञ्चला' स्यात्. २ 'तनया दु:-' इति स्यात्.

स्तुतिनिन्दयोरन्यतरपरता व्याजस्तुतिः । खुतेर्निन्दापरता निन्दायाश्च स्तुतिपरता यत्रोच्यते सा व्याजरूपा व्याजन वा स्तुतिः व्याजस्तुतिः ।

यथा---

'दिनमवसितं विश्रान्ताः सस्त्वया मरुकूप हे
परमुपकृतं शेषं वक्तुं हिया वयमक्षमाः ।
भवतु सुकृतैरध्वन्यानामशेषजलो भवानियमपि धनुष्ठाया भूयात्तवोपतटं शमी ॥'
'किं वृत्तान्तैः पर्यहर्गतैः किं तु नाहं समर्थस्तूर्णी स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वमावः ।
गेहे गेहे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठचामुन्मत्तेव अमित भवतो वल्लभा हन्त कीर्तिः ॥'
वाक्यस्यानेकार्थता श्लेषः ।
पदानामेकार्थत्वेऽपि यत्र वाक्यस्यानेकार्थता स श्लेषः ।
यथा—

'दिशः प्रसादयन्नेष तेजोिभः प्रस्तैः सदा । न कस्यानन्दमसमं विद्धाति विभाकरः ॥' अत्राभिधाया अनियन्त्रणात् द्वावप्यर्कभूषौ वाच्यौ ॥

यते ॥' व्याजकपेति । छद्मक्या निन्दाद्वारिकेत्यर्थः ॥ व्याजनित । परमार्थन तु निन्देवेत्यर्थः । यनु निन्दापृविकायां स्तृतां केनिचदुदाहतम्—'आसीन्नाथ पितामही तव मही माता ततोऽनन्तरं जाता संप्रति साम्बुराशिरशना जाया कुलोङ्ग्तये । पृणं वर्षशतं भिव्यति पुनः सैवानवद्या खुषा युक्तं नाम समप्रनीतिविद्यां कि भूपतीनां कुले ॥' इति, तदस्माकं प्राम्यं प्रतिभाति । अत्यन्तासभ्यस्पृतिहेतुत्वात । का चानन स्तृतिः प्रकृता लं वंशकमेण राजेति हि कियदिदमित्येवंप्राया व्याजस्तुतिः सहद्यगोष्टीषु निन्दितेत्युपेक्ष्यं ॥ अनेकार्यतिति । विभां करोतीत्येकमेव हि यौगिकमर्थं प्रतिपादयन् विभाकरशब्दः साधारणार्कमूपलक्षणार्थद्वयप्रतिपादको भवतीति दिगादिशब्दा अप्येकार्थप्रतिपादका एव सन्तोऽनेकार्थाः । तयाहि—दिग्लक्षण एक एवार्थ एकत्र, ककुभोऽन्यत्र तत्थाः प्रजाः । प्रसादनं प्रकाशनम्, हर्षाधानं च । तेजी ज्योतिः, प्रतापथ ॥ अभिधाया अनि-

उत्कर्षापकर्षहेत्वोः साम्यस्य चोक्तावनुक्ती चोपमेयस्याधिक्यं व्यतिरेकः।

उपमेयस्य प्राकरणिकस्य यदाधिक्यमर्थादुपमानात्स व्यतिरेकः । स चोत्कर्षापकर्षहेत्वोः क्रमेण युगपद्वोपादाने त्रिविधायामुक्तौ युगपदनुक्तौ चैकविधायां चतुर्विधः । पुनश्च साम्यवाचकस्योक्तावनुक्तौ वाष्टमेदः ।

यथा---

'यस्यावर्जयतो नित्यं रिपूनप्युज्जवलेर्गुणैः । लक्ष्यते नेतरस्येव गाम्भीर्यैकनिधेः स्मयः ॥' अत्र गाम्भीर्येकनिधित्वमुपमेयोत्कर्षहेतुरुक्तः । 'तुच्छस्यान्यजनस्येव न स्मयो हन्त लक्ष्यते'

इत्यत्रैव पाठे तुच्छत्वमुपमानापकर्षहेतुर्भवति ।

'असिमात्रसहायोऽयं प्रभूतारिपराभवे । नैवान्यतुच्छजनवत्सगर्वोऽयं धृतेनिधिः॥'

अन्नोपमानोपमेयगतौ युगपदुत्कर्षापकर्षहेतू उक्तो ।

'शीर्णपर्णाम्बुवाताशा कष्टेऽपि तपसि स्थिता ।

समुद्रहन्ती नापूर्व गर्वमन्यतपस्तिवत् ॥'

अत्रोत्कर्षापकर्षहेत्वोर्द्वयोरप्यनुक्तिः । एवं साम्योक्तौ चत्वारो भेदाः । साम्यानुक्तौ यथा---

'नवीनविश्रमोद्भेदतरिक्कतगितः सदा । मुखेन स्मितमुग्धेन जयत्येषा सरोरुहम् ॥' अत्रोपमेयोत्कर्षः । इवादिपदविरहातु साम्यस्थानुक्तिः । अत्रैव

यम्मणादिति । द्वयोरम्बर्थयोः प्राकर्गणकतया विविधितत्वादिति भावः ॥ उपमेयस्या-धिक्यमिति । न तूपमानस्य ॥ यसु—'क्षाणः क्षाणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवर्षते सत्यम् । विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवित् यातं तु ॥' इत्यादावुपमानस्योपमेयादाधि-धिक्यमिति केनिचदुक्तम् , तद्युक्तम् । यौवनगतास्थैर्यस्य हि अत्राधिक्यं विविधितमिति

१. 'महाधृतिः' का० प्र०.

९, 'नितराम' का० प्र०; 'नित्यम्' सा० द०.

'विडम्बयित वक्रेण निश्येव स्मितमम्बुजम्' इति पाठपरिणामे उपमानापकर्षः । 'आननेनाकलक्केन जैयतीन्दुं कलक्कितम्'

अत्र युगपदुत्कषीपकर्षी ।

'अहो विडम्बयत्येषा वदनेन सरोरुहम्'

अत्रोत्कर्षापकर्षहेत्वोरनुक्तिः । साम्यं त्वाक्षेपात्सर्वत्र प्रतीयते । क्षेप-व्यतिरेकस्तु संकरालंकारविषय इति तत्रैवोदाहरिष्यते ॥

विशेषस्य सामान्येन साधर्म्यवधर्याभ्यां समर्थनमर्थान्तरन्यासः। साधर्म्येण वैधर्म्येण वा विशेषो यत्र सामान्येन समर्थ्येते सोऽर्थान्तर-स्येव न्यसनमर्थान्तरन्यासः।

तत्र साधर्म्येण यथा--

'रथस्थमान्नोक्य रथाङ्गपाणि स्थाने स्थिता श्रीरिति सोऽभिदध्यौ । वैराणि कार्योपनिबन्धनानि निर्मत्सरा एव गुणेषु सन्तः॥' वैषम्येण यथा—

'अन्ययान्यविनतागतिचत्तं चित्तनाथमभिशक्कितवत्या । पीतभूरिसुरयापि न मेदे निर्वृत्तिहिं मनसो मदहेतुः॥'

यथोक्तनेव श्रेयः ॥ संकरालंकारविषयतीति । श्रेषव्यतिरेकयोरन्यतापि लब्धसत्ता-कलादिति भावः । तनथ तद्वेदा अत्र न प्रदर्शयितुमुचिताः । 'यद्ययमुपमचरितमधापि तव नाच्युतस्तुलां लभते । स हरिनांन्ना देवः स हरिवीरम्नुरगनिवहेन ॥' इत्यादयम्नु श्रिष्टोक्तियोग्यस्य पृथगुपादानं ये भदाः संभवति उक्तलक्षणेनेव संगृहीताः, तत्र हि एकस्य पदस्य द्विरुपादानात्र श्रेषः । उपमानात्तृपमेयस्याधिक्यमस्ताति व्यतिरेको भवत्येव ॥ अर्थान्तरस्येवेति । यत्र हेतोहेतुमता सह व्याप्तिगृहलात्कथिन्यत्रीयते, न तु स्पष्टमवभासते, तत्राधीन्तरस्येवासमानजातीयस्य वस्तुनो यन्त्रसमसावधीन्तरन्यासः । न तु यदात्कृतकं तदनित्यमित्यवयायमित्यर्थः ॥ नन्त्वन्योक्तिनिदर्शनाभ्यां नायं भिद्यते । तथा हि—'ऐरावणं स्पृशति—' इत्यादावन्योक्ती विशेषेण महेन्द्रज्ञान्तेन वाच्येन लघुक्तेन कथित्युक्तं हेते दित सामान्यं गम्यमानं समर्थते । तथा 'होड न गुणाणुराओ' इत्यादां

५. 'निन्दतीन्दुं कर्लाङ्गनम्' का० प्र०.

१. 'पय इनीति' स्यात.

## स्तुत्वे संशयोक्तिः ससंदेहः।

स्तुत्ये अस्रंकारान्तरगर्भीकारेण प्रस्तुतवस्तुवर्णनार्थे संशयस्योक्तिर्नि-र्णयान्ता अनिर्णयान्ता वा भेदकस्यानुक्तावुक्ती वा ससंदेह: ।

निदर्शने दृष्टान्तेन दार्ष्टान्तिकं समर्थ्यते, तेनास्य लक्षणस्यातिव्याप्तिः । सत्यम् । उभय-त्रापि तत्र समर्थ्यसमर्थकभावो गम्यतं किं तु यथार्थान्तरन्यासे न तथा तयोः । अर्था-न्तरन्यासे हि समर्थ्यम्य म्वकण्टेनोपात्तस्य समर्थनम् । अन्योक्तां तु न तत्तथा । निदर्शने च यद्यपि स्वक्रिकेनोपादानं समर्थ्यस्य तथापि न तत्र विशेषं प्रति सामान्यस्य समर्थकः भावः । अपि तु सामान्यविशेषा प्रति विशेषस्य । यता दृष्टान्तस्य विशेषह्पत्येव प्रतिबिम्बभावः संगच्छत इति पृथगर्वास्थित एवायम् ॥ स्तुत्यै इति । स्तुतये यन्संशय-बद्धचः प्रयुज्यते तत्र संदेहालकारमंजा । गह संदेहेन अनिश्रयेन वर्तत इति कृता । त्रिधा खत्य मंदेहवद्वची भवति । संदेहम्य प्रतिपादकत्वेन अलंकारान्तरच्छायां गर्भीकृत्यामं-ढेहेऽपि संदेहस्येव जननेन चेति । संशयथ शुद्धसंक्षीर्णसृद्धभेदात्रेथा । तत्र शुद्धः प्रति-पाद्यो यथा-- वामेक्षणे स्फर्रान थीः पुरुषस्य कप्र स्याद्वा न वेति विद्धाति गतागनानि । नार्या: पुनः प्रमद्निभंग्रहपमास्ते तन्नान्ति यद्विनिमयाद्युभ शुभ वा ॥ अत्र संदेहनिप्रल-मेवेति बद्धः संदेहः । मंकीणें। यथा— गिरिंग्यममरेन्द्रेणायः निर्मूलपक्षः क्षतगहद्सुरेक्षः कि कृतो बैनतेय: । अपर्रामह मनो मे यः पितुः प्राणभूतः किमुत वत स एष व्यातता-युर्जटायुः ॥' अत्र स्थाणुर्वा पुरुषो वैतिवन्पश्चान्पारमार्थिकेऽपि वस्तुनि । परामर्श उदेतीति संकीर्णः संदेहः । यथा किमेप जटायुगिति । प्रतेत्र तु कप्रम्य भविष्यन्वेन भावाभावानु-भावपि संदिग्धी । कदाचन तृतीयम्याप्युपेक्षणीयन्यायेन मध्यरूपम्य प्राद्भीवमंभावनमित्यन-योविवेकः । मृद्यो यथा---'स्पन्दते द्धिण चक्षुः फलकाङ्का न मे क्राचित । न च मिथ्या मुनिवचः कथयिष्यति कि लिदम् ॥' अत्र न संदेहनिप्रता नापि विद्यमानस्य वस्तुनोऽशेन परामर्श इति मृदः संदेहः । यथा गण्हीतसंकेतस्यापूर्वपदार्थादर्शने सति किमिद स्या-दिति पदार्थानभ्यवसानमित्यवंसप इत्यर्थः । तदेव प्रतिपाद्यः संदेहो निदर्शितः ॥ उत्पाद्यो यथा-- व्यालवन्तो दुरारोहा रक्षवन्तः फलान्विताः । विषमा भुगुतस्तेभ्यो भयमाञ् प्रमादिनाम् ॥' व्याखाः सर्पाः, दुर्जनाथ । दुरारोहा दुःखोन्कळनीयाः, चिरकाळप्रत्यासत्तिलाभा-श्च । रक्षान्युपलविशेषाः, गुणवन्तश्च । भृभृतः पर्वताः, राजानश्च । इत्येतस्याद्वचसः प्रतिपत्तः पर्वतराजविषयः संदेह उपजायतं । अलंकारान्तरच्छायागर्भीकारेण जन्यस्तु 'सरोजपन्ने-' इत्यादिना उदाहृतः । एतेषु संदेहवत्मु वचनेषु वहुधा प्रवृत्तेषु प्रथमस्य प्रतिपावसंदेहपक्षस्य रसभावतदाभासालंकारेष्वन्तर्भावः । वितर्कस्य हि व्यभिचारिणः मद्भावादवश्यं कविद्रसेऽङ्ग-ता भवत्यत एव रसादिसद्भावेनान्तरीयकृत्वेन तदाभासतापि भवतीति । द्वितीयस्य त

१. 'ससंदेहा' म्यान.

यथा---

'सरोजपत्रे परिलीनषर्पदे विशालहरेः खिदम् विलोचने । शिरोरुहाः स्युनेतपक्ष्मसंततेर्द्विरेफवृन्दं नु निश्चद्धनिश्चलम् ॥ अगूदहासस्फुटदन्तकेसरं मुखं खिदेतद्विकचं नु पङ्कजम् । इति प्रलीनां निलनीवने ससीं विदावमूनुः सुचिरेण योषितः॥'

अत्र रूपकगर्भीकारेण निर्णयान्तः संशयः ।

यथा वा---

'अथ जयाय नु मेरुबहीभृतो रभसया नु दिगन्तदिदृक्षया । अभिययो स हिमाचलमुच्छ्रितं समुदितं नु विलङ्घयितुं नभः ॥' अत्रातिश्चयोक्तिगर्भोकारेणानिर्णयान्तः ।

यथा वा----

'अयं मार्तण्डः किं स खलु तुरगैः सप्तमिरितः कृशानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशो वैर्षं नियतम् ।

जन्यसंदेहपक्षस्य प्रतिनियतप्रकरणाभावात्प्रकृतस्य कस्यविद्भावात्कस्य स्तुतिकक्षंभिधाविकेति संदेहो दोष एविति दोषक्ष्यतिति । तृतीयम्तु जन्यसंदेहाभासलक्षणः पक्षोऽस्य
मसंदेहालंकारस्य विषयोऽवगन्तव्यः ॥ सरोजपत्रे इत्यादि । अत्र प्रकृतं विलेचनादि
वक्षा निश्चितमेव यदि परं क्ष्यकालकारापादनमाहात्म्यात्मदेहस्येवश्चदेव क्ष्येणावगतिः ।
तात्मर्यपर्यालोचनावशेन तृपमादावेव विधान्तः । मंदेहवर्णनभक्ष्या तु तस्येवालकारता ॥
वश्य जयायेति । प्रतिकोद्दन्यायेन मेरुजयसंभावना ॥ रस्यभयेति । लिरतया । अन्यथा दिग्वजयेनोत्तरकालं मर्वदिगवलोकनमर्जुनस्य भविष्यत्येव । हिमाचलमिति ।
हिमाचलेकदेशमिन्दप्रस्थान्यं तपोर्थमिति तात्मर्यम् । समुदितमिति । पिण्डीभृतम् ।
अवा(?)जयादिव्यापारकर्तृत्वं हिमाचलस्य व्यास्ययम् ॥ आतिशयोक्तिगर्भीकारेणेति ।
तथा हि योऽसा पोरुषेयव्यापारितरस्कारेण नुशब्दित्रतयावयोत्यमानतया कोटित्रयोक्तेवेनावास्तवः संशयः प्रतिपादितः स स्वसिद्धिनिवाहाय तथाविधोत्कटोच्छायश्चन्येऽपि पर्वते
मेरुजयादिव्यापारत्रयसंपादनक्षमतयोच्छ्रयातिशयमाक्षिपत्रसंबन्धेऽपि संबन्धात्मिकामितिशयोक्तिमवगमयिति ॥ अयं मार्तण्डः किमिति । अत्रोपमेयस्य तद्भावमुपमानेनोक्ता

१. 'नैय' का० प्र०.

१. 'रभसयेति' म्यान मृत्यनुरोधान. २. 'अत्र जयादि' म्यान.

कृतान्तः किं साक्षान्महिषवहनोऽसाविति चिरं समालोक्याजौ त्वां विद्धति क्किल्पान्प्रतिमटाः ॥'

अत्र रूपकगर्भीकारेण भेदस्योक्तौ संशयः॥

पक्तापकृताभ्यां प्रकृतापलापोऽपहुतिः ।

प्रकृतेन प्रकृतस्थापलाप एका अपृष्कृतिः । अप्रकृतेन प्रकृतस्थापला-पोऽन्या ।

तत्राद्या यथा---

'शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोलस-द्रोमाञ्चादिविसंस्थुलाखिलविधिव्यासङ्गभङ्गाकुलः । हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्सस्मितं शैलान्तःपुरमातृमण्डलगणैर्दष्टोऽवताद्वः शिवः ॥'

अत्र गिरिजाकरस्पर्शकारणौ पुलकवेपथू सात्त्विकरूपौ प्रकृतौ प्रकृते-नैव तुहिनाचलंशेत्येनापहृतौ ।

द्वितीया यथा---

'नेयं विरौति भृङ्गाली मदेन मुखरा मुहुः। अयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पधनुषो ध्वनिः॥'

पश्चाद्भेदे उच्यमाने ययण्यामुग्ये रूपकावभासः पश्चाद्यतिरेकाकारता, तथापि नास्मिन्नलं-कारद्वयविश्वान्तः। अपि तु किमित्यादिशब्दोपादानात्मंदेह एव वाक्यार्थतया पर्यवस्यति। तस्य परिकरबन्धार्थे रूपकव्यतिरेकावामुखे प्रतिभासेने इति तत्संकराशङ्का न कार्या॥ भेदकस्योक्ताचिति । पूर्वोदाहरणद्वये तु भेदकस्यानुक्तिरित्यर्थः ॥ अप्रकृतेन प्रकृत-स्यापलापोऽन्येति । अत्र पारमार्थिकस्यासत्यकरणमपारमार्थिकस्य सत्यतया स्थापनं स्थूलदृष्ट्या बोद्धव्यम् । तात्पर्यं तु वाक्यस्य साद्यये एव । तथा ह्यत्र पदार्थस्वरूपविपर्या-सोऽभिधीयते । न च तत्र स्वेच्छ्या पुरुषाणां सामर्थ्यमस्ति तेनोन्मत्तवाक्यता, प्रत्युत् सौन्दर्यशालितया सहृदयन्मत्कारिता भवति । सोऽयं वाक्यार्थपेक्षयापहुत्यलंकारो लाक्षणिकार्थपरिप्रहः । उपमेयस्यापहुत्वात् न स्फुटेन रूपेणोपमानोपमेयभावश्वकास्तीति रूपकाशङ्का न कार्या ॥ व्यासङ्को निरोधस्तस्माद्वङ्को भयम् ॥ नेयं विरोतिति ।

 <sup>&#</sup>x27;मेष्कस्योक्ती' स्यात्.

यथा---

'विलसदमरनारीनेत्रनीलाङ्गलण्डान्यघिवसित सदा यः संयमाधःकृतानि ।
न तु ललितकलापे वर्तते यो मयूरे
वितरतु स कुमारो ब्रह्मचर्यश्रियं वः ॥'
यथा वा—'इदं ते केन—' इति । एविमयं भङ्गचन्तरैरप्यूद्धा ॥
पर्यायविनिमयौ परावृत्तिः ।

एकस्यानेकत्रानेकस्य चैकत्र क्रमेण वृत्तिः पर्यायः । समेन समस्योत्क्र-ष्टेन निकृष्टस्य निकृष्टेनोत्कृष्टस्य वा व्यतिहारो विनिमयः । तावेतौ परावृत्तिः ।

यथा---

'जो तीऍ अहरराओ रिंत उव्वासिओ पिययमेण । सो व्विय दीसइ गोसे सवित्तनयणेसु संकन्तो ॥' अत्रैकस्यानेकत्र वृत्तिः । रागस्य च वस्तुतो भेदेऽपि एकतयाध्यवसि-तत्वादेकत्वमविरुद्धम् ॥

'तद्गेहं नतभित्ति-' इति । अत्रानेकं गृहाधेकत्र द्विजे वर्तते ।

विनिमयः समेन समस्य यथा--

'आदाय कर्णकिसलयमियमैस्मादत्र चरणमर्पयति । उभयोः सदृशविनिमयादन्योन्यमवश्चितं मन्ये ॥'

अत्र मद्मुखमधुकरावलीविरुतं विरहिणां हृदयं भेदिला विशेषेण कामकार्मुककेष्ट्रतेन स-मानमध्यवसाय तदैक्यारोपेण तेनैवापहृयत इति ॥ जो तीए इति । अत्र स एवेति ताम्बूलादिजनितरागकोपनिर्श्वत्तरागयोरभेदोपचारः ॥ यथा वा—'न लाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना

 <sup>&#</sup>x27;यस्तस्या अघररागो रात्राद्धद्वासितः प्रियतमेन ।
स एव दस्यते प्रातः सप्नीनयनेषु संकान्तः ॥' [इति संस्कृतम्.]

२. 'मस्मे चरणमरुणम्पयति' वामनवृत्ती.

१. 'हृदयभेदिलाविशेषेण' स्यात्. २. 'नन्वा' का० प्र०.

'यो बळी व्याप्तभूसीम्नि मसेन द्यां जिगीषति । अभयं सर्गसद्मम्यो दत्त्वा जम्मह सर्वताम् ॥' अत्रोत्कृष्टेनाभयेन निकृष्टस्य सर्वत्वस्य । 'तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्विगणः किमिव शोच्यतेऽधुना । येन जर्जरकलेवरव्ययात्कीतिमिन्दुिकरणोज्ज्वलं यशः ॥' अत्र निकृष्टेनोत्कृष्टस्य ॥ हेतोः साध्यावगमोऽनुमानम् ।

अन्यथानुपपत्त्यैकलक्षणाद्धेतोः साध्यस्य जिज्ञासितार्थस्य प्रतीतिर्यत्र वर्ण्यते तद्वुमानम् ।

यथा----

'सानुज्ञमागमिष्यन्नूनं पतितोऽसि पादयोस्तस्याः । कथमन्यथा ललाटे यावकरसतिलकपङ्किरियम् ॥'

यथा वा---

'निर्णेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । अन्यथानुपपत्त्यैव पयोधरभरस्थितेः ॥'

यथा वा---

'संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । इसनेत्रार्पिताकूलं लीलापद्मं निमीलितम् ॥' अत्र कैमलिनीमीलनेन निशासमयः प्रतिपाद्यत इत्यनुमानमेवेदम् ॥

वसित वाचि पुनः खलानाम् ॥' खर्चतामिति । वामनताम् ॥ खर्गिण इति । यशःशेषतां गतस्येत्यर्थः ॥ अर्थस्येति । भावरूपस्थाभावरूपस्य वा । तत्र भावरूपसाध्यार्थः
प्रतीतिः 'सानुक्रम्—' इत्यत्र निद्धिता । अभावरूपसाध्यार्थप्रतीतिः यथा——'पण्णवसि
अव्यअच्छिति सक्वं विअ सो तएण सम्व विओ । णहु होन्ति तम्मि दिहे ..........सच्छावच्छाई ॥' अत्रादर्शनं साध्यते ॥ निर्णेतुं दाक्यमस्तीति । अत्र स्तनितम्बयोर्भध्ये
मध्यं नोपलभ्यते, स्तनभरावस्थानं च दश्यते, तत्रेयं पयोधरभरस्थितिः सान्यथानुपपयमानाधारकं मध्यमनुपलभ्यमानं बोधयति । उदाहरणान्तरस्य चास्यायमभिप्रायः ।
यथा केनचिद्यापत्तिलक्षणोऽलंकारः पृथग्लक्षितस्तथा न लक्षणीयोऽर्थापत्तिलक्षणत्वादनुमानस्येति । अनुमानमेवेद्मिति । न तु सूक्ष्मम्, अनुमानान्तर्भृतलात्सूक्ष्मस्येति

१. 'कमलनिमीलनेन' इति स्यात्.

सद्यदर्शनात्स्मरणं स्मृतिः । पूर्वोपलब्धस्यार्थस्य तादशदर्शनात्संस्कारोद्घोषे सति यत्सरणं सा स्मृतिः ।

यथा---

'अदृश्यन्त पुरस्तेन खेलाः खञ्जनपङ्कयः । असर्यन्त च निःश्वस्य प्रियानयनविश्रमाः ॥'

विपर्ययो भ्रान्तिः।

सदशदर्शनाद्विपर्ययज्ञानं आन्तिः।

यथा----

'नीलेन्दीवरशङ्कया नयनयोर्बन्धूकबुद्धचाघरे पाणी पद्मिया मधूककुसुमम्रान्त्या तथा गण्डयोः। छीयन्ते कबरीषु बान्धवकुलव्यामोहजातस्पृहा दुर्वारा मधुपाः कियन्ति भवती स्थानानि रक्षिष्यति॥' न चैतद्भूपकं प्रथमा वातिशयोक्तिः। तत्र वस्तुतो अमस्याभावात्॥ क्रियाफलाभावोऽनर्थश्च विषमम्। न केवलं क्रियाफलाभावोऽर्थात्कर्तुर्यावदनर्थश्च भवति यत्र तिष्ट्रपमम्। यथा—

'उत्कण्ठा परितापो रणरणको जागरस्तनोस्तनुता । फलमिदमहो मयाप्तं सुखाय मृगलोचनां दृष्ट्वा ॥' अत्र मृगलोचनादर्शनेन न केवलं सुखं न प्राप्तम्, याबद्विच्छेदे उत्क-

ण्ठादिरनर्थः प्राप्तः ॥

योग्यतया योगः समम्।

उत्कृष्टमुत्कृष्टस्य निकृष्टं निकृष्टस्य योग्यमिति योग्यतया योगः समम्। यथा---

> 'धातुः शिल्पातिशयनिकषस्थानमेषा मृगाक्षी देवी रूपेऽप्ययमनुपैमे दत्तपत्रः सारस्य ।

१. 'रूपो देवो' का० प्र०. २. 'पमो' का० प्र०.

जातं दैवादुचितमनयोः संगतं यैत्र तसि-ज्शुङ्गारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम् ॥

यथा वा----

'चित्रं चित्रं बत बत महिचत्रमेतद्विचित्रं जातो दैवादुचितरचनासंविधाता विधाता । यत्रिम्बानां परिणतफलस्फातिरास्वादनीया यच्चैतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥'

हेती कार्ये चैंकत्र हेतुकार्यान्तरोक्तिर्युगपद्गुणिकयाश्व समुचयः। कस्यचित्कार्यस्य एकस्मिन्हेती साधके सित हेत्वन्तराभिधानम्, कार्ये चैकस्मिन्प्रस्तुते कुतिश्चित्रिमित्तात्कार्यान्तराभिधानं च समुचयः। युगपद्गुणी च क्रिये च गुणिकिये च समुचयः। बहुवचनं व्याप्त्यर्थम्।

हेतौ हेत्वन्तरं यथा---

'तुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दृरे मनोऽत्युत्युकं गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निर्मलम् ।

भावः ॥ समुख्य इति । अतुल्यकक्ष्यतामनपेक्ष्यंव समुख्यनं समुख्य इति सामान्येन व्युत्पत्तिः करणीया । एवं हि 'समाधिः सुकरं कार्यं कारणान्तरयोगतः' इत्येवं लक्षणलिक्षतः समाधिरिप समुख्य एवान्तर्भवित । अन्यथा 'मानमस्या निराकर्तृम्' इत्युदाहरिष्यमाणे तुल्यकक्ष्यत्वाभावात्र समुख्यः स्यादिति । एष एव च समुख्यः सखोगे असखोगे सदसद्योगे च पर्यवस्यतीति न पृथग्लक्ष्यते । तथा हि—'कुल्ममिलनं भद्रा मृतिमितिः श्रुतशालिनी भुजबलमलं स्फीता लक्ष्मीः प्रभुत्वमखण्डितम् । प्रकृतिसुभगा होते भावा अमीभिरयं जनो वजित मृतरां दर्पं राजंस्त एव तवाङ्कशाः ॥' अत्र सतां योगः । 'दुर्वाराः' इत्यादौ त्वसतां योगः । नववयः प्रभृतिर्हं सत्यपि शोभनत्वे सर्वेषामप्यशोभनत्वक्ष्यनम् , अशोभनत्वेनव विरिष्टिण्या भावितत्वात् । 'शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जने वृपाङ्गणगतः खलो मनित सम शल्यानि मे ॥' अत्र शिर्शान धूसरे शल्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः । तथा हि—शिशानः शोभनत्वं प्रकृतिसौन्दर्यात् , अशोभनत्वं धूस-

१. 'यलदेतच्छ' का० प्र०.

१. 'श्रुति' का ॰ प्र०.

स्रीत्वं वैर्यविरोधि मन्मथसुहृत्कालः कृतान्तोऽक्षमी नो सरूयश्चतुराः कथं नु विरहः सोढव्य इत्थं मैया ॥' अत्र विरहासहत्वं सरमार्गणा एव कुर्वन्ति, तेषु सत्सु प्रियतमदूर-

अत्र विरहासहत्वं सरमागेणा एव कुवेन्ति, तेषु सत्सु प्रियतमदूर स्थित्याद्युपात्तम् ।

यथा वा---

'मानमस्या निराकर्तुं पादयोर्मे पतिष्यतः । उपकाराय दिष्टचेदमुदीणै घनगर्जितम् ॥' कार्ये कार्यान्तरं यथा—

'स्फुरदद्धतरूपमुत्प्रतापैज्वलनं त्वां सजतानवद्यविद्यम् । विधिना सस्रजे नवो मनोभूर्भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च ॥' अत्र त्वां सजतेत्येकस्मिन्कायें प्रस्तुते मनोमवादीनां कार्यान्तराणा-मुपनिबन्धः ।

युगपद्गुणौ यथा---

'विद्वितसकलारिकुलं तव बलमिदमभवदाशु विमलं च। प्रखलमुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि ॥' क्रिये यथा—

'प्रतिम्रहीतुं प्रणयिपियत्वात्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च । संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समघत्त बाणम् ॥' गुणकिये यथा—

'कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितपङ्केरुहसोदरिश्र चक्षुः । पतितं च महीपतीन्द्र तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटाक्षैः॥' पृष्टेऽपृष्टे वान्यापोइपरोक्तिः परिसंख्या ।

पृष्टेऽपृष्टे वा सत्यन्यव्यवच्छेदपरा योक्तिः सा परिसंख्यानात्परिसं-ख्या । उभयत्रोपमानस्य वाच्यत्वं प्रतीयमानता वेति चत्वारोऽस्या भेदाः ।

रत्वोत्पादात् । एवं चास्य सदसदूपस्य ताहशेनैवापरेण योगादिह सदसद्योगः । गुणिकिः याख्येत्यत्र यथा रुद्रटेन 'व्यधिकरणे वा यस्मिन्' (७१२७) इत्यादिना व्यधिकरणे इति एकस्मिन्देश इति च प्रतिपादितम्, न तथा प्रतिपादनीयम् । 'धुनोति चार्सि तनुते च कीर्तिम्' इत्यादेः 'कृपाणपाणिश्व भवानरणक्षिती ससाधुवादाश्व सुराः सुरालये'

१. 'क्षमो' का० प्र०. २. 'शठः' का० प्र०.

### पृष्टे यथा---

'कोऽलंकारः सतां शीलं न तु काञ्चननिर्मितम् । किमादेयं प्रयत्नेन धर्मो न तु धनादिकम् ॥' 'का विसमा दिव्वगई किं लद्धं जं जणो गुणग्गाही । किं सोक्खं सुकलतं किं दुग्गे जं खलो लोजो ॥' अत्र दैवगतिरेव विषमेत्यादिरन्यापोहः प्रतीयते । अपृष्टे यथा—

'धेहि धर्मे धनधियं मा धनेषु कदाचन । सेवस्व सद्गुरूपज्ञां शिक्षां मा तु नितम्बिनीम् ॥' 'कौटित्यं कचिनचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते । काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोर्वसति ॥'

#### यथा वा---

'राज्ये सारं वसुधा वसुंघरायां पुरं पुरे सौधम् ।
सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गनानङ्गसर्वस्वम् ॥'
'दानं वित्ताद्रसं वाचः कीर्तिधर्मी तथायुषः ।
परोपकरणं कायादसारात्सारमुद्धरेत् ॥'
'पोढमहिलाण जं सुद्व सिक्लियं तं रएसु होवेइ ।
जं जं असिक्लियं नववहूण तं तं दिहिं देई ॥'
एषु कौटित्यं कचनिचये एवेत्यादि, राज्ये सारं च वसुधैवेत्यादि,

इत्यादेश्वान्यथापि दर्शनादिति ॥ राज्ये सारमिति । अत्र सारालंकारः कैश्विदुक्तः, स चान्यापोद्दमन्तरेण न चमत्कारकारीति परिसंख्येव युक्तोऽलंकारः ॥ दानं वित्तादिति, पोडमहिलाणेलात्रापि केनचित्सारालंकार उक्तसत्रापि अन्यापोद्दकृतं चारुत्वमिती-

 <sup>&#</sup>x27;का विषमा दैवगति: किं लब्धं यज्जनो गुणप्राही ।
 किं सौख्यं सुकलत्रं किं दु:खं यत्खलो लोकः ॥' [इति छाया.]

२. 'दुक्खं' का० प्रदी०.

 <sup>&#</sup>x27;प्रौढमहिलानां यत्सुष्टु शिक्षितं तद्रतेषु भवति । यद्यदिशिक्षतं नववधूनां तत्तत्.....द्दाति ॥' [इति छाया.]

वित्तात्सारं दानमेवेत्यादि, प्रौढमहिलानां सुशिक्षितमेवेत्याद्यपोग्रमानस्य प्रतीयमानत्वमन्यापोहाभावे प्रश्नोत्तरोक्तौ न वैचित्र्यं किंचिदिति नोत्तरं पृथग्लक्षितम् ॥ उत्तरात्प्रश्नादिप्रतिपत्तिस्त्वनुमानमेव ।

यथा---

'वैाणियय हत्थिदन्ता कुत्तो अम्हाण वग्धिकत्तीआ । जाव छलियालयमुद्दी घरम्मि परिसप्पते सोण्हा ॥' अत्र विशिष्टोत्तरान्यथानुपपत्त्या प्रश्नानुमानम् । तथा—

'जं भणहतं सहीओ आम करेहामि तं तहा सव्वम् । जह सरहरुं संभिउं में धीरं संमुहागए तिम्म ॥' तत्र अकुट्यादिभिर्मानं कुर्विति सख्याः पूर्ववाक्यमनुमीयते ॥ ययोत्तरं पूर्वस्य हेतुत्वे कारणमाला । उत्तरमुत्तरं प्रति पूर्वस्य पूर्वस्य कारणत्वे कारणमाला । यथा—

'निर्द्रव्यो हियमेति हीपरिगतः प्रश्नश्यते तेजसो निर्त्तेजाः परिभूयते परिभवान्निर्वेदमायाति च । निर्विण्णः शुचमेति शोकविवशो बुद्धचा परित्यज्यते निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ॥' कारणमात्रं तु न वैचिच्यमिति न हेतुरलंकारान्तरम् ॥

यमपि परिसंख्यैव थुक्तेति ॥ अनुमानमेवेति । न तु रुद्रटोक्तः---'प्रश्नाद्रप्युत्तरं यत्र-' (७।९३) इत्युत्तरालंकारः ॥ एवं जं भणहेत्यत्रापि वाच्यम् ॥ कारणमात्रं

 <sup>&#</sup>x27;वाणिजक इस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयथः ।
 यावल्लितालकमुखी गृहे परिसर्पते सृपा ॥' [इति छाया.]

२. एतस्य शुद्धेर्द्धदावनारोहान्संस्कृतमसंदिग्धं न स्मर्यते, तथापि समन्वयवाक्यानु-सारेण तु-

<sup>&#</sup>x27;यद्रणिष्यत सस्यः सत्यं करिष्यामि तत्तथा मर्वम् । यदिः ....मे धैर्यं संमुखागते तस्मिन् ॥' इति कस्प्यते.

३. 'आम' इत्यभ्युपगमकाकुः साकाङ्कोपहासा' इति ध्वन्यालोकलोचनम् .

स्वातच्याङ्गत्वसंञ्चयैकपद्येरेषामेकत्र स्थितिः संकरः।

परस्परनिरपेक्षत्वं स्वातच्यम् । उपकारकत्वमङ्गत्वम् । एकस्य महेऽन्यस्य त्यागे साधकवाधकप्रमाणामावादनिर्णयः संद्यायः । एकस्मिन्यदेऽर्थाच्छब्दार्थालंकारयोः समावेश ऐकपद्यम् । एभिरेषां पूर्वोक्ताना-मलंकाराणामेकत्र वाक्ये वाक्यार्थे वावस्थानं संकीर्यमाणस्वरूपत्वान्तांकरः ।

स्वातक्र्येण शब्दालंकारयोः संकरो यथा— 'कुसुमसौरभसौरपरिश्रमद्भमरसंश्रमसंभृतशोभया । वितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलहशान्यया ॥' अत्र यमकानुपासयोः ।

त्विति। अप्रेर्ध्म इत्येवंरूपमित्यर्थः ॥ नन्वीदृशस्य हेतोई्द्यत्वाभावादलंकारत्वं मा भवतु । यत्र तु-- वपुःप्रादुर्मावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे नैवास्मि क्षणमपि भवन्तं प्रण-तवान् । नमन्मुक्तः संप्रत्यतनुरहमप्रेऽपि भविता महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराषद्वयमपि॥' इत्यादी, 'भम्मोद्भूलन भद्रमस्तु भवने रुद्राक्षमाले शुभं हा सोपानपरम्परां गिरिसुता-कान्तालयालकृतिम् । अद्याराधनरोषितेन विभुना युष्मत्सपर्यासुखालोकोच्छेदिनि मोक्ष-नामनि महामोहे निधीयामहे ॥' इत्यादी च अपराधद्वये पूर्वापरजन्मनोरनमनलक्षणो हेतुर्वाक्यार्थाभूतो महामोहे सुस्तालोकोच्छेदित्वलक्षणश्च पदार्थाभूतो हृद्यतयावसीयते तत्र कथं सालंकारत्वमिति ॥ सत्यमस्ति । हृवता परं न हेतोः, किं तर्हि अलंकारान्त-रस्य । तथा हि प्रथमे उदाहरणेऽनुमानस्य रामणीयकम्, द्वितीये तु मोक्षस्य महामोह-तया रूपणमिति रूपकर्स्योत हेतुर्नालंकारः । तन्निराकरणेन तद्र्पं काव्यलिङ्गमपि निरा-कृतमेविति । एवं च 'हेतुमता सह हेतोरिभधानमभेदैतो हेतुः ।' इत्येवंरूपोऽपि हेतुर्न वाच्यः । 'आयुर्धतं नदी पुण्यं भयं चौरः मुखं प्रिया । वैरं दृतं गुरुर्ज्ञानं श्रेयो ब्राह्मणेमोजनम् ॥' इलेवरूपो ह्येष न भूषणतां कदाचिद्हिति वैचित्र्याभावात् । गौणे क्षुपचारे सादस्यसंप्रत्ययाद्वैचित्र्यम् । यत्र तु न सादस्यसंप्रत्ययस्तत्र नेति ॥ अविरलक्ष्मसः विकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः । रम्योऽयमेति संप्रति लोकोत्कण्ठार्भरः कालः ॥ इत्यत्र तु काव्यरूपतां कोमलानुप्रासमिङ्ग्रेव समान्नासिषुः, न तु हेत्वलंकारकल्पनयेति ॥ यद्यायव्यभिचारितयैव विकासादीनां नैरन्तर्येण जननमिहोपचारप्रयोजनं व्यक्तद्यम् .

१. 'तोषितेन' का० प्र०. २. '-दक्वद्भवेद्यत्र । सोऽलंकारो हेतुः स्वादन्येभ्यः पृथ-ग्रम्तः ॥' इत्येवं रुद्धदे समुपलभ्यते. ३. 'पूजनम्' रुद्धद्व्याख्या. ४. 'करः' रुद्धदे.

अर्थालंकारयोर्यथा—

'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । असत्पुरुषसेवेव दष्टिर्निष्फलतां गता ॥'

अत्रोत्प्रेक्षोपमयोः ।

शब्दार्थालंकारयोर्यथा---

'सी नित्थ एत्थ गामे जो एयं महमहन्तलायण्णम् । तरुणाण हिययलूडिं परिसेकन्ति निवारेइ ॥'

अत्रानुपासरूपकयोः ।

अङ्गत्वेन संकरो यथा—

'कर्कन्थूफल्यु चिनोति शवरी मुक्ताफलाकाङ्क्या कृद्धोलूककदम्बकस्य पुरतः काकोऽपि हंसायते । कीर्त्या ते घवलीकृते त्रिभुवने क्ष्मापाल लक्ष्मीः पुनः कृष्णं वीक्ष्य बलोऽयमित्यपहितत्रीडं शनैर्जल्पति ॥'

अत्रातिशयोक्तिमपेक्ष्य भ्रान्तिरुद्धता । तदाश्रयेण चातिशयोक्तिश्च-

मत्कारहेतुरित्यवयवयोरङ्गाङ्गिभावः ।

'त्वं समुद्रश्च दुर्वारौ नहासत्त्वौ सतेजसौ । इयता युवयोर्भेदः स जडात्मा पटुर्भवान् ॥'

अत्र श्लेषो व्यतिरेकस्याङ्गम्।

'ऋष्णार्जुनानुरक्तापि दृष्टिः कर्णावलम्बिनी । याति विश्वसनीयत्वं कस्य ते कल्लभाषिणि ॥'

अत्र श्लेषो विरोधस्याङ्गम् ।

तदसुन्दरमि काव्यस्य मध्यमत्विनिबन्धनं भवति । तथाप्यलंकारिबन्तायाः प्रकानतत्वा-दपहुर्त्येव हेतोरलंकारत्वं निराक्रियते ॥ दुर्वाराविति । दुर्वारोऽव्याहनप्रसरः, दुष्टं क्षारं वार्जलं च यस्य दुर्वाः । सन्त्वं धर्यम्, सन्त्वाध प्राणिनः । तेजः प्रभावः, बडवान-लक्ष । जडात्मेति, उदकस्यभावोऽपि ॥ कृष्णार्ज्जनेति । कृष्णा असिताः । अर्जुनाः ग्रुकाः ।

 <sup>&#</sup>x27;स नास्त्यत्र प्रामे य एतां स्फुरह्मवण्याम् ।
 तरुणानां हृदयञ्जण्ठनं परिसर्पन्तीं निवारयति ॥' [इति संस्कृतम्.]
 'सप्पन्ति' का० प्र०. ३. वार्वारशस्त्रयोरेकशेषस्त दुःशक इति ध्येयम्.

'आक्षिपन्त्यरिवन्दानि मुग्धे तव मुखिश्रियम् । कोशदण्डसमग्राणां किमेषामित्ति-दुष्करम् ॥' अत्र श्रेषोऽर्थान्तरन्यासस्याङ्गम् । संश्रयेन संकरो यथा—

'निर्गेगण्डदुरारोहं मा पुत्तय पाडलं समारुहसु । आरूढनिवडिया के इमिए न कया इह ग्गामे ॥'

अत्र शठतरपोटापाटलयोरन्यतरस्याः प्राकरणिकत्वामावान्न ज्ञायते किमियं समासोक्तिरुतान्योक्तिरिति संशयः ।

तथा---

'नयनानन्ददायीन्दोर्बिम्बमेतत्प्रसीदति । ३ अधुना विनिरुद्धाशमपि शीर्णमिदं तमः॥'

अत्र मुखेन सहाभेदारोपात्किमतिशयोक्तिः, किमेतदिति मुखं निर्दि-श्येन्दुसमारोपणाद्रूपकम्, किं मुखनैर्मत्यप्रस्तावेऽन्योक्तिः, अथैतयोः समुचयविवक्षायां दीपकम्, किं प्रदोषवर्णने विशेषणसाम्यात्समासोक्तिः, किं मदनोद्दीपकः कालो वर्तते इति तात्पर्यात्पर्यायोक्तिमत्यनेकालंकार-संशयः।

तथा---

'शशिवदनासितसरसिजनयनासितकुन्ददशनपङ्किरियम् । गगनजलस्थल्रसंभवद्वद्याकारा कृता विधिना ॥'

अत्र तु रूपकमुपमा वेति संशयः ॥ यत्र तु—'मोहमहाचलदलने सा सुनिशितवज्रकोटिरेकापि' इत्यादावारोपितकुलिशकोटिरूपाया भक्ते-मोहस्य महाचलेनोपमितमात्रस्य दलने कर्तृत्वं न हृदयावर्जकं स्थादिति

अनुरक्ता लोहिताः । कर्णावलिम्बनी विपुलनया श्रोत्रसमीपसंश्रिना । विरोधे तु कृष्णो हरिः, अर्जुनः पार्थः, तत्र सानुरागा सा कर्णे राधेयं कथमालम्बन इति । अनयैव च विरोधभक्तपा अविश्वास्यत्वं निबद्धम् ॥ कोशावण्डसमञ्जाणामिति । कोशो आण्डा-

 <sup>&#</sup>x27;निर्गण्डदुरारोहं मा पुत्रक पाटलं समारोह । आस्ढनिपतिताः केऽनेन न कृता इह प्रामे ॥' [इति संस्कृतम्.]

रूपकस्य, 'ज्योत्क्रेव हासबुतिराननेन्दोः—' इत्यादौ मुख्यतयावगम्य-माना हसितबुतिर्वक्र एवानुकूल्यं भजत इत्युपमायाः साधकं प्रमाणमस्ति, 'सारन्ति ज्योत्क्रायाः शशिमुखि चकोरास्तव दृशि' इत्यादौ तत्त्वारोपे सारणानुपपत्ते रूपकस्य, 'राजनारायणं लक्ष्मीस्त्वामालिक्रति निर्मरम्' इत्यादौ सदृशं प्रति प्रेयसीप्रयुक्तस्यालिक्शनस्यासंभवादुपमायाश्च वाधकं प्रमाणमस्ति, न तत्र संशयः।

रेकपद्यन संकरो यथा---

'मेरूरुकेस्सरमुदारदिगन्तपत्र-मामूललम्बिचलशेषशरीरनालम् । येनोद्धृतं कुवलयं ललना सलील-मुत्तंसकार्थमिव पातु स वो वराहः ॥'

अत्रैकपदानुप्रविष्टौ रूपकानुप्रासौ । यद्यप्यनेकविषयमिदं रूपकम-खिल्रपाक्पष्टापि (१), तथापि प्रतिपदं रूपकसद्भावादेकपदानुप्रवेशो न विरुध्यते ॥ इत्युक्ताः शब्दार्थालंकाराः ॥

कः पुनरक्राश्रितत्वाक्षिःशेषेऽप्ययं शब्दस्यालंकारोऽयमर्थस्येति विशेषः। उच्यते—दोषगुणालंकाराणां शब्दार्थोभयगतत्वव्यवस्थायामन्वयव्यतिरेकावेव निमित्तम् । निमित्तान्तरस्याभावात् । ततश्य योऽलंकारो यदीयो भावाभावावनुविधत्ते स तदलंकारो व्यवस्थाप्यते इति ॥ यद्यपि पुनरुक्तव्दाभासार्थान्तरन्यासादयः केचिदुभयान्वयव्यतिरेकानुविधायनोऽपि दृश्यन्ते, तथापि तत्र शब्दस्यार्थस्य वा वैचित्र्यमुक्तरमिति उभयालंकारत्व-मनपेक्ष्येव नाष्टालंकारत्वेन नार्थालंकारत्वेन चोक्ताः । इह वापुष्टार्थत्वलक्ष-णदोषाभावमात्रं साभिप्रायविशेषणोक्तिरूपः परिकरो भग्नप्रक्रमतादोषान्गरोऽपि । दण्डश्वतुर्थोपायोऽपि ॥ निर्गण्डेति । किटनदुरारोहम् ॥ सामिप्रायविशेषणोक्तिरूपः परिकरा भग्नप्रक्रमतादोषान्गरोऽपि । दण्डश्वतुर्थोपायोऽपि ॥ निर्गण्डेति । किटनदुरारोहम् ॥ सामिप्रायविशेषणोक्तिरूपः दिकरस्तु सः' इति । यथा—'कर्ता यूतच्छलानां जनुमयशरणोदीपनः सोऽभिमानी कृष्णाकेशोक्तरियव्यपन्यपदः पाण्डवा यस्य दासाः । राजा दुःशासनादेर्गुरुनुजशतस्याक्रराजस्य मित्रं कास्ते दुर्योधनोऽसी कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागती सः ॥ इति । अत्र हि यूतच्छलकर्तृ-त्वादीनां विशेषणानां क्रोधोदीपनविभावतया साभिप्रायत्विस्वपुष्टार्थलदोषाभाव एवा-

भावमात्रं यथासंख्यं दोषाविधानेनैव गतार्थम् । विनोक्तिस्तु तथाविषद्द-धत्वविरद्दात् ॥ भाविकं तु भूतभाविषदार्थप्रत्यक्षीकारात्मकमभिनेयभवन्थ एव भवति । यद्यपि मुक्तकादावपि दृश्यते, तथापि न तत्खदते । उदार्च तु ऋद्विमद्वस्तुलक्षणमतिशयोक्तेर्जातेर्वा न भिद्यते । महापुरुषवर्णनारूपं च यदि रसपरं तदा ध्वनेर्विषयः ॥

यम् ॥ यथासंख्यमिति । तथा चाह—'यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां सम-न्वयः' इति । यथा---'एकिकाया वसिस चेतिम चित्रमेर्व देव द्विषां च विद्रषां च मृगीहर्शा च । तापं च संमदरसं च रतिं च पुष्णञ्हीर्योध्मणा च विनयेन च लीलया च ॥' इति । अत्र न यथासंख्यकृतं किमपि वैचित्र्यं किंतु एकस्त्रिधा वससीति आमुखे विरोधप्रतीतिकृतमेवेति ॥ विनोक्तिस्त्वित । तथा चाह—'विनोक्तिः सा वि-नान्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः' इति । सन् शोभनः, इतरोऽशोभनः । यथा— 'मृगलोचनया विना विचित्रव्यवहारप्रतिभाप्रभाप्रगत्भः । अमृतद्यतिसुन्दराशयोऽयं सुहदा तेन विना नयेन्द्रसूतुः ॥', 'अरुचिर्निशया विना शशी शशिना सापि विना मह-त्तमः । उभयेन विना मनोभवस्फ्रारतं नेव चकास्ति कामिनोः ॥' इति उदाहरणद्वयेऽपि वदन्तु सहद्याः--यदि किमपि विनोक्तिकृतं वैचित्र्यभवभासते, सहोक्ती तु सहार्य-बलात्साम्यसमन्वयप्रतीतेर्युक्तमेव वैचित्र्यमिति । किंच--शब्दमात्रयोगेनालंकारत्वकल्पने हा धिगायुक्तावप्यलंकारत्वप्रसङ्गः प्राप्नोतीति ॥ भाविकमिति । भावः कवेरभिप्रायः स यत्रास्ति तद्राविकम् । भूतभाविपदार्थप्रत्यक्षीकारात्मकमिति । प्रश्वंसाभा-वप्रागभावकान्ता अपि भावाः म्वमहिम्रायः प्रसादवशाच यत्पुरः स्फुरन्त इव दश्यमाना बध्यन्त इत्यर्थः । भूतभाविशब्दस्य परोक्षोपलक्षणपरत्वे परोक्षाणां पुरःस्फुरद्रुपत्वहेतुः वर्णनिमिति तु व्याख्याने स्वभावोक्तिन भिराते । अभिनेयप्रसन्ध एवेति । प्रवेशकः विष्कम्भकादिभिस्तत्रेव तत्र वर्ण्यमानत्वादिति भावः ॥ नत्-'आसीदश्रनमत्रेति प-स्यामि तब लोचने । भाविभूषणसंभारां साक्षात्कुर्वे तवाकृतिम् ॥' अत्रादेऽर्धे भृतस्य, द्वितीये भाविनो दर्शनमिति मुक्तकविषयमि भाविकं दृश्यते, ततः कृतो न लक्ष्यत इत्या-शक्याह-यद्यपीति ॥ ऋद्भिमद्भस्तुलक्षणमिति । यदाह-- 'उदासं वस्तुनः संपत्' इति । यथा--'मुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः संमार्जनीभिर्हताः प्रातः प्राङ्गण-सीम्नि मन्यरचलद्भालाङ्किलाक्षारुणाः । दूराहाडिमबीजशङ्कितिथयः कर्षन्ति केलीशुका यद्विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेस्तेस्यागलीलायितम् ॥' न हातिशयैर्धयोऽपि मुक्तारमानामवा-करप्रायत्वेन पुजीकरणं संभवति । उक्तं च--'असंबन्धे संबन्धात्मिकामतिशयोक्तिमब-गमयति'। तदाह-अतिरायोक्तिंरिति । अतिरायोक्तेरलंकारात्र भिवत इत्यर्थः॥

१. 'मत्र' का॰ प्र॰. २. 'चेतःप्रसाद' स्यात्. ३. 'स्तद्दान' का॰ प्र॰. ४. 'श्रवें' स्यात् ५. 'केरिति' मूळानुसारी.

अथ तथाविषवर्णनीयवस्तुपरम्, तदा गुणीभूतव्यक्त्रचस्वेति नालं-कारः॥ रसवत्त्रेयस्व्यूर्जस्विभावसमाहितानि गुणीभूतव्यक्तचप्रकारा एव ॥ आज्ञीस्तु प्रियोक्तिमात्रं भावज्ञापनेन गुणीभूतव्यक्तचस्य

अथ यत्र ऋद्विमद्वस्तु संभवदेव वर्णयिष्यते तत्रोदात्तं भविष्यतीत्याशक्क्याह—सभावो-क्तेर्वेति । किं च । यदि ऋदिमद्वस्तुवर्णनमलंकारस्तदा ऋदिरहितवस्तुवर्णनमप्यलंकारं कश्चित्प्रसजतीति । महापुरुषवर्णनारूपमिति । यदाह—'महतां चोपलक्षणम्' इति । यथा--- 'तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनानुपालनव्यसनी । निवसन्बाहुसहायश्रकार रक्षःक्षयं रामः ॥' रामो हि पितुन्नचनमनुतिष्ठत्रयपराक्रमादिधर्मयोगादुत्साहयोगाच वीर-रसवानेवेति रसध्वनिरेवायम् ॥ ननु उपलक्षणमङ्गभावोऽर्थोदुपलक्षणीयेऽर्थे । तत्रश्चोप-लक्षणीभृतस्य रामचरितस्य वाक्यार्थीभावाभावादङ्गत्वमेव । दण्डकारण्योत्कर्षप्रतिपत्तिर्हि वाक्यार्थः सैव प्रधानं ततः कथं ध्वनिविषयतेत्याशङ्क्याह—अथेति । गुणीभूतव्य-इग्रकारा प्रवेति । मध्यमकाव्यप्रभेदविषयत्वेन ये प्रतिपादिताः। आशीस्त्वित । आशासनमप्राप्तप्राप्तीच्छारूपमाशीः प्रयोक्तुधर्मः । अथ वा आशास्यमानो योऽसावर्थोऽन-र्थप्राप्त्यनर्थोपरमात्मकः स एव प्राप्तकालतयाभ्यनुज्ञात आर्शार्विषयत्वादाशीरिति । तत्र पक्षद्वयेऽपि स्नेहाभावे लोकव्यवहारमात्रानुसरणार्थत्वेनाशीर्यदि प्रयुज्यते तदा 'गतोऽस्त-मर्कः' इलादिवद्वार्तावर्णनमात्रत्वाद्रापेतैवालंकारतेलाद्द—प्रियोक्तिमात्रमिति । सह-दयानां किमप्येतिदिति चमत्काराभावादित्यर्थः ॥ अथ म्नेहातिशयेनोच्यते, तदा ध्वने-विषय: । तथा हि कथित्कसीचित्मेहनिर्भरहृदयतया आशिषं प्रयुद्गे तत्र च तस्य चेतो-वृत्तिविशेषः स्रेहात्मा रतिभावविशेषरूप आशीर्द्वारेण प्रतीयन इति भावव्यनिरेवायम् । यथा—'अस्मिज्ञहीहि मुहृदि प्रणयाभ्यसूयामाश्विष्य गाढममुनानतमादरेण । विन्न्यं महानिव घनः समयेऽभिवर्षन्नानन्दर्जन्यनवारिभिरुक्षत् त्वाम् ॥' क्योश्चिन्मैर्त्रासंबन्धे पिञ्चनजनानुप्रवेशनविच्छार्यः(?) कृते सति कर्स्याचन्नायकस्य तत्स्रेहदार्ट्यसंपादनाये-यमुक्तिः । अत्र च सौहृदमप्यर्थप्राप्तिरूपं मैत्रीसबन्धस्य प्रवर्धमाननयोपनिबद्धम् । जहीहीति आश्विष्येति च प्रार्थना पैश्वम्यन्ती । उक्षत्विति प्राप्तकालतायां पैश्वमी । तेनात्राशास्यमानस्य मैत्रीसंबन्धस्योपनिबन्धो न त्वप्राप्तप्राप्तीच्छात्मिका आशिषः। तथा---'मदान्धमातङ्गविभिन्नशाला इतप्रवीराद्भुतभीतपीराः । त्वत्तेजसा दग्धसमस्तलीला द्विषां पुरी: पस्यतु राजलोक: ॥' अत्र शत्रुनगरीविनाशोपनिवन्धद्वारेण।नथींपरमस्य दिशंतत्वा-दाशास्यमानार्थोपनिबन्ध एव ॥ निन्वदं भूयादिर्येवमात्मिकायाः प्रयोक्तुधर्मत्वेनावस्थि-ताया आशिषोऽत्रोपदर्शनम् । तथा होवंविधा शत्रुनगरी राजलेको दश्यादिति नाय-मत्रार्थः संपन्नत्वादेतस्यार्थस्य किंतु तथाविधानां शत्रुनगरीणां दर्शनमत्र प्राप्तकालतया-

१. 'विच्छार्थाक्र' स्यात्. २.-३. लोटो लकारस्य पद्यमीनामाभिषेयत्वं स्यात्.

विषयः । मत्यनीकं च प्रतीयमानोत्रेक्षाप्रकार एवेति नालंकारान्तरतया वाच्यम् ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलंकारचूडामणिसंक्रखोपक्रकाव्यानुशासनकृतौ शब्दार्थालंकारवर्णनः षष्टोऽध्यायः।

#### सममोऽध्यायः ।

इह च काव्यं नायकादिप्रतिबद्धं भवतीति नायकादिलक्षणमुच्यते । तत्र ताबदुत्तममध्यमाधमभेदेन पुंसां स्त्रीणां च तिस्रः प्रकृतयो भवन्ति । तत्र केवलगुणमय्युत्तमा । स्वल्पदोषा बहुगुणा मध्यमा । दोषवत्यधमा । तत्राधमप्रकृतयो नायकयोरनुचरा विटचेटीविदृषकादयो भवन्ति । उत्तम-मध्यमप्रकृतियुक्तस्तु—

### समग्रगुणः कथाच्यापी नायकः।

समय्रगुणो नेतृत्वादिगुणयोगी वक्ष्यमाणशोभान्वितश्च । तत्र नेतृत्वा-दिगुणबाहुत्यात् मध्यमप्रकृताविप समय्रगुणता ।

भ्यनुष्ठायते । अत्रापि शत्रुविनाशलक्षणविभावद्वारेण हर्षात्मनो भावस्योपनिबन्धात्पूर्व-वद्भावध्वनिरेवेति । तदाह—भावश्चापनेनेति । प्रत्यनीकमिति । अनीकप्रतिनि-धितुल्यन्वात्प्रत्यनीकम् । यथानीकेऽभियोज्ये तत्प्रतिनिधिभूतमपरं मूहतया केनचिद-भियुज्यते तथेह प्रतियोगिनि विजेये नदीयोऽन्यो विजीयत इल्पर्थः । तथा चाह— 'प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकर्तु तिरस्क्रिया । या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्य-नीकं तदुच्यते ॥' यथा—'त्वं विनिर्जितमनोभवस्पः सा च सुन्दर भवत्यनुरक्ता । पश्चिमर्युगपदेव शरेस्तां ताडयत्यनुशयादेथ कामः ॥' तां त्वय्यनुरक्तां मनोभवशरेस्ता-ज्यतीति वास्तवोऽर्थः । तत्र च मनोभवस्य त्वद्र्पेण विनिर्जितत्वायोऽसावनुशयः स कारणन्वेनोत्प्रेक्षित इन्युप्रेक्षा । सा च प्रतीयमाना इवादिशब्दाप्रयोगात् ॥ जातिगतिरीति-शृतिच्छायामुद्रोक्तियुक्तिभणितिगुम्फनाशय्यापीति वाक्ये वाक्याप्येयोप्रक्ष्यगेयाभिने-यानि शब्दालंकाराः संभवप्रत्यक्षागमोपमानार्था पत्यभावलक्षणाक्षार्थालंकारा ये भोजरा-जेन प्रतिपादितास्ते केनचिदुक्तेष्वेवान्तर्भवन्ति । केचिच कंचनापि चमत्कारं नावहन्ति, केचिच ये काव्यशरीरस्वभावा एवेति न सृत्रिताः ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके पष्टोऽध्यायः ॥

१. 'दिव कामः' का० प्र०. २. 'भवः' स्यात्.

नेतृगुणाश्चेमे---

'नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः ।

रक्तलोकः शुचिवीग्ग्मी व्यूदवंशः स्थिरो युवा ॥

बुद्धचुत्साहस्यृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः ।

शूरो दृदश्च तेजली शास्त्रचक्षश्च घार्मिकः॥'

कथाप्रबन्धस्तद्यापी । नयति व्यामोति इतिवृत्तं फलं चेति नायकः ।

तस्य सात्विकान्गुणानाह—

श्रोभाविलासमधुरलल्जितमाधुर्यस्थैर्यगाम्भीर्यौदार्यतेजांस्यष्टौ स-च्वजास्तद्भुणाः ।

सत्त्वं देहविकारस्तसाज्जाताः।

क्रमेण लक्षयति---

दाक्ष्यशौर्योत्साइनीचजुगुप्सोत्तमस्पर्धागमिका श्लोभा।

यतः शरीरविकाराहाक्ष्यादि गम्यते सा शोभेत्यर्थः ।

दाक्ष्यं यथा----

'स्फूर्जद्वज्रसहस्रनिर्मितमिव प्रादुर्भवत्यप्रतो रामस्य त्रिपुरान्तकृद्दिविषदां तेजोभिरिद्धं धनः ।

रामस्य त्रपुरान्तकाद्दावषदा तजाामारद्ध धनुः । शुण्डारः कल्रभेन यद्वदचले वत्सेन दोर्दण्डक-

खिसानाहित एव गर्जितगुणं कृष्टं च भगं च तत्॥'

शौर्य यथा---

'सरेण खण्डिताशेषगात्रेण रणमूर्धनि । रामव्याजेन लोकेषु शौर्यमुत्सारितं नृणाम् ॥'

उत्साहो यथा---

'मूर्झा जाम्बवतोऽभिवाद्य चरणावाप्टच्छ्य सेनापती-

नाश्वास्याश्रुमुखान्मुहुः त्रियसखान्त्रेष्यान्समादिश्य च ।

आरम्भं जगृहे महेन्द्रशिखराद्म्मोनिधेर्छङ्कने

रंहस्वी रघुनाथपादरजसामुचैः सरन्मारुतिः॥'

नीचजुगुप्सा यथा—

'उत्तालताडकोत्पातदर्शनोऽप्यप्रकम्पितः । भयुक्तस्तत्ममाथाय स्रेणेन विचिकित्सति ॥'

उत्तमस्पर्धा यथा---

'एतां पश्य पुरस्तटीमिह किल क्रीडाकिरातो हरः कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः। इत्याकण्ये कथाद्धतं हिमनिघावद्रौ सुमदापते-र्मन्दं मन्दमकारि येन निजयोदींर्दण्डयोर्मण्डनम्॥' धीरे गतिदृष्टी सस्मितं वचो विलासः।

यथा----

'दृष्टिम्तृणीकृतजगत्रयसत्त्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिर्घरित्रीम् । कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरुतां द्धानो वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एव ॥'

मृदुश्कारचेष्टा ललितम्।

यथा---

'कश्चित्कराभ्यामुपगृदनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम् । रजोभिरन्तःपरिवेषवन्धि लीलारविन्दं अमयांचकार ॥' सोभेडप्यनुल्वणं माधुर्यम् ।

महत्यिप युद्धनियुद्धव्यायामादौ क्षोभहेतौ अनुल्बणत्वं मधुरा नेष्टा माधुर्यम् । यथा—

> 'कपोले जानक्याः करिकलभदन्तद्युतिमुपि स्मरस्मेरं गण्डोड्डमरपुलकं वक्रकमलम् । मुद्दुः पश्यञ्श्रण्वन्रजनिचरसेनाकलकलं जटाजूटमन्थि द्रदयति रघूणां परिवृदः ॥'

१. 'सस्यपि' स्पात्,

विवेडप्यचलं स्थैर्यम् ।

सत्यपि विन्न उद्यमादपन्नंशः स्थैर्यम् । यथा---

'यथा यथा समारम्भो दैवात्सिद्धिं न गच्छिति । तथा तथाधिकोत्साहो धीराणां हृदि वर्धते ॥'

इर्षादिविकाराज्यलम्भकृद्गाम्भीर्यम् ।

यस्य प्रभावाद्वहिर्देषकोघादीनां विकारा दृष्टिविकासरागादयो नोपछ-

भ्यन्ते तन्निस्तिमितदेहस्वभावं गाम्भीर्यम् । यथा---

'आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च ।

न मया लक्षितस्तस्य खल्पोऽप्याकारविभ्रमः॥'

स्वपरेषु दानाभ्युपपत्तिसंभाषणान्यौदार्यम् ।

अभ्युपपत्तिः परित्राणाद्यार्थेनोऽङ्गीकरणम् । परजनविषयं दानादि चेष्टा-त्मकमेवौदार्यम् । स्वप्रहणं तु दृष्टान्तार्थम् । स्वेष्विव परेष्वपीत्यर्थः ।

दानं यथा---

'शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । तृप्तिं न पश्यामि तवैव तावत्विं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मान् ॥' अभ्युपपत्तिर्यथा—

> 'एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम् । ब्रुत केनात्र वः कार्यमनास्था बाह्मवस्तुषु ॥'

संभाषणं यथा---

'उत्पत्तिर्जमदम्रितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरुः

शौर्य यत्तु न तद्गिरां पथि ननु व्यक्तं यतः कर्मभिः।

त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिव्यीजदानाविधः

सत्यब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः किं वा न लोकोत्तरम् ॥'

पराधिक्षेपाद्यसहनं तेजः।

पराच्छत्रोर्ने तु गुरोमित्रादेर्वाधिक्षेपापमानादेरसहनं तेजः । यथा-

'ब्र्त नूतनकूष्माण्डफलानां किं मवन्त्यमी। अङ्गुलीदर्शनाद्येन न जीवन्ति मनस्विनः॥' नायकमेदानाह--

धीरोदात्तललितश्वान्तोद्धतभेदात्स च**तु**र्था ।

स इति नायकः । धीरशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । तेन धीरोदाचः,ः धीरललितः, धीरशान्तः, धीरोद्धत इति ।

दक्षिणधृष्टानुकूलशटभेदादेकैकश्रतुर्धा ।

एते शृङ्काररसाश्रयिणो मेदाः । इति षोडश मेदा नायकस्य । धीरोदात्तादीं हक्षयति—

गूढगर्वः स्थिरो धीरः क्षमावान् अविकत्थनः महासन्त्रो दढ-व्रतो धीरोदात्तः।

गूढगर्वो विनयच्छन्नावलेपः । अविकत्थनोऽनात्मश्लाघापरः । महासत्त्वः कोघाद्यनभिभृतान्तःसत्त्वः । दढवतोऽङ्गीकृतनिर्वाहकः । यथा—रामादिः ।

कलासक्तः सुखी शृङ्गारी मृदुर् निश्चिन्तो धीरललितः ।

कलासु गीताद्यास्वासक्तः । सुस्वी भोगप्रवणः । शृङ्कारप्रधानः सुकुमा-राकारः । सचिवादिसंविहितयोगक्षेमत्वाचिन्तारहितः । यथा—वत्सराजः ।

विनयोपशमवान् धीरशान्तः।

यथा मालतीमाधव-मृच्छकटिकादौ---माधव-चारुदत्तादिः।

शूरो मत्सरी मायी विकत्थनश् छत्रवान् रौद्रोऽविक्रिपो धी-रोद्धतः।

मत्सरी असहनः । मन्नादिबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशको मायी । छद्म वश्चनमात्रम्। रोद्रश्चण्डः । अवलिप्तः शौर्यादिमदवान् । यथा—जामदद्वय-रावणादिः ।

> 'देवा धीरोद्धता ज्ञेयाः स्युधीरललिता नृपाः । सेनापतिरमात्यश्च धीरोदात्तौ प्रकीर्तितौ ॥

देवा धीरोद्धता इति । अत्र हि 'धीरोदात्तं जयित वरितं रामनाम्रख विष्णोः' इखादेर्दर्शनाज्यनकप्रश्तीनां रामादीनां च न धीरललितत्वानुचितत्वमिति धीरललितत्वं राक्ष एव वर्णनीयं नान्यस्य।सेनापत्यमात्ययोधीरोदात्तत्वमेव।देवानां धीरोद्धतत्वमेव।द्वि- धीरप्रशान्ता विज्ञेया त्राह्मणा वणिजस्तथा । इति चत्वार एवेह नायकाः समुदाहृताः ॥' इत्यन्तरश्लोकौ ।

अथ नायकस्य शृङ्गारित्वेऽवस्थामेदानाह—-ज्येष्ठायामपि सहृदयो दक्षिणः।

कनिष्ठायां रक्तो ज्येष्ठायामपि समानहृदयो दाक्षिण्यशीलत्वाद्क्षिणः । यथा----

'प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेमगुरवो
रतकीडाः कोऽपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनयः ।
सविस्नम्भः कश्चित्कथयति च किंचित्परिजनो
न चाहं प्रत्येमि प्रियसस्ति किमप्यस्य विकृतम् ॥'
व्यक्तापराधो भृष्टः ।
यथा----

'छाक्षालक्ष्म ललाटपट्टमिनः केयूरमुद्रा गले वक्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागोऽपरः । दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनिमदं प्रातश्चिरं प्रेयसो लीलातामरसोदरे मृगदशः श्वासाः समाप्ति गताः ॥'

जादीनां भीरप्रशान्तत्वमेवेलेवं परं व्याख्येयम् । भीरोद्धतादिशब्दाश्च यथोक्तगुणसमारोपि-ताबस्थाभिषायिनो वत्सशृषमहोक्षादिवन्न जाला कश्चिदवस्थितरूपो धीरोद्धतादिरस्ति । तस्य हि महाकविप्रवन्धेषु विरुद्धानेकरूपाभिषानमसंगतमेव स्यात् । जातेरनपाथित्वात् । तथा व भवभूतिना एक एव जामदभ्यः 'कैलासोद्धारसार—' इत्यादिभी रामादीन् प्रति प्रथमं घीरोद्धतत्वेन, पुनः 'ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूयते' इत्यादिना रावणं प्रति श्रीरोद्धात्तत्वेन, 'पुण्या ब्राह्मणजातिः—' इत्यादिभिश्च धीरशान्तत्वेनोपवर्णितः । न चाव-स्थान्तराभिषानमनुचितम् । अङ्गभूतनाथकानां नायकान्तरपेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थित-त्वात् । अङ्गभूतनाथकानां नायकान्तरपेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थित-त्वात् । अङ्गभूतनाथकानां नायकान्तरपेक्षया महासत्त्वादेरव्यवस्थित-त्वात् । अङ्गभूतनाथकानां प्रत्येकरूपत्वादारम्भोपात्तावस्थातोऽवस्थान्तरोपादानमन्याय्यम् । यथोदात्ताभिमतस्य रामस्य छद्मना वालिवधादमहासत्त्वतया साव-स्थापरित्याग इति । वस्यमाणानां च दक्षिणाद्यवस्थानां पृत्वो प्रत्यन्यया इत इति नित्यसा-पेक्षत्वेनाविभावानुपात्तावस्थातोऽवस्थान्तराभिधानभङ्गाक्षिनोरप्यविरुद्धमिति । अन्तरभूत्रो-

१. 'भूतये' का • प्र•. २. 'न्तरापेक्षया' स्यान्.

```
एकभार्योऽनुकुछः।
```

यथा---

'इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवृष्टिर्नयनयो-

रसावस्याः स्पर्शे वपुषि बहुछश्चन्दनरसः ।

अयं कण्ठे बाहुः शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः

किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्यस्तु विरहः ॥'

गृहापराधः शढः।

यथा-- 'एकत्रासनसंगते त्रियतमे-' इति ।

नायकविजेयं प्रतिनायकमाह —

व्यसनी पापकृञ्जुब्धः स्तब्धो धीरोद्धतः प्रतिनायकः ।

यथा--रामयुधिष्ठिरयो रावणदुर्योधनौ ।

नायिकालक्षणमाह---

तद्भणा स्वपरसामान्या नायिका त्रेधा ।

तद्भुणा यथोक्तसंभविनायकगुणयोगिनी नायिका । सा च सकीया,

परकीया, सामान्या, चेति त्रेघा ।

स्कीलक्षणमाह---

स्वयमुढा शीलादिमती खा ।

आदिम्रहणादार्जवलज्जागृहाचारनैपुण्यादिपरिमहः ।

शीलं यथा---

'कुलबालियाए पेच्छह जोबणलायण्णविब्समविलासा ।

पबसन्ति व पवसिए एन्ति व पिए घरम इन्ति ॥'

वयःकीश्रलाभ्यां मुग्धा मध्या मीढेति सा त्रेधा ।

वयः शरीरावस्थाविशेषः, कौशलं कामोपचारनैपुण्यम् , ताभ्यां सुग्धा । एवं मध्या प्रौढा चेति ।

 <sup>&#</sup>x27;कुलबालिकाया: प्रेक्षच्यं गीवनलावण्यविश्रमविलासाः ।
 प्रविद्यान्तीव प्रवसिते खागच्छन्तीव प्रिये गृहमागते ॥' (इति च्छाया).

तत्र वयसा मुग्धा यथा--

'दोर्म्, ह्याविस् त्रितस्तनमुरः सिद्धत्कटाक्षे हशौ किंचित्ताण्डवपण्डिते सितसुधासिकोक्तिषु अूलते । चेतः कन्दलितं सारव्यतिकरैलीवण्यमङ्गेर्धृतं तन्वङ्गचास्तरुणिम्नि सपैति शनैरन्यैव काचिद्रतिः॥'

## कौरालेन यथा---

'उदितो रसादमथ वेपशुमत्सुहशोभिभर्तृविधुरं त्रपया । वपुरादरातिशयशंसि पुरः प्रतिपत्तिमूढमपि बाढमभूत ॥'

#### वयसा मध्या यथा---

'तरन्तीवाङ्गानि स्ललदमललावण्यजलधौ प्रथिमः प्रागल्भ्यं स्तनजधनमुन्मुद्रयति च । हशोलीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलता-महो सारङ्गाक्ष्यास्तरुणिमनि गाढः परिचयः ॥'

### कौशलेन यथा---

'स्वेदाम्भःकणिकाचितेऽपि वदने जातेऽपि रोमोद्गमे विस्नम्मेऽपि गुरौ पयोधरमरे कम्पे च वृद्धिं गते । दुर्वारस्मरिनर्भरेऽपि हृदये नैवामियुक्तः प्रिय-स्तन्वक्रया हठकेशकर्षणघनश्लेषामृते छुब्धया ॥'

## वयसा प्रौढा यथा---

'नितम्बो मन्दत्वं जनयति गुरुत्वाद्वृतगते-महत्त्वादुद्भृत्तः स्तनकलशभारः शमयति । विकासिन्या कान्त्या प्रकटयति रूपं मुखशशी ममाङ्गानीमानि प्रसभमिसारे हि रिपवः ॥'

काविति । अन्तरे मध्ये वक्तव्यशेषाभिधायकौ श्लोकावन्तरश्लोकौ । वयसा मुग्धेति । वयसासंपूर्णेत्यर्थः । एवं कौशलेनापि । वयसा मध्येति । किंनिदसंपूर्णेत्यर्थः । वयसा कौशलेन यथा---

'उद्धृतैर्निभृतमेकमनेकैश्छेदवन्मृगहस्मामविरामैः। श्रूयते सा मणितं कलकाश्चीनृपुरध्वनिभिरक्षतमेव॥'

धीराधीराधीराधीराभेदादन्त्ये त्रेथा।

अन्त्ये मध्याप्रौढे । त्रेधा धीरामध्या, धीराधीरामध्या, अधीरामध्या । एवं प्रौढापि त्रेधा ।

षोढापि ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदाद्वादशघा । मध्यामीढयोः प्रत्येकं त्रि-भेदत्वम् ।

षिद्विषापि ज्येष्ठाकिनिष्ठाभेदाद्वादशधा स्वस्ती भवति । तत्र प्रथममूदा ज्येष्ठा । पश्चादृदा कनिष्ठा ।

अथासां कोधचेष्टामाह---

सोत्प्रासवकोक्त्या सवाष्पया वाक्पारुष्येण कोघिन्यो मध्या-धीराद्याः।

मध्याधीराद्यास्तिस्रोऽपि यथासंख्यं सोत्पासवक्रोक्त्यादिभिः क्रोधं कुर्वन्ति ।

तत्र सोत्रासवकोत्त्या धीरामध्या यथा--

'न खडु वयममुष्य दानयोग्याः पिबति च पाति च यासकौ रहस्त्वाम् । त्रज विटपममुं ददस्य तस्य

भवत यतः सदृशोश्चिराय योगः॥

सबाष्यया सोत्प्रासवक्रोक्त्या धीराधीरा यथा-- 'बाले नाथ-' इति ।

वाक्पारुष्येणाधीरा यथा---

'धिष्यां कि समुपेत्य चुम्बसि बलानिर्लज्ज लज्जा क ते वस्नान्तं शठ मुख्य मुख्य शपथैः कि धूर्त निर्वाधसे। खिन्नाहं तव रात्रिजागरतया तामेव या च प्रियां निर्माल्योज्झितपुष्पदाननिकरे का षट्टदानां रतिः॥'

# जपचारावहित्याभ्यामानुकूल्यादासीन्याभ्यां संतर्जन<mark>घाताभ्यां</mark> प्रोढाधीराचाः ।

मौढाधीराद्यास्तिस्रोऽपि यथासंख्यमुपचारावहित्थादिद्विकत्रयेण को-धिन्यो भवन्ति ।

तत्र धीरा प्रौढा सोपनारा यथा-

'एकत्रासनसंगितः परिहृता प्रत्युद्धमाहृग्त-स्ताम्बृलानयनच्छलेन रभसाक्षेयोऽपि संविध्नितः । आलापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्यापाग्यन्त्यान्तिके कान्तं प्रत्युपचारतश्चेतुरयो कोषः कृतार्थीकृतः ॥'

## सैव सावहित्था यथा---

'वरं भूभङ्गाम्ते प्रकटितगुरुकोधविभवा वरं सोपालम्भाः प्रणयमधुरा गद्भदगिरः । वरं मानो येन प्रसभजनितोऽनादग्विधि-र्न गूढान्तःकोषा कठिनहृद्ये संवृतिरियम् ॥'

मौढा धीराधीरानुकूला यथा---

'यत्पाणिर्न निवारितो निवसनग्रन्थि समुद्रन्थयः नभूभेदो न कृतो मनागपि मुहुर्यत्मण्ड्यमानेऽधरे । यन्निःशङ्कमिहापितं वपुरहो पत्युः ममालिङ्गने मानिन्या कथितोऽनुकृलविधिना नैनैव मन्युमेहान् ॥'

#### सैबोदासीना यथा---

'आयस्ता कलहं पुरव कुरुते न संसते वाससी भग्नभूरतिखण्ड्यमानमधरं धत्ते न केशप्रहे । अज्ञान्यर्पयति खयं भवति नो वामा हटालिक्कने तन्त्या शिक्षित एष संप्रति कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥'

५. 'चतुरया' स्यात्,

प्रौदाधीरा संतर्जनेन यथा--

'तथा भूदसाकं प्रथममविभिन्ना तनुरियं ततोऽनु त्वं प्रयानहमपि हताशा प्रियतमा । इदानीं त्वं नाथो वयमपि कलन्नं किमपरं मयाप्तं प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम् ॥ सैव साघाता यथा--- 'कोपात्कोमलबाहुलोल-' इति ।

परस्त्रीलक्षणमाह---

### परोढा परस्त्री कन्या च ।

परेणोढा परस्य स्त्री परस्त्री। सा च नाङ्गिनि रसे उपकारिणीति नास्याः प्रपञ्चः कृतः । ऊढेत्युपलक्षणम् । अवरुद्धापि परस्त्रीत्युच्यते ।

परोदा यथा-- 'दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि-' इति ।

कन्या तु पित्राद्यायत्तत्वादनृदापि परस्री । यथा---

'दृष्टिः शैशवमण्डना प्रतिकलं प्रागल्भ्यमभ्यस्यते पूर्वीकारमुरस्तथापि कुँलयोः शोभां नवामीहते ।

नो धत्ते गुरुतां तथाप्यपचिताभोगा नितम्बस्थली तन्व्याः स्वीकृतमन्मथं विजयते नेत्रैकपेयं वपः ॥

सामान्यां लक्षयति---

## गणिका सामान्या।

कलाप्रागल्भ्यधौत्यीम्यां गणयति कलयति गणिका सामान्या सगुणस्य निर्गुणस्य च साधारणी केवलधनलोभालम्बनेन कृत्रिमप्रेमत्वात् । यथा---

> 'गाढालिङ्गनपीडितस्तनतटं खिद्यत्कपोलस्थलं संद्रष्टाधरमुक्तसीत्कृतलसञ्च्रूश्रान्तनृत्यत्करम् । चाटुप्रायवचोविचित्रभणितं घातै रुतैश्चाङ्कितं

वेशानां धृतिधाम पुप्पधनुषः प्राप्नोति धन्यो रतम् ॥'

. स्वपरस्त्रीणामवस्था आह-

स्वाधीनपतिका मोषितभर्तृका खण्डिता कलहान्तरिता वास-

१. 'कुचयोः' स्यात्.

कसज्जा विरहोत्कण्डिता विमल्लेबा अभिसारिका चेति स्वस्ती-णामष्टावस्थाः।

रतिगुणाकृष्टत्वेन पार्श्वस्थितत्वात्स्वाधीन आयत्तः पतिर्यस्याः सा तथा । यथा---

'सैं। लोए खिय सूरे घरिणी घरसामियस्स घितूण । णेच्छन्तस्स ये चलणे घुयइ हसन्ती हसन्तस्स ॥' इति । कार्याय प्रोषितो देशान्तरं गतो भर्ता यस्याः सा तथा । यथा— 'श्वासा बाष्पज्लं गिरः सकरुणा मार्गे च नेत्रार्पणं केनेदं न कृतं प्रियस्य विरहे कस्यासवो निर्गताः । सस्येवं यदि नास्मि तेन कलिता पान्यः कथं प्रोषितः

प्राणाः संप्रति मे कलङ्कमिलनास्तिष्ठन्तु वा यान्तु वा ॥' वनितान्तरव्यासङ्गादनागते प्रिये दुःखसंतप्ता खण्डिता । यथा—

> 'नवनस्वपदमङ्कं गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि मुहुरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम् । प्रतिदिशमपरस्त्रीसङ्गशंसी विसर्प-नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम् ॥'

ईर्ध्याकल्हेन निष्कान्तभर्तृकत्वात्तत्संगमधुखेनान्तरिता कल्हान्त-रिता। यथा---

> 'निःश्वासा बदनं दहन्ति हृदयं निर्मूलमुन्यते निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखं नैक्तंदिनं रुघते । अङ्गं शोषमुपैति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः सख्यः कं गुणमाकलय्य दियते मानं वयं कारिताः ॥'

 <sup>&#</sup>x27;सालोके एव सूर्ये गृहिणी गृहस्वामिकस्य गृहीत्वा ।
 अनिच्छतस्य चरणे घावति इसन्ती इसतः ॥' [इति च्छाया.]
 'वि पाए' इति पाठे 'अपि पादो' इत्यर्थः. ३. 'नक्तंदिवं' स्वात्.

'परिपाट्यां फलार्थे वा नवे प्रसव एव वा । दुः ले चैव प्रमोदे च षडेते बासकाः स्मृताः ॥ उचिते वासके स्वीणामृतुकाले तु वा बुधैः । द्वेष्याणामथ वेष्टानां कर्तव्यमुपसर्पणम् ॥'

इति नयेन बासके रतिसंभोगलालसतयाङ्गरागादिना सज्जा प्रगुणा वासकसज्जा। यथा---

'तल्पकल्पनविधेरनन्तरं भर्तृमार्गमवलोकते मुहुः ।
 द्र्पणिक्षणमुदीक्षते वपुर्ह्षभूषणमिनन्द्रभूषणा ॥'
प्रियमन्या चिरयति भर्तिरि विरहोत्किण्ठिता । यथा—
 'अन्यत्र वजतीति का खल्ल कथा नाप्यस्य ताहक्सुह द्र्यो मां नेच्छिति नागतश्च स हहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः ।
 इत्यल्पेतरकल्पनाकविलतस्वान्ता निशान्तान्तरे
 वाला वृत्तविवर्तनव्यतिकरा नामोति निद्रां निशि ॥'
 द्तीमुखेन खयं वा संकेतं कृत्वा केनापि कारणेन विश्वता विमसक्या । यथा—

प्रौढेति । संपूर्णेल्यर्थः । परिपाट्यामिति । परिपाटियंथा किल्पतानुपूर्वा । अस्या एकेन दिनेन वारः अस्या द्वाभ्यामित्यादिः ॥ तद्यवादमाह—फलार्थे इति । ऋताविति यावत् । नय इति । नवत्वे प्रसवे वृत्ते चिरविरहिलिन्नां सुलयितुम् । दुःसे तदीयबन्धुव्यापत्त्यादौ दुःसिता आश्वसनीयेति । प्रमोद इति । तदीयपुत्रोत्सवादौ । उत्सवो हि माननीय इत्युक्तम् । वासयन्ति तत्र स्थाने रात्रिमिति वासका रात्र्युचिताः कामोपचाराः। फलार्थं इत्यस्य हेतोः सन्वापवादकत्वं दर्शयितुं धर्मवृत्तिना राज्ञा परिपाव्या दुर्भगापि सेव्येति च निरूपयितुमाह—उचिते वासके इति । आर्तवकालो हि भूयानिप फलतः परिमितीभवति । यथोक्तम्—'ऋतुः षोड्या तेऽत्राद्याश्वतको दशमात्पराः । त्रयोदशी च निन्धाः स्युरयुग्माः कन्यकोद्भवाः । प्रथप्रमी च दशमी द्वाभ्यां वर्णेश्व साथिका । युग्मा पुत्राय रात्रिः स्यात्' इति । तत्रापि नक्षत्रविशेषपरिवर्णनम् । पुत्रथ साथिका । युग्मा पुत्राय रात्रिः स्यात्' इति । तत्रापि नक्षत्रविशेषपरिवर्णनम् । पुत्रथ

 <sup>&#</sup>x27;अनेककार्यव्यासङ्गाचस्या नागच्छति प्रियः । तस्यानुगमदुःसार्ता विरहोत्किण्ठिताः भवेत् ॥' इति भरतसंवादात् 'कार्यासत्त्या' इति भवेत्.

'तत्संकेतगृहं प्रियेण कथितं संपेष्य दूतीं खयं
तच्छून्यं सुचिरं निषेत्र्य सुदृशा पश्चाच भग्नाशया ।
स्थानोपासनसूचनाय विगल्त्सान्द्राञ्जनैरश्रुभिभूमावक्षरमालिकेव लिखिता दीर्घ रुदत्या शनैः ॥'
अभिसरत्यभिसारयति वा कामार्त कान्तमित्यभिसारिका । यथा—
'उरिस निहितस्तारो हारः कृता जघने घने
कलकलवती काञ्ची पादौ रणन्मणिनूपुरौ ।
प्रियमभिसरस्येवं सुग्धे त्वमाहतिङिण्डिमा
यदि किमपरं त्रासोद्वान्ता दिशो सहुरीक्षसे ॥'

तथा--

'न च मेऽवगच्छति यथा छघुतां करुणां यथा च कुरुते स मिय । निपुणमथैनमभिगम्य वदेरभिदूति कांचिदिति संदिदिशे ॥' अन्वर्थ एवासां रुक्षणमित्याहत्य रुक्षणं न कृतम् । अन्त्यत्र्यवस्था परस्ती ।

परिक्रियो तु कन्योढे । संकेतात्पूर्व विरहोत्कण्ठिते, पश्चाद्विद्वकादिना सहाभिसरन्त्यावभिसारिके, कुतोऽपि कारणात्संकेतस्थानमप्राप्ते नायके विप्रलब्धे इति ज्यवस्थतैवानयोरिति ।

नायिकानां प्रतिनायिकामाह— ईर्ष्याहेतुः सपत्नी प्रतिनायिका ।

यथा---रुक्मिण्याः सत्यभामा । दूत्यश्च नायिकानां लोकसिद्धा एवेति नोक्ताः ।

अथ स्रीणामलंकारानाह—

सस्वजा विञ्चतिः स्त्रीणायलंकाराः ।

संवेदनरूपात्रमृतं यत्ततोऽन्यदेद्धर्मत्वेनैव स्थितं सत्त्वम् । यदाह— 'देद्दात्मकं भवेत्सत्त्वम्' इति । ततो जाताः सत्त्वजाः राजसतामसञ्चरी-रेष्वसंभवात् । चाण्डालीनामपि हि रूपलावण्यसंपदो दृश्यन्ते न तु चेष्टालंकारा इति । तासामिष वा भवन्तु । उत्तमतामेव सूचयन्ति । अलंकारा देहमात्रनिष्ठा न तु चित्तवृत्तिरूपाः । ते यौवने उद्गिक्ता दृश्यन्ते । बाल्येऽनुद्भित्रा वार्धके तिरोभूताः । यद्यपि च ते पुरुषस्यापि सन्ति, तथापि योषितां न एवालंकारा इति तद्गतत्वेनैव वर्णिताः ।

पुंसस्तूत्साहवृत्तान्त एव परोऽलंकारः । तथा च सर्वेष्वेव नायकभेदेषु धीरत्वमेव विशेषणतयोक्तम् । तदाच्छादितास्तु शृङ्गारादयो धीरललित इत्यादो ।

अलंकाराश्च केचन कियात्मकाः केचिद्रुणसभावाः । कियात्मका अपि केचन प्राग्जन्माभ्यस्तरितमावमात्रेण सत्त्वोद्धद्वेन देहमात्रे सित भवित ते अङ्गजा इत्युच्यन्ते। अन्य त्वद्यतनजन्मसमुचितविभाववश्यस्फुटी-भवद्रितभावानुविद्धे देहे परिस्फुरन्ति ते स्वाभाविकाः। स्वसाद्रितभावात् हृद्यगोचरीभूताद्भवन्तीति । तथाहि कस्याश्चित्रायिकायाः कश्चिदेव स्वभाववलाद्भवति अन्यस्या अन्यः कस्याश्चिद्शौ त्रयः इत्याद्यतोऽपि स्वाभाविकाः। भावहावहेलास्तु सर्वा एव सर्वोस्वेव सत्त्वाधिकासूत्तमाङ्गनासु भवन्ति। तथा शोभादयः सप्त। एवमङ्गजाः स्वाभाविकाः कियात्मानः। शोभादयस्त गुणात्मानः।

ते चायवजाः।

यत्नाज्ञाताः क्रियात्मकाः । इच्छातो यत्नतस्ततो देहे क्रियेति पदार्थविदः । ततोऽन्येऽयत्नजाः ।

तान्क्रमेण लक्षयन्ति-

भावहावहेलास्त्रयोऽङ्गजा अल्पभूयोविकारात्मकाः। यद्यपि

'देहात्मकं भवेत्सत्त्वं सत्त्वाङ्कावः समुत्थितः । भावात्समुत्थितो हावो हावाद्धेला समुत्थिता ॥' इति भरतवचनात्क्रमेणैतेषां हेतुभावः, तथापि परम्परया तीव्रतमसत्त्व-स्याङ्गस्यैव करणत्वादङ्गजा इत्युक्ताः । एवं च परस्परसमुत्थितत्वेऽप्यमी-

१, 'भवन्ति' स्यात्.

षामक्रजत्वमेव। तथा हि—कुमारीशरीरे प्रौढतरकुमार्थन्तरगतहेलावलोकने हावोद्भवो भावश्चेदुल्लासितपूर्वः। अन्यथानुभावस्यैवोद्भवः। एवं भावे-ऽपि दृष्टे हावो हेला वा। यदा तु हावावस्थोद्भिलपूर्वा परत्र च हेला दृश्यते तदा हेलातोऽपि हेला। एवं हावात् हावः, भावाद्भाव इत्यपि वाच्यम्। एवं परकीयभावादिसारणात्सरसकाव्यादेरपि हेलादीनां प्रयोगो भवतीति मन्तव्यम्। एतदन्योन्यसमुत्थितत्वं तत्राक्रस्थाल्पो विकारोऽन्तर्भतवासनात्मत्या वर्तमानं रत्याख्यं भावं भावयन् सूचयन् भावः। यथा—

'दृष्टिः सालसतां विभित्तं न शिशुक्रीडासु बद्धादरा श्रोत्रं प्रेषयति प्रवर्तितसस्त्रीसंभोगवार्तास्विष । पुंसामेकमपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा बाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः॥'

बहुविकारात्मा भ्रूतारकचिबुकभीवादेर्धमेः स्वचित्तवृत्ति परत्र जुह्नतीं ददतीं कुमारीं हावयतीति हावः। सा चाद्यापि स्वयं रतेः प्रवोधं न मन्यते केवलं तत्संस्कारवलात्तथा विकारान्करोति येर्देष्टा तथा कल्पयति। यथा—

'सितं किंचिन्सुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः परिस्यन्दो वाचामभिनवविलासोक्तिसरसः । गतीनामारम्भः किसलयति लीलापरिकरः स्पृद्यान्त्यास्तारुण्यं किमिव न हि रम्यं मृगदृद्याः॥'

यदा तु रितवासनाप्रबोधात्तां प्रबुद्धां रितमिभमन्यते केवलं समुचि-तिवभावोपप्रहिवरहान्निर्विषयतया स्फुटीभावं न प्रपद्यते तदा तज्जनित-बहुतराङ्गविकारात्मा हेला हावस्य संबन्धिनी क्रिया प्रसरत्वावेगवाहि-त्विमत्यर्थः । वेगेन हि गच्छन् हेलतीत्युच्यते लोके इति । एवं चोद्भि-द्योद्भिष्य विश्राम्यन् हावः । स एव प्रसरणैकलभावो हेलेति । यथा— 'कुरक्तीवाङ्गानि—' इति । अत्र सन्तर्गतिरतिप्रबोधमात्रमुक्तं न त्वभिकाषशृक्कार इति मन्तव्यम् । तदेतद्वासणस्योपनयनमिव भविष्यत्पुरुष्मर्थसद्यपीठवन्धत्वेन योषितामा-मनन्ति ।

## कीलादयो दश साभाविकाः।

विशिष्टविभावलाभे रतौ सविषयत्वेन स्फुटीभूतायां तदुपबृंहणकृता देहिविकारा लीलाविलासविच्छित्तिविन्वोकविभ्रमिकिलिकिचितमोद्दायितकुट्ट-मितलिलितविह्तनामानः । एते च प्राप्तसंभोगेऽप्राप्तसंभोगे च भवन्ति । शोभादयश्च सप्त वक्ष्यमाणाः प्राप्तसंभोगतायामेव ।

लीलादीन् लक्षयति--

बाग्वेषचेष्टितैः मियस्यानुकृतिसीला ।

भियगतानां वाग्वेषचेष्टानां भियबहुमानातिशयेन नत्वघट्टकरूपेणात्म-नियोजनमनुकृतिलीला ।

यथा----

'जें जं करेसि जं जं च जंपसे नह तुमं नियंसेसि । तं तमणुसिस्किरीए दियहो दियहो न संवडइ ॥'

स्थानादीनां वैशिष्ट्यं विलासः ।

स्थानमूर्धता । आदिशब्दादुपवेशनगमनहस्तश्रूनेत्रकर्मपरिग्रहः । तेषां वैशिष्टां विलासः । यथा—

> 'अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्तं वैचित्र्यमुष्ठसितविश्रममायताक्ष्याः । तद्भृरिसात्त्विकविकारविशेषरम्य-माचार्यकं विजयि मान्मथमाविरासीत् ॥'

गर्वादल्पाकल्पन्यासः श्रोभाकृद्विच्छित्तः।

सौभाग्यगर्वादनादरेण कृतो माल्याच्छादनभूषणविलेपनरूपस्याल्पस्या-कल्पस्य न्यासः सौभाग्यमहिम्रा शोभाहेतुर्विच्छित्तिः। यथा—

 <sup>&#</sup>x27;यदात्करोषि यदाच जल्पसे यथा त्वं नियमयसि । तत्त्रदमुखीकुर्वे दिवसो दिवसो न संवर्धते ॥' [इति च्छाया.]

'सिहिपिच्छकण्णकरा जाया वाहस्स गिबरी भमइ । मुत्ताहलरइयपसाहणाण मज्झे सवत्तीणम् ॥'

## इष्टेऽप्यवज्ञा विव्वोकः।

सौभाग्यगर्वादिष्टेऽपि वस्तुन्यनादरो विव्वोकः । यथा— 'निर्विभुज्य दशनच्छदं ततो वाचि भर्तुरवधीरणापरा । शैलराजतनया समीपगामाललाप विजयामहेतुकम् ॥'

# वागङ्गभूषणानां झत्यासी विश्रमः।

वचनेऽन्यथावक्तव्येऽन्यथाभाषणं हेस्तेवादातव्ये पादेनादानं रसनायाः कण्ठे न्यासः । यथा—

'चकार काचित्सितचन्दनाक्के काञ्चीकलापं स्तनभारपृष्ठे । प्रियं प्रति प्रेषितचित्तवृत्तिर्नितम्बविम्बे च बबन्ध हारम्॥'

स्मितहसितहदितभयरोषगर्वदुःस्त्रश्रमाभिलाषसंकरः किलिकिः चितम् ।

सौभाग्यगर्वात्सितादीनां संकरः किलिकिचितम् । यथा— 'रितकीडाचृते कथमपि समासाद्य समयं मया लब्धे तस्या कणितकलकण्ठार्धमधरे । कृतभ्रभङ्गासौ प्रकटितिवल्रक्षार्धरुदित-स्मितकुद्धोन्द्रान्तं पुनरपि विद्ध्यान्मिय सुलम् ॥'

भियकथादौ तद्भावभावनोत्था चेष्टा मोद्दायितम् ।

पियस्य कथायां दर्शने वा तद्भावभावनं तन्मयत्वं ततो योद्भूता चेष्टा लीलादिका सा मदनाङ्गपर्यन्ताङ्गपर्यन्ताङ्गमोटनान्मोट्टायितम् । यथा—

'सरदवथुनिमित्तं गूढमन्वेतुमस्याः

सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः।

 <sup>&#</sup>x27;शिखिपिच्छकर्णपूरा जाया व्याधस्य गर्विणा भ्रमति । मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपर्शानाम् ॥' [इति च्छाया.]
 'इस्तेना' स्यात.

हरति विनतपृष्ठोदमपीनस्तनामा नतवलयितवाहुर्जृन्मितः साङ्गभङ्गेः॥'

अधरादिग्रहाहुःखेऽपि हर्षः कुट्टमितम् ।

अधरस्तनकेशादीनां महणात् । भियतमेनेति शेषः । दुःखेऽपि हर्षः

कुट्टमितम् । यथा---

'ईषन्मीलितलोललोललोचनयुगं व्यावर्तितभूलतं संदृष्टाधरवेदनाप्रलपितं मा मेति मन्दाक्षरम् । तन्वङ्गचाः सुरतावसानसमये दृष्टं मया यन्सुखं स्वेदाद्रीकृतपाण्डुगण्डपुलकं तत्केन विस्मार्यते ॥'

मस्णोऽङ्गन्यासो ललितम् ।

अङ्गानां हस्तपादभूनेत्राधरादीनां मसणः सुकुमारो विन्यासो छिछतम् । यथा---

> 'सञ्जूभक्तं करिकसलयावर्जनरालपन्ती सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनस्याञ्चलेन । विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया स्वरपाते-निःसंगीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्षी ॥'

कर्तव्यवशादायते एव इस्तादिकर्मणि यद्वैचित्र्यं स विलासः।

यत्र तु बाह्यव्यापारयोग एव न कश्चिदस्ति नादातव्यबुद्धिरथ च सुकुमारकरादिव्यापारणं तहालितम् । अन्ये तु 'लड विलासे' इति पाठं प्रमाणयन्तो विलासमेव सातिशयं ललितसंज्ञमाहुः ।

व्याजादेः प्राप्तकालस्याप्यवचनं विहृतम् ।

व्याजो मौग्ध्यादिप्रख्यापनाशयः । आदिप्रहणान्मौर्ख्यलजादिपरि-प्रहः । ततो भाषणावसरेऽप्यभाषणं विहृतम् । यथा—

'पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् । सा रक्षयित्वा चरणौ कृताशीर्मात्येन तां निर्वचनं जघान ॥'

राक्षां मुख्यं फलम् । यथाह-- 'प्रजायै गृहमेधिनाम्' इति ॥ अनेनेति । अलक्तकोपर-

केचिद्वात्यकौमारयौवनसाधारणविहारविशेषं क्रीडितम् । क्रीडितमेव च प्रियतमविषयं केछिं चाछंकारावाहः । यथा—

'मन्दाकिनीसैकतवेदिकाभिः सा कन्दुकैः कृत्रिमपुत्रकैश्च । रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां कीडारसं निर्विश्वतीव बाल्ये ॥' 'व्यपोहितं लोचनतो मुखानिलैरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः । पयोधरेणोरसि काचिद्रन्मनाः प्रियं जघानोन्नतपीवरस्तनी ॥'

शोभादयः सप्तायवजाः।

शोभाकान्तिदीप्तिमाधुर्यभैयौँदार्यप्रागल्भ्यनामानः सप्तालंकारा अय-बजाः।

क्रमेण लक्षयति---

रूपयोवनलावण्यैः पुंभोगोपबृहितैर्मन्दमध्यतीत्राङ्गच्छाया श्रोभा कान्तिदीप्तिश्च ।

तान्येव रूपादीनि पुरुषेणोपभुज्यमानानि छायान्तरं श्रयन्तीति सा छाया मन्द्मध्यतीवत्वं क्रमेण संभोगपरिशीलनादाश्रयन्ती शोभा कान्ति-दीप्तिश्च भवति ।

शोभा यथा---

'करिकसलयं धूत्वा धूत्वा विमार्गति वाससी क्षिपति सुमनोमालाशेषं प्रदीपशिखां प्रति । स्थगयति सुहुः पत्युनेत्रे विहस्य समाकुला सुरतविरतौ रम्या तन्वी सुहुमुहुरीक्षितुः ॥' कान्तिर्यथा—

'उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपती पाणिनैकेन कृत्वा धृत्वा चान्येन वासो विगलितकवरीकेशमंसं वहन्त्याः।

क्तस्य हि चन्द्रमित परं भागलाभः । अनवरतपादपतनप्रसादनैर्विना न पत्युर्झिटिति यथे-ष्टानुवर्तिन्या भाव्यमिति चोपदेशः । शिरोविशृता च या चन्द्रकला तामपि परिभवेति सपक्रीलोकविजय उक्तः ॥

इलाचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेके सप्तमोऽध्यायः ।

भूयस्तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतमीतिना शौरिणा वः शय्यामालिक्चय नीतं वपुरलसलेसद्वाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥' दीप्तिर्यथा—

'आलोलामलकावलीं विल्लितां विश्रचलत्कुण्डलं किंचिन्मृष्टविशेषकं तनुतरैः सेदाम्बुनः शीकरैः । तन्त्र्या यत्मुरतान्तकान्तनयनं वक्रं रितव्यत्यये तत्त्वां पातु चिराय किं हरिहरस्कन्दादिभिर्दैवतैः॥' चेष्टामसृणत्वं माधुर्यम् ।

ललितेषु त्रीडादिपु यथा मसणत्वं चेष्टायास्तथा दीक्षेष्विप कोघादिषु यत्तन्माधुर्यम् । यथा---

'कृतो दूरादेव स्मितमधुरमभ्युद्गमिविधिः शिरस्याज्ञा न्यस्ता प्रतिवचनमत्यानितमितिः । न दृष्टेः शेथिल्यं मिलितिमिति चेतो दहति मे निगृदान्तःकोषा कठिनहृदये संवृतिरियम् ॥'

अचापलाविकत्थनत्वे धैर्यम् । चापलानुपहतत्वमात्मगुणानाख्यानं च धैर्यम् । यथा—

'ज्वलतु गगने रात्री रात्रावसण्डकलः शशी दहतु मदनः किं वा मृत्योः परेण विधास्यति । मम तु दियतः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया

मश्रय औदार्यम् ।

अमध्येष्यां क्रोधाद्यवस्थास्ति प्रश्रय औदार्यम् । यथा— 'श्रूभक्के सहसोद्गतेऽपि वदनं नीतं परां नम्रता-मीषन्मां प्रतिभेदकारि हसितं नोक्तं वचो निष्ठुरम् । अन्तर्वाष्पजडीकृतं प्रभुतया चक्षुनं विस्फारितं क्रोधश्च प्रकटीकृतो दियतया मुक्तश्च न प्रश्रयः ॥' प्रयोगे निःसाध्वसतं प्रागलभ्यम् । प्रयोगे कामकलादौ । चातुःषष्ठिके इत्यर्थः । यदाह—

> 'अन्यदा भूषणं पुंसः शमो छज्जेव योषितः। पराक्रमः परिभवे वैजात्यं सुरतेष्विव॥'

मनःक्षोभपूर्वकोऽङ्गसादः साध्वसं तदभावः प्रागल्भ्यम् ।

यथा--- 'आशु लङ्घितवतीष्टकराम-' इति ।

अत्र शोभाकान्तिदीसयो वाह्यरूपादिगता एव विशेषा आवेगचापला-मर्षत्रासानां त्वभाव एव माधुर्याद्या धर्मा न चित्तवृत्तिस्वभावा इति नैतेषु भावशङ्कावकाशः । शाक्याचार्यराहुलादयस्तु—मौग्ध्यमदभाविकत्वप-रितपनादीनप्यलंकारानाचक्षते । तेऽस्माभिर्भरतमतानुसारिभिरुपेक्षिताः ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलंकारच्डामणिसंब्रस्वोपजकात्र्यानुशासनवृत्ती नायकवर्णनः सप्तमोऽध्यायः समामः ।

अष्टमोऽध्यायः ।

अथ प्रबन्धात्मकान्काव्यभेदानाह—

काव्यं प्रेक्ष्यं अव्यं च ।

नानृषिः कविः 'कवृ वर्णे' इति च दर्शनाद्वर्णनाच कविस्तस्य कर्म काव्यम् । एवं च दर्शने सत्यि वर्णनाया अन्तर्भावादितिहासादीनां न काव्यत्वमिति तल्लक्षणं न वक्ष्यते ।

तथा चाह भट्टतोतः—

'नानृषिः कविरित्युक्तमृषिश्च किल दर्शनात्। विचित्रभावधमीशतत्त्वप्रख्या च दर्शनम् ॥ स तत्वदर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः कविः। दर्शनाद्वर्णनाच्याथ रूढा लोके कविश्वतिः॥ तथा हि दर्शने खच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्मुनिः। नोदिता कविता लोके यावज्ञाता न वर्णना॥'

इति प्रेक्ष्यमभिनेयम् ।

प्रेक्ष्यं विभजते— प्रेक्ष्यं पाठ्यं गेयं च । तत्र पाठ्यं भिनत्ति—

पाठ्यं नाटकप्रकरणनाटिकासमवकारेहामृगडिमव्यायोगोत्स्रष्टि-काङ्कप्रहसनभाणवीथीसहकादि ।

तथा च नाटकादीनि वीध्यन्तानि वाक्यार्थाभिनयस्वभावानि भरतमुनिनोपदर्शितानि । सष्टकश्च कैश्चिद्यथा—

'प्रख्यातवस्तुविषयं प्रख्यातोदात्तनायकम् । राजर्षिवंश्यचरितं तथैव दिव्याश्रयोपेतम् ॥

प्रख्यातेति । प्रख्यातमितिहासाख्यानादि वस्तु विषयो यस्य । तत्र हि लोकस्य क-थापरिचयादादरातिशयो भवति । यद्वा प्रकर्षेण ख्यानं वस्तु विष्टितं तथा विषयो मालवप-बालादियेस्मिन् । चक्रवर्तिनोऽपि हि वत्सराजस्य कौशाम्बीव्यतिरिक्ते विषये कार्यान्तरो-पक्षेपेण विना यन्निरन्तरं निर्वर्णनं तद्वरस्याय भवति । वस्तुविषययोः प्रख्यातिसुक्ला तृतीयां प्रम्यातिमाह-प्रख्यातीदात्तेति । उदात्त इति वीररसयोग्य उक्तः । तेन धीरलिलनधीरप्रशान्तधीरोद्धनधीरोदात्ताश्वन्वारोऽपि गृह्यन्ते । राजर्षिवंश्येखनेन प्रख्या-तमपि यद्वस्त ऋषितुल्यानां राज्ञां वंशेन साधुनोचितं तथा प्रख्यातत्वेऽपि देव-चरितं वरप्रभावादिबाहुन्येनोपायोपदेशायायोग्यमिति नैतृदुभयं निवन्धनीयमिति फलतः प्रतिषेधो दर्शितः । राजान ऋषय इवेत्युपमितिसमासः । तद्वंशसाधु चरितं यस्मित्रिति बहुवीहिः । न च सर्वथा देवचरितं तत्र न वर्णनीयम्, किं तु दिव्यानामाश्रयत्वेनो-पायत्वेन प्रकरीपताकानायक।दिरूपेणोपेतमुपगमोऽङ्गीकरणं यत्र । तथाहि नागानन्दे भगवत्याः पूर्णकरुणाभरनिर्भरायाः साक्षात्करणे व्युत्पत्तिर्जायते । निरन्तरभक्तिभाविता-नामेवं नाम देवताः प्रसीदन्ति । तस्माद्देवताराधनपुरःसरसुपायानुष्टानं कार्यमिति ॥ नतु दिव्यनायकाश्रययुक्तकथाशरीरमपि नाटकं भवतीति कस्मान व्याख्यायते । व्याख्या-येन यद्येवं लक्षणेन नाटकेन कश्चिद्यों व्युत्पाद्येत । न चैतदेवं दिव्यानां दिव्यप्रभावैश्वर्य-योगाहरुपपादेष्वर्थेष्विच्छामात्रमेव प्रयक्षो नैव सिद्धौ व्याहन्यते । तस्मावरितं मस्पैर्वि-धातुमशक्यमिति नेवोपदेशयोग्यम् । तथा सुक्तम्—'देवानां मानसी सिद्धिर्गृहेषूपवनेषु च । क्रियायक्षाभिनिष्पन्नाः सर्वे भावा हि मानुषाः । तस्माद्देवकृतैर्भावेर्न विस्पर्धेत मानुषः ॥' इति । तस्मादिष्टानिष्टदैवमानुषकर्मोपपादितञ्चभाञ्चभफलभाजां मर्खानामेव समुपभोगविपत्र्रतिविधानमत्युत्पादकं चरितमाश्रित्य नाटकं निबन्धनीयमिति नृपतय एव नाटकेषु युज्यन्ते । नायका तु दिव्याप्यविरोधिनी । यथोर्वशी । नायकचरितेनैव तद्व-

नानाविभृतिमिर्युतमृद्धिविलासादिभिर्गुणैश्चापि । अङ्कप्रवेशकाद्धं भवति हि तखाटकं नाम ॥' 'यत्र कविरात्मशक्त्या वस्तु शरीरं च नायकं चैत्र । औत्पत्तिकं प्रकुरुते प्रकरणमिति तद्धुधैर्शेयम् ॥ यदनार्षमथाहार्यं काव्यं प्रकरोत्यभृतगुणयुक्तम् । उत्पन्नवीजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विश्चेयम् ॥

त्तरयाक्षेपात् । प्रसिद्धमपि वस्तु न निष्फलं व्युत्पत्तये भवतीत्यत आह—नानाविभृति-सिर्यतमिति । धर्मार्थकसामोक्षविभावैः फलभूतैर्विचित्ररूपैर्युक्तम् । तत्राप्यर्थकामी सर्वजनाभिलषणीयाविति तद्वाहुल्यं दर्शनीयामिति । ऋदिविलासादिभिरिति । ऋदिरर्थस्य राज्यादेः संपत्तिः । विलासेन कामो लक्ष्यते । आदिशब्दः प्रधानवाची । तरप्रधानाभिः फलसंपत्तिभियुक्तिमित्यर्थः । तेन राज्ञा सर्वे राज्यं ब्राह्मणेभ्यो दत्त्वा वानप्रस्थं गृहीतमित्येवंप्रायं फलं नोपनिबद्धव्यम् । धर्ममोक्षबहुलमिति । दृष्टमुखार्थां हि बाहुत्येन लोक इति तत्रास्य प्रतीतिर्विरसी भवेत् । गुणैरिति । अप्रधानभूतानि यानि चेष्टितानि हेयानि प्रतिनायकगतागतान्यपनयप्रधानानि तेर्युक्तम् । तेषां पूर्वपक्षस्थानीयानां प्रतिक्षे-**पेण सिद्धान्तकत्पस्य नायकचरितस्य** निर्वाहात् जनकोशादिसंपत्तिर्ऋद्धिः । कौमुदीमहोत्स-वादयो विलासाः । संधिविमहादयो गुणा इति चाणक्यपरिया(१)वेदनमात्रफलम् । वस्तुश-ब्देन राजर्षिवंश्यचरितशब्देन च सर्वस्थाप्यर्थस्य राशेः संप्रहात् । अवान्तरवस्तुसमाप्ती विश्रान्ताय ये विच्छेदा अङ्कास्तैः पश्चार्येर्दशार्थरः ये च निभित्तवलादग्रलक्षदण्यनां चेष्टि-तानामावेदकाः प्रवेशकासैश्राव्यं तन्नाटकं नाम रूपकम् ॥ आत्मदात्तयेति । इतिहासा-दिप्रसिद्धिं निरस्यति । वस्त्विति । साध्यं फलम् । शरीरमिति । तदुपायम् । नायक-मिति । साधयितारम् । चकारः पूर्वसमुचये । द्वितीयस्वसमप्रसमुचये । एवकारः समु-बयाभावे । उत्पत्ती भवमौत्पत्तिकं निर्मितम् । तद्यमर्थः---त्रितयमपि यत्र विकृतं द्वयमेकं वा, अन्यत्तु पूर्वोपनिबद्धं तन्सर्वे प्रकरणम् । भेदसप्तकमयम् । वस्लादिकं का-व्याभिधेयमात्मशक्त्या प्रकुरुते यत्र कान्ये तत्प्रकरणमिति वर्धेक्केयमिति संबन्धः॥ यत्र सर्वमृत्पादं भवति तत्र योऽनुत्पाद्योंऽशः स कुत्रस्थो प्राह्य इति दर्शयितमाह—यह-नार्षमिति । पुराणादिव्यतिरिक्त बृहत्कथायुपनिबद्धं मूलदेवत बरिनादि ॥ आहार्य-मिति । पूर्वकविकाव्याद्वाहरणीयं समुद्रदत्ततत्रेष्टितादि ॥ ननु च तत्रांशे कविकृतत्वाभा-वात्कयं प्रकरणवाचोयुक्तिरित्याह—उत्पन्निति । पूर्वसिद्धे वीजं वस्तु च यत्र तादशमपि तद्यदिति यस्मादभूतेर्बृहत्कथादी काव्यान्तरे वा प्रसिद्धिर्गुर्णर्युक्तं प्रकरोति तदिति तस्माद्धेतो-रेतदपि प्रकरणम् । तैन बृहत्कथादिसिद्धस्य मूलदेवादेरधिकावापं कविशक्तिर्यदा विधक्ते

१. 'कुरुते प्रभूत' भरते.

यन्नाटके मयोक्तं वस्तु शरीरं च वृत्तिभेदाश्च ।
तत्प्रकरणेऽिय योज्यं सलक्षणं सर्वसंधिषु तु ॥
विभवणिक्सचिवानां पुरोहितामात्यसार्थवाहानाम् ।
चरितं यन्नैकविधं तज्ज्ञेयं प्रकरणं नाम ॥
नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसंभोगः ।
बाह्यजनसंप्रयुक्तं तज्ज्ञेयं प्रकरणं नाम ॥
दासविदश्रेष्ठियुतं वेशस्युपचारकारणोपेतम् ।
मन्दकुलस्वीचरितं काव्ये कार्यं प्रकरणं तु ॥'

तदा प्रकरणम् । एवं पूर्वकविसमुन्प्रेक्षितसमुद्रदत्तचेष्टिनादिवर्णनेऽप्यधिकावापं विद्ध-त्कविः प्रकरणं कुर्यादिति तात्पर्यम् ॥ नन्वस्येतियृत्तस्य कथं योजनेत्याशङ्कय पूर्वोक्तमे-वातिदेशद्वारेण स्मार्यितुमाह—यन्नाटके इति । 'नानाविभूतिभिर्युतमृद्धिविलासादिभिः' इलादिना यत्फलचयमुक्तं तद्वस्तुशरीरमिलङ्कप्रवेशकायम् ॥ वृत्तिभेदाश्चेति । नाना-रसभावचेष्टितैबहुधा मुखदुःखोत्पत्तिकृतमिति ॥ सलक्षणिमिति । लक्षणमङ्कपरिमाणम् । अङ्कान्तरसंनिधानहेतुष च प्रवेशकेषु यत्प्रयोज्यमुक्तं दिवसावसानकार्यं यदा**ङ्केनोपपद्य**त इत्यादि तत्मर्वे प्रकरणेऽपि योज्यम् ॥ अतिदेशायातमतिप्रसङ्गं वारयत्यार्याद्वयेन—विप्रे-त्यादि । अमात्योऽधिकृतः । मार्थवाहो दिगन्तरात्पण्यानामाहर्ता । तद्देशकयविकयकृतो वणिजोऽन्य एव । नैकविधामित्यनेकरमयुक्त इति । तदितिदेशमात्रमिति सूचितं प्रख्या-नोदात्तेत्वतिप्रसक्तं निपेधति । तन्निषेधे चार्थान्नाटकवैपरीत्वमायातम् । नाटके च देवो नायकत्वेन निषिद्ध इति प्रकरणे कर्तव्यत्वेनापाद्यन इत्यत आह— न विव्यचरित-मिति । तथा दिव्याश्रयमिति यदतिदेशाहेवानामुपायत्वेन प्रयोज्यलं प्रसक्तम् , तदप्यनेन निषद्भि । नाटके देवानामिवंहापि राज्ञः प्रवेशं शङ्कमानो निराकरोति - न राजसंभोग **प्रति ।** यदि वात्रीत्पत्तिकत्वेऽपि न राजोचितसंभोगोत्प्रेक्षा विप्रादिषु करणीयेत्यनेन शि-क्षयति । अत एव राजनि य उचितोऽन्तःपुरजनःकश्रुकिप्रशृतिस्तद्यतिरिक्तो बाह्यज-नोऽत्र चेटदासादिः प्रवेशकादौ कार्य इत्पर्यः । एतदेव दर्शयति - दासविटेति । कश्-किस्थाने दासः, विदृषकस्थाने विटः, अमात्यस्थाने श्रेष्ठीत्यर्थः। वेश्यावाटो वेशस्तत्र या जी तस्या उपचारो वैशिके प्रसिद्धः स कारणं यस्य राज्ञारस्य तेनोपेतम् । कुलक्षीविषयं चेष्टि-

१. 'कार्य केवलमुत्पाद्यवस्तु स्यात्' भरतैकपुस्तके.

<sup>9. &#</sup>x27;तदतिदेशमात्र' स्यात्. २. 'नोदासनायकेति' इति प्रतीकं श्रुटितं भवेत्.

'प्रकरणनाटकभेदाद्धलाधं वस्तु नायकं नृपतिम् । अन्तःपुरसंगीतककन्यामधिकृत्य कर्तव्याः। स्वीप्राया चतुरक्का लिलताभिनयात्मिका स्विविद्धताक्षी । बहुगीतनृत्यवाद्या रतिसंभोगात्मिका चैव ॥ राजोपचारयुक्ता प्रसादनकोधदम्भसंयुक्ता । नायकदेवीदृतीसपरिजना नाटिका ज्ञेया ॥'

#### समबकारस्व--

'देवासुरबीजक्कतः प्रख्यातोदात्तनायकश्चेव । ज्यक्कतथा त्रिकपटिखविद्रवः स्यात्रिशृङ्गारः । द्वादशनायकबहुलो ब्रष्टादशनालिकाप्रमाणश्च' ॥ इति ।

तम् । प्रकरणेति । बहुषु प्रकरणभेदेषु नाटकभेदेषु च स्नीप्राप्तिफलात्संभोगश्रज्ञारप्रायात् कैशिकीप्रधानाच प्रकरणभेदान्नाटकभेदाच नाटिका क्रेयेति दूरेण संबन्धः॥ उत्पाद्यं वस्तुच-रितं नायकं च नृपतिमन्तःपुरकन्यां संगीतकशालाकन्यां वाधिकृत्य प्राप्यत्वेनाभिसंधाय कर्तव्या च। तेन श्लीप्राप्तिः संभोगश्कारोऽभ्यन्तरः केशिकी च वृत्तिः। तथावस्थासंध्यक्वार्थे प्रकृतिपताकाप्रकरीपताकास्थाना**ङ्क**विष्कम्भकप्रवेशकादीन्युभयभेदसाधारणानि प्रयोज्यानि । यदिप किंचित्साधारणं तदिप योज्यते । अतश्च 'उत्पाद्यं वस्तु' इति प्रकरणधर्मः । 'नायकं नृपतिम्' इति नाटकथर्मः । 'अन्तःपुरसंगीतककन्याम्' इति कन्यायोगे ईर्घ्याविप्रलम्भश्च नाटकधर्म एव । अथास्य विशेषलक्षणमाह—स्वीप्रा-थेति । क्षियः प्रायेण बाहुल्येन यत्र । चन्वारोऽह्वा यस्याम् । कस्याधिदवस्थायाः सरसेऽवस्थान्तरे समावापः कर्तव्य इति यावत् । मुष्टृ पूर्णतया विहितानि चन्वार्यपि कैशिक्यक्रानि यत्र । एतेन स्नाप्रायेति ललितेति बहुनुत्येति च केशिकी पृत्ति बाहुन्येन दर्शयति । रतिपुरःसरः संभोगो राज्यप्राप्त्यादिलक्षण आत्मा प्रधानभूतं फलं यस्याम् । अत्रावाह-राजगतैरपचार्रव्यवहारेयुंका । अन्यां चेदुद्दिय तत्र व्यवहारस्तदा पूर्वनायि-कारातै: कोधप्रसादनवर्ष्यनेरवस्यं भाव्यमिति दर्शयति—प्रसादनेति । आर्यानुरोधारको-धस्य पश्चात्पाठः । ननु यस्याः कोधो भवति सा न कदाचिदुक्तेत्याशक्क्याह—नाय-केति । नायकस्य येथं देवी आद्यनायिका तथाभिलांषतनायकान्तरविषया येथं दूती तत्कृतं सपरिजनं परिजनसमृद्धिर्यस्याम् ॥ देवासुरेति । देवासुरस्य यद्वाजं फलसंपा-दनोपायस्तेन कृतो विरचितः । देवासुरा अपि वा प्रख्याता बृहत्कथादी श्रुयन्ते स्वयं वा केनचित्रान्त इति तन्निरासार्थे प्रख्यातपदम् । यद्यपि देवाः पुरुषापेक्षया दूतास्तथापि खापेक्षया गाम्भीर्यप्रधानतयोदात्ता उच्यन्ते भगवित्रपुरिषुप्रशृतयः, प्रशान्ता ब्रह्मादयः, उद्भता नृतिहादयः । अर्थत्रयस्य तावत्येव समापत्रा(१)क्यक्क इत्युक्तम् । कपटो बश्चना

'तिव्यपुरुषाश्रवकृतो विव्यक्षीकारणोपमतयुद्धः । स्विहितवस्तुनिवद्धी विश्रत्ययकारणश्चेव ॥ उद्धतपुरुषमायक्षीरोषश्रथितकाव्यवन्धश्च । संक्षोभविद्धवकृतः संस्कोटकृतस्तथा चैव ॥ स्वीभेदनापहरणावमर्दनप्राप्तवस्तुशृङ्गारः । ईहामृगस्तु कार्यः सुसमाहितकाव्यवन्धश्च ॥

मिध्याकल्पितः सत्यानुकारी प्रपन्न इत्यर्थः । स त्रिधा--यत्रानपराद्ध एव वन्नकेन वन्न्यते स एक: । यत्र तु वश्वनीयोऽपि सापराधः स द्वितीयः । यत्र तु द्वयोरपि न कश्चिद-भिसंधिदोषः काकतालीयेन तुल्यफलाभिसंधानवतोरप्येक उपचयेनापरस्लपचयेन युज्यते स देवकृतस्तृतीयः । चेतनकृतमन्यकृतमुभयकृतं वा यदनर्थात्मकं वस्तु यतो विद्रवन्ति जनाः स विद्रव इति । तत्र चेतनं गजेन्द्रादि । अचेतनं जलवाद्यादि । उभयं नगरो-परोधादिति : तस्य युद्धाप्रिदानादिसंपाद्यत्वात् । राज्ञारिक्षधा-धर्मार्थकामभेदात् । धर्मो यत्र हेतः साध्यो वा नायिकालाने स धर्मराङ्गारः । एवमर्थकामयोर्वाच्यम् । अथ नाय-कयोगं कार्यनिष्पत्तिकालविभागं चाह—द्वाद्शेति । द्वादशनायकबहुलमिति प्रत्येकमिति केचित् । अन्ये तु प्रस्यक्वं नायकप्रतिनायको तत्सहायी चेति । चतुर आह—समुदायापे-क्षया हि द्वादशेति । बहुलप्रहणाश्यूनाधिकत्वेऽप्यदोषः । अ**धादशेति ।** अधादशना-लिकमेव तत्र कार्ये निबन्धनीयमित्यर्थः ॥ दिब्येति । दिव्यानां पुरुषाणां च यदाश्रयणं नायकत्या तेन कृत: । दिव्यस्त्रीनिमित्तमुपगतं युद्धं यत्र । दिव्यानुप्रवेशात्समवकारवदसं-बद्धार्थता मा प्रसाङ्कीदित्याह—मुविहितेन संश्विष्टेन वस्तुना निबद्धः विगतानि प्रत्यय-कारणानि विश्वासहेतवो यत्र । मध्ये चात्र दिव्यानामपि प्रवेशो भवतीति दर्शयति । उद्धतेति । उद्धता उदृत्ताः पुरुषाः प्रायेण यत्र स्नीनिमित्तको रोषः । संक्षोम आवेगः । विद्रवो व्याख्यातः । संस्फोटो विरोधिनां विद्याविकमसंघर्षजो व्यासङ्गः । तथे-त्युक्तसादस्यार्थः । चः समुखये । एवशब्दोऽधारणे । एतह्रक्षणयुक्त एवेत्यर्थः । स्रीति-मित्तं भेदनापहरणावमर्दनानि यथायोगं स्त्रीविषयाण्यन्यविषयाणि वा तैः प्राप्तं वस्त्विध-ष्ठानं प्रमदालक्षणं यस्य तादद्याः श्टङ्गारो यस्मिन् । भेदसायदानादिना अवमर्दनं दण्डः । इंहा चेद्य मृगस्येव सीमात्रार्था यत्र । सुसमाहितकाव्यवन्ध इलनेन वीध्यङ्गानि अन्न गोज्यानीति । अङ्कपरिमाणं नायकसंख्यं वृत्तिरसविभागं च व्यायोगातिदेशेनाह---

१, 'प्रहितो' भरते. १. 'श्रुतरङ्गविभूषितश्रीव' भरतेकपुस्तके.

१. 'दीति' स्यात्.

यद्यायोगे कार्य ये पुरुषावृत्तयो रसाश्चेव । ईहामृगेऽपि तत्स्यात्केवलमत्र स्निया योगः ॥' 'प्रख्यातवस्तुविषयः प्रख्यातोदात्तनायकश्चेव । षड्सलक्षणयुक्तश्चतुरक्को वे हिमः कार्यः ॥ शृक्षारहास्यवर्ज शेषेरन्ये रसेः समायुक्तः । दीप्तरसकाव्ययोनिर्नानाभावोपसंपत्रः ॥ निर्घातोल्कापातेरुपरागेणेन्दुसूर्ययोर्युक्तः । युद्धनियुद्धार्थणसंस्कोटकृतश्च विश्लेयः ॥ मायेन्द्रजालबहुलो बहुपुस्तोत्यानयोगयुक्तश्च । देवभुजगेन्द्रराक्षसयक्षपिशाचावकीर्णश्च ॥ पोडशनायकबहुलः सात्वत्यारभटिवृत्तिसंपत्रः ॥ कार्यो हिमः प्रयत्नात्रानाश्रयभावसंपत्रः ॥'

यदिति । कार्यशब्देनाङ्क उच्यते । तेन एक एवाङ्कः । नायकास्तु द्वादश समवकाराति-देशेन व्यायोगे तक्षाभात् । अत्र तु समवकारातिदेशेन सर्वासंपत्तेगीरवं स्यात् ॥ प्रक्था-तिति । षड्मा यस्मिन् तक्ष्क्षणं षड्मं तेन युक्तः । नाटकतुष्यं सर्वमन्यत्केवलं संधीनां रसानां च समप्रतात्र श्व्हारहास्यवर्जे षड्मत्वे उक्ते पर्यायेण शान्तस्य प्रयोगः स्यादित्याह—दीप्तरसेति । द्वाप्ता रसा वीररीद्वादयस्ते काव्ययोनिर्यत्र । नानाविधा-भावा व्यभिचारिणः । आधर्षणं बलात्काररूपः पराभवः । माया शब्दरूपादीनामन्यथापादमस्तां वा प्रकाशनम् । पुक्तं लेप्यं किलिज्ञचर्मवक्षकाष्टकृतानि रूपाणि । देवा-दयो वाहुन्येनात्र । बहुलप्रहणं व्यभिचारार्थम् । तेन न्यूनाधिका अपि नायकाः प्रयोज्याः । सात्वती चारमटी चेति 'द्वन्द्वेऽप्राणिपश्वादेः' इत्येकवद्भावो 'द्वन्द्वेकता-व्ययीभावौ' इति नपुंसकलिज्ञता च । वृत्तिसमुदायं च वर्तमानेन वृत्तिशब्देन कर्मधारयः । तया संपन्नः । डिमो डिम्बो विद्वव इति पर्यायास्तद्योगादयं डिमः ॥ नानाध्यमाय-संपन्न इति । नानेत्येकस्यान्योऽपरस्यान्य इति नानारूप आश्रयो येषां ते नानाश्या भावास्तैः संपन्नः । बहुनां नायकानां विभागेन हि भावा व्यवतिष्ठन्ते । अत एवति इत्तन्ति इत्तन्तिः संपन्नः । वहुनां नायकानां विभागेन हि भावा व्यवतिष्ठन्ते । अत एवति इत्तन

१. 'नम्, असतां' स्यात्.

'वेषायामस्तु विभिन्नेः कार्यः प्रख्यातनायकश्चरीरः । अल्पसीजनयुक्तस्त्वेकादृकृतस्त्ये। चैव ॥ वहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छन्ते यथा समवकारे । न तु तत्प्रमाणयुक्तः कार्यस्त्वेकाद्म एवायम् ॥ न च दिव्यनायककृतः कार्यो राजर्षिनायकनिवदः । युद्धनियुद्धाधर्षणसंघर्षकृतश्च कर्तव्यः । एवंविधस्तु कार्यो व्यायोगो दीप्तकाव्यरसयोनिः ॥' 'वक्ष्याम्यतः परमहं छक्षणसुरुष्टृष्टिकाद्भस्य । प्रख्यातवस्तुविषयस्त्वप्रख्यातः कदाचिदेव स्यात् । दिव्यपुरुषेर्वियुक्तः शेषरन्यैभवेत्पुंभिः ॥ करुणरसप्रायकृतो निवृत्तयुद्धोद्धतप्रहारश्च ।

वैचित्र्यमात्रोपदिर्शान्त । **ज्यायोगस्त्र्वति ।** व्यायोगः पुर्नार्डमम्येव शेषभूतो दिव्यना-यकाभावात् केवलमत्रोदात्तस्य राजादेनं नायकता, अपि लमात्यसेनापतिप्रभृतदीप्तरसस्य। अत एव प्रख्यातनायकेत्यत्र उदात्तप्रहणं न कृतम् । शरीरमितिवृत्तम् । प्रख्यातौ नायकः शरीरं च यत्र स तथा । अन्पश्च स्त्रीजनश्च तेन युक्तः । चेट्यादिना न तु ना-यकादृत्यादिभिः केशिकीहीनलात् । एकाहं कृत इति । एकदिवसनिर्वर्त्ये यत्कार्ये तत्कृतम् ॥ यथा समवकार इति । द्वादशेखर्थः । ताबदइपरिमाणाशङ्कामिति देशा-त्प्रत्यासस्या वा प्रसक्तां वारयितुमाह—एकाङ्क एवेति । एवकारेण एकाहचरितविषय-लाश्यायप्राप्तमेवात्रैकाइलमित्याह—नन् प्रख्यातनायकशब्देन किमत्र गृहीतमित्यतिप्र-सक्नं शमयति—न चेति । चो भिन्नकमः । दिव्येदेवैर्नृपैर्क्षिभिश्च नायकैर्न निबद्धोऽयं भवतीलर्थः ॥ ननु कस्मादयं व्यायोग इत्याह--युद्धनियुद्धेति । व्यायोगे युद्धनियुद्ध-प्राये युज्यन्ते पुरुषा यत्रेति व्यायोग इत्यर्थः । संघर्षः शौर्यविद्याकुलधनरूपादिकृता स्पर्धा । दीप्तं काव्यमोजोगुणयुक्तम् , दीप्ता रसा वीररीदाद्याः, तदुभयं योनिः का-रणमस्य । प्रक्यातेति । प्रख्याते भारतादियुद्धे विषये निमित्ते सति यत्तत्करणबहुलं बेष्टितं बर्ण्यते तत्स्यातम् । श्रीपर्ववृत्तान्तवद्भवतु मा वा भूदित्यग्रस्यातप्रहणेनोक्तम् । तेनोभयोपादानस्य परस्परविरुद्धार्थलादिकचित्करलं नाशङ्कनीयम् । विवयपुरुषैर्वियुक्त इति । दुःसात्मकत्वात् । शेषेरन्यैरिति । अर्थापत्तिफलम् । करुणो रसः प्रायो यत्रेति काव्यवारीरमुच्यते । तत्र कृतः । निवृत्तयुद्धा उद्धतप्रहाराः पुरुषा यस्मिन् । परिदेवितं

१. 'व्यायोगस्तु' भरते विवेके च.

१. सविसर्गपाठः प्रामादिकः. २. 'मतिदेशा' स्यात्.

सीपरिदेवितवहुरो निर्वेदितमावितस्य ॥
नानाव्याकुरुवेष्टः सात्वत्यारमिटकैशिकीहीनम् ।
कार्यः काव्यविधिकैः सततं सुत्स्रष्टिकाङ्कस्तु ॥'
'महसनसपि विक्रेयं द्विविधं गुद्धं तथा च संकीर्णम् ।
वश्यामि तयोर्युक्त्या पृथवपृथग्रुक्तणविक्रेषम् ॥
भगवत्तापसविप्रेरन्यरिप हासवादसंबद्धम् ।
कापुरुवसंप्रयुक्तं परिहासाभाषणप्रायम् ॥
अधिकृतभाषाचारं विशेषभावोपपन्नचरितमिदम् ।
नियतगतिवस्तुविषयं गुद्धं क्षेयं महसनं तु ॥
वेश्याचेटनपुंसकविटधूर्ता बन्धकी च यत्र स्युः ।
अनियतवेषपरिच्छदचेष्टितकरणं च संकीर्णम् ॥'
'आत्मानुभूतशंसी परसंशयवर्णनाप्रयुक्तश्च ।
विविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयस्त्वेकहार्यश्च ॥

देवोपालम्भात्मनिन्दादिरूपमनुशोचनं यत्र । निर्वेदितानि येषु श्रुतेषु निर्वेदो जायते तादृशि भाषितानि यत्र । व्याकुलाश्रेष्टा भूमिनिपातविवर्तिताद्याः । सात्यत्यारमदिकैशिकीहीन-मिति । समाहारद्वन्द्वगर्भद्वन्द्वान्तरगर्भस्तृतीयासमासः । उत्क्रमणोन्सुखा दृष्टिजीविनं प्राणा वासां ता उत्सृष्टिकाः शोचन्त्यः श्रियस्ताभिरद्वित इति तथोक्तः॥ प्रहस्सनमधीति । अपि-शब्दो भिन्नकमः । तथेति । सामान्ये लक्षणम् । तदयमर्थः । द्विविधमपि प्रह-सनरूपं हास्वरसप्रधानमित्यर्थः । लक्षणविशेषं विशेषलक्षणम् । भगवत्तापसविद्रा वतिबानप्रस्थगृहस्थाः । अन्ये शाक्तादयसैरुपलक्षितं हास्यप्रधानवचनसंबद्धं शीला-दिना क्रित्सितैः पुरुषेः अत एव प्रहस्यमानैः सामर्थ्यात्तेरेव मगबदादिभिर्युक्तम् । तथापि च भाषाचारौ वत्र न विकृतावसत्याश्वीलरूपौ तथा विशेषेण भावैर्व्यभिचारिभिरुपपसानि पदानि कथाखण्डानि यस्मिन् । नियतगति एकप्रकारं यद्वस्तु तद्विषयः प्रहसनीय-लक्षणोऽर्थो यत्र तच्छुद्धं प्रहसनम् । अत्र निर्वचनं यतः परिहासप्रधानान्याभाषणान्यत्र बाहत्येन भवन्ति । तेन यत्रैकस्यैव कस्यचित्रतितं दुष्टत्वात्प्राधान्येन प्रहस्यते तच्छुद्ध-मिखर्यः । यत्र तु वेश्यादिभियोंगोऽत्युत्वणं वा कल्पादि तदेकद्वारेणानेकवेश्यादि चरितेन इसनीयेन संकीर्णत्वात्संकीर्णम् । आत्मानुभूतदांसीति । एकेन पात्रेण हरणीयः सामाजिकहृद्यं प्रापयितव्योऽयों यत्र स भाणः । एकमुखेनैव भण्यन्ते उक्तिमन्तः क्रि-यन्ते अप्रविष्टा अपि पात्रविशेषा यत्रेति स भाणः । तत्र स प्रविष्टपात्रविशेष आत्मा-

१. 'सृष्टि' स्यात्.

परवचनमास्मसंस्थैः प्रतिवचनैरुत्तरोत्तरमिनतेः ।
आकाशपुरुषकथितैरङ्गविकारैर्लमनयेच ॥
धूर्तविदसंप्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकश्चैव ।
एकाडो बहुचेष्टः सततं कार्यो नुधैर्भाणः ॥'
'सर्वरसञ्ज्ञणात्मा युक्ता झङ्गेस्तथा त्रयोदशिमः ।
वीथी स्यादेकाडा तथैकहार्या दिहार्या वा ॥'
'विष्कम्भकप्रवेशकरहितो वस्त्वेकभाषया भवति ।
अमाकृतसंस्कृतया स सट्टको नाटिकाप्रतिमः ॥'

इति । आदिशन्दात्कोलाहलादिलक्षितास्तोटकादयो प्राचाः ।

नुभूतं वा शंसति परगतं वा वर्णयति । तत्र च प्रयोगयुक्तिमाह--परवचनमिति । परसंबन्धि वचनं स्वयमङ्गविकारैरभिनयेत् । (आहो)आकाशं यानि पुरुषकथितानि दृष्टानि यत्र हान्ये तं पत्र्यन्त्येकश्च पत्र्यत्याकर्णयति च तत्र तद्वचनं स एवानुवदन् सामाजिकान्बो-धयति । यथा रामाभ्युदये—'तापसः—(आकाशे ।) भावाद्वलेत्कावकाशे(?)रामभद्रस्ति-ष्टति । किं ब्रवीषि । तेंऽस्या एव पथिकजनमनोहारिण्याः पुष्करिण्याः परिसरे सीतया स्ट-क्ष्मणेन च सह न्यप्रोधच्छायायां मुखोपविष्टास्तिष्ठति।'इति । न केवलं परवचनम्भिनयेत्। किं तु प्रतिवचनैः स्वोक्तैः सह । अत एवोत्तरोत्तरप्रथितैयोंजनाभिरुपलक्षितैः । नतु बोऽसावेकोऽत्र प्रविशति स क इत्याह—धूर्तेति । नानाप्रकारावस्थाविशेषा लोकोपयोगि-व्यवहारात्मका आत्मा बाच्यं यस्य । अत एव बहुचेष्टः सततं कार्य इति । सकलसामा-न्यपृथग्जनोपयोग्यत्र लोकव्यवहारो वेश्याविटादिवृत्तान्तात्मा निरूप्यत इति । बाहुत्वेन पृथग्जनब्युत्पत्युपयोगिरूपकमिदम् । राजपुत्रादीनामपि शंभलावृत्तान्तो क्रेय एवावश्रनार्थ-मिति स प्रयोज्य इत्यर्थः । सर्वरसेति । सर्वे रसैः गृङ्गारादिभिर्लक्षणेश्व विभूषणादिभिः षद्भिन्नता तत्साहचर्याद्भणलंकारादिभिरपि सर्वेराट्या । तदुपरि चाङ्गेस्रयोदशभिर्युका तथाशब्दादुक्तप्रकारव्यतिरिक्तवक्रोक्तयन्तरसहस्रसंकुलापीलर्थः । एकाङ्केति । इतिवृत्त-संक्षेपमस्मां दर्शयति - एकहार्येति । आकाशपुरुषभाषितैरित्यर्थः । हिहार्येति । उकि-प्रस्युक्तिवैविश्वेषेलार्यः ॥ पुमर्थोपयोगधामीषां प्रदर्श्यते । तथा हि—नाटके धैर्मकामानाः मन्यतमस्य गुणीभूतेतरार्थद्वयद्वतेरीधनं राज्ञां वृत्तं नाव्ये साक्षादिव पश्यन्त उपा**देवतवा** 

१. प्रमादपतितं भवेत्. २. 'तस्या' स्यात्. ३ 'धर्मार्थकामाना' स्यात्. ४. 'रारा-धनं' स्यात्.

प्रतिपद्यन्ते । तत्रापि धर्माराधने दानतपोयोगरूपमनुष्ठानं यशस्करं दष्टफलमामुष्मिकफलं च व्युत्पाद्यते । अर्थाराधने तु शत्रूच्छेदपुरःसरा यशोवतसा लाभपालनसमेधनफलवि-नियोगपर्यन्ता कपटातिसंघानबहुला संघिविप्रहात्मिका राजवृत्तिर्व्युत्पाद्यते । कामाराधने चानुपजातसंभोगासु च दिव्यासु कुलजासु कृतशीचासु च खाधीनपतिकादिषु अष्टासु परसराबलोकनादि, दिवा संभोगो रात्री वा सोपचार इलाभ्यन्तरः कामोपमोगो राह्मतासां व राजिन व्युत्पाद्यते । तथा राज्ञामभ्यन्तरोपभोगे महादेवी देवी खामिनी स्थापिता भोगिनी शिल्पकारिका नाटकीया नर्तकी अजुनारिकापनारिका प्रेषणकारिका महत्तरा प्रतीहारी कुमारी स्थविरा युक्तिकासु यथोचिता राज्ञो वृत्तिस्तासां च यथास्वं राजनिवृत्तिः। तथा स्थापत्यकश्रक्षिवर्षवरोपस्थायिकनिर्भुण्डादीनामन्तर्भवनकक्षासंचारः । तथा युवराज-सेनापतिमिश्रसिववप्राडिवाककुमाराधिकृतानां बाह्यसंचारिणां कृत्तम् । तथा विद्वकशका-रचेटादिवृत्तं व्युत्पादाते । नायकप्रतिपक्षाणां च राज्ञामुक्तगुणविपर्ययाद्शुभोदयं वृत्तं त्याज्यतया व्युत्पाद्यते ॥ प्रकरणे तु सचिवसार्थवाहादीनां पूर्ववत्त्वाचिता त्रिवर्गप्राप्तिस्त-दर्जनस्थेर्यधेर्यादि, व्यापत्समूढता, कुलिखयां वृत्तं कुलिखयाश्व भर्तरि वृत्तिर्वेश्यासु संभोगो वैशिष्टनायकलक्षणं विटस्य गुणा दूतकर्मणि योज्यविवेको दूतकर्मसमागमे देश-काली नायिकाया रागापरागलिङ्गानि नायकयोरपरागकारणानि नायका हृदयप्रहणमप्रयोगः। उत्तममध्यमाधमनायिकालक्षणयैव न लाभाः। चतुरोत्तममध्यमा नायकाः सामदानभेद-दण्डोपेक्षाणासुपायानां प्रयोगविभाग इत्यादि प्रयोगतो व्युत्पायते ॥ नाटिकायां तु विला-सपराणां राज्ञां धर्मार्थाविरोधिरतिफलं वृत्तं नाटक इव व्युत्पाद्यते ॥ समयकारे च देवासुर-निमित्तो युद्धादिसंभवो विद्ववसाथा कपटः संक्षिप्तश्च शृक्षारो हास्यादि सर्वमेव लेकिकी-भिरुपपत्तिभिर्हीनं दिव्यप्रभावसाध्यं व्युत्पाद्यते । पूर्वापरानुसंधानग्रुन्यधियां प्रहसनकपट-बिह्वादिरुचीनां पुत्तावप्छतलङ्घनच्छेयमायेन्द्रजालचित्रयुद्वादि बहुलयारभव्या परितोष उत्पाद्यते । तथा चाह--'श्रूरास्तु वीररौद्रेषु नियुद्धेच्वाहवेषु च । बाला मूर्खाः स्नियश्रेव हास्यशोकभयादिषु ॥' तुष्यन्तीति गम्यते । इष्टं देवता कर्मप्रभावानुकीर्तनाच तद्भक्तानां प्रीतिः । यात्राजागरादिषु च प्रेक्षाप्रवर्तनं च ॥ ईहासगडिसयोरप्येवमेव ॥ व्यायोगे तु मिन्नसेनापतिप्रश्तीनां वृत्तं युद्धनियुद्धाधर्षणसंघर्षबहुलं व्युत्पाद्यते ॥ उत्सृष्टिकाक्के चोत्त-मानां मध्यमानां च वैरस्यार्दितानां स्त्रीपरिदेवितबहुलं वृत्तं प्रेक्षकाणां चित्तस्थेयं विधातुं ब्युत्पाद्यते । एवंविभव्यसनपतितानां चित्तस्थैर्यात्पुनरुत्पत्तिर्दश्यते इति तत्प्रयोगदर्शनात्प्र-तिपद्ममाना व्यसने ८पि न विषीदन्ति ॥ प्रहस्तने तु स्रीवालमूर्खाणां हास्यप्रयोगदर्शनेन नाट्ये प्ररोचना कियते । ततः क्रमेण नाट्ये प्रवृत्ताः शेषरूपकैर्धर्मार्थकामेषु व्युत्पाद्यन्ते । प्रसङ्गतम् भगवत्तापसविप्रादीनां कृत्तच्युतानां कापुरुषाणां कृत्तं शुद्धं तथा वेश्याचेटनपुंसक-बिटभूर्तवण्टकीप्रशतीनां प्रवर्तकाल्यस्य च कामिनो वृत्तं संकीर्णे लोकवार्तादम्भभूर्तविवा-दबहुलं त्याज्यतया व्युत्पावते ॥ भाणे च धूर्तविटवेश्याशंभलीनां परत्य वश्चनपरं प्रेक्ष-

९ 'खोचिता' स्यात्.

गेयं विभजते---

गेयं डोम्बिकाभाणप्रस्थानश्चिक्वभौणिकापेरणरामाक्रीडइल्लीस-करासकगोष्टीश्रीगदितरागकाच्यादि ।

पदार्थीभिनयनस्वभावानि डोम्बिकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरंतनै-रुक्तानि । तद्यथा—

'छन्नानुरागगर्भामिरुक्तिभिर्यत्र भूपतेः। आचर्यते मनः सा तु मसणा डोम्बिका मता॥' 'नृसिंहरूकरादीनां वर्णनं जल्पयेद्यतः। नर्तकी तेन भाणः स्यादुद्धताङ्गः प्रवर्तितः॥' 'गजादीनां गितं तुल्यां कृत्वा प्रवसनं तथा। अल्पाविद्धं सुमसणं तत्प्रस्थानं प्रचक्षते॥' 'सल्याः समक्षं पत्युर्यदुद्धृतं वृत्तमुच्यते। मसणं च कचिद्ध्तेचिरतं शिङ्गकस्तु सः॥' 'वाला कीडानियुद्धादि तथा शूकरसिंहना। धवलादिकृता कीडा यत्र सा भाणिका मता॥'

काणामवद्यनीयलमवबोधादापादयितुं वर्ण्यते ॥ विश्यां तु बहुविधा वक्रोक्तिविशेषा व्युत्पायन्ते ॥ सहके च नाटिकायामिव रितफलं वृत्तं व्युत्पायते । एवं नाटकादीनां स्वरूपं
तत्फलं च दिशितम् । तच्छरीरभूतसंधिसंध्यङ्गाधिलक्षणं विस्तरतस्तु भरतादेवावसेयः ॥
मस्णोति । त्रिविधो हि गेयकाव्यस्य प्रयोगः । मस्ण उद्धतो मिश्रश्च । तथा हि—
डोम्बिकासु नरपतिचादुकप्राधान्येन प्रपत्तासु सुकुमारमेव शुद्धं रूपम् ॥ भाणकेषु नृतिंहादिचरितवर्णने उद्धतमेव । यत्पुनर्मस्णेऽप्युद्धतं प्रविशति तदुचितमेव । तत्राप्यल्पलबहुलकृतो भेदः । पूर्वप्रस्थानप्रवन्धः । उत्तरः शिङ्गटकभेदः । उद्धते तु मस्णानुप्रवेशोद्वाणिकाभेदः । अन्यदिप प्रेरणरामाक्रीडरासकह्निसकादिकमल्पलबहुलवेचित्र्यकृतमिहैव
प्रविधं वेदितव्यम् ॥ ननु डोम्बिकाशिङ्गटकादौ अन्योन्यानुचितलं वाक्यानां ततश्चानन्वये
कथं रङ्गकलमिति चेत्, न । देवतास्तुतेः स्त्रीपुंभावसमाश्रयस्य च राङ्गारस्य सर्वत्रानुगमात् । तथा चाह—'देवसुत्याश्रयकृतं स्त्रीपुंभावसमाश्रयस् ।' इति । तत एव चूडामणि-

१. 'संध्यज्ञादिलक्षणविस्तरस्तु' स्यात्.

'हास्यप्रायं पेरणं तु स्यात्प्रहेलिकयान्वितम् ।' 'त्रस्तुवर्णनसंयुक्तं रामाक्रीढं तु भाष्यते ॥' 'मण्डलेन तु यन्नृत्तं ह्ह्हीसकमिति स्मृतम् । एकस्तत्र तु नेता स्याद्गोपस्तीणां यथा हरिः ॥' 'अनेकनर्तकीयोज्यं चित्रताललयान्वितम् । आचतुःषष्टिंयुगलाद्रासकं मस्रणोद्धतम् ॥' 'गोष्ठे यत्र विहरतश्चेटितमिह कैटमद्विषः किंचित् । रिष्टासुरप्रमथनप्रश्वति तदिच्छन्ति गोष्ठीति ॥'

डोम्बिकारी तु कामस्पैव प्रच्छनानुरागपरमरहस्योपदेशात् । यद्वामाभिनिवेशिखमित्वनेन मन्मथसारलेनाभिधानात् । सिंहग्रुकरधवलादिवर्णनेनापि भाणकप्रेरणभाणिकादावप्रस्तुत-प्रशंसार्थान्तरन्यासानेदर्शनादिना पुरुषार्थस्यैवोपदेशदर्शनात् । अथ पाठ्यस्य गेयस्य च रूपकस्य को विशेषः । अयमास्यायते—पाट्ये हि अङ्गं गीतं चेत्युभयमप्रतिष्ठितम् । तथा हि करकरणचारी मण्डलादि यत्तत्राङ्गोपयोगि तत्त्वरूपेण लयादिव्यवस्थया चानि-यतमेव यथारसं प्रयुज्यमानलेन विपर्यासात् । गेरो तु गीतमङ्गं च द्वयमपि स्वप्रतिष्टम् । तथा हि-यस्य यादशं लक्ष्यति खरूपादिकं निरूपिनं तन्न विर्पर्ययेति मन्नादिवत्। यग्रपि कविद्वर्णाङ्गप्राधान्यं यथा प्रस्थानादौ, कविद्वाराप्राधान्यं यथा भाणकादिषु भग्ननारूपरि-कमणादी, कचिद्रीयमानरूपकाभिषेयप्राधान्यं यथा शिक्षटकादी, कचित्रत्यप्राधान्यं यथा डाम्बिलिकादिप्रयोगानन्तरं हुडुत्कारायवसरे । अत एव तत्र लोकभाषया बिह्नमार्ग इति प्रसिद्धिः । तथापि गीनाश्रयत्वेन वादादेः प्रयोग इति गयमिति निर्दिष्टम् ॥ रागकाव्येषु च गीतेनैव निर्वाहः । तथा हि--राघवविजयस्य विचित्रवर्णनीयत्वेऽपि ढक्करागेणव नि-र्वोद्धः, मारीचवधस्य तु ककुभन्रामरागेणविति ॥ कि च पाठ्ये साक्षात्कारकल्पानुव्यव-साबसंपत्त्रप्रयोगिनः पात्रं प्रति भाषानियमस्य नियतस्य छन्दोलंकारादेशाभिधानं दस्यते । गीयमानं व नाभिधीयते असंगत्यापत्तेरापि तु यादशा लयतालादिना यादगर्यसुचन-बोज्बोऽभिनयः सात्विकादिः प्रभानरसानुसारितया प्रयोगयोग्यस्तदुवितार्वपरिपूरणं भ्रवागीतेन कियते । गेये च स्तदादेरिव वस्तुभूतरूपरसादिमध्यपातिविषयविशेषयोजनया कता प्रतीतिः साध्या। डोम्बिकादेर्न नटस्येवार्लोकिकरूपप्रादुर्मावनया। तथा हि—डोम्बि-कारी च वर्णच्छटा वर्णादिप्रयोगे तावद्भिनयक्यैव नास्ति किं तत्र विचार्यते केवलक्त-स्रभावं हि तत्। तदनन्तरं तु धारापरिकमपूर्वंकलयप्रयोगावसरे 'पाश्रासभकोससाहि-मिहु जय जय लच्छिवच्छमतिआ' इत्यादि बद्दीयते तत्कस्योक्तिरूपम् । **वदि तावज**र्तिः

<sup>9. &#</sup>x27;विपर्वेति' स्यात्. २. 'प्रधान' स्यात्. ३. 'सूदादे' स्यात्. ४. 'नैवस्वेवा' स्यात्.

'यसिन्कुलाजना पत्युः सख्यग्रे वर्णयेद्गुणाम् । उपालम्मं च कुरुते यत्र श्रीगदितं तु तत् ॥' 'लयान्तरप्रयोगेण रागैश्चापि विवेचितम् । नानारसं सुनिर्वाद्यकथं काच्यमिति स्मृतम् ॥'

आदिग्रहणात् श्रम्याच्छलितद्विपद्यादिपरिग्रहः । प्रपश्चस्तु ब्रह्मभरत-कोलाहलादिशास्त्रेभ्योऽवगन्तव्यः ।

प्रेक्ष्यमुक्त्वा श्रव्यमाह —

अन्यं महाकान्यमाख्यायिका कथा चम्पूरनिबद्धं च।

तुमागताया लेकिक्या डोम्बिकाप्रसृतेर्निक्यास्तदा सैवेदानीमेवंभूतं वसुरूपं लेकिकं वचनमभिधत्ते । गायनादिसंक्रमितस्ववास्तव्यतयेति कः साक्षात्कारकल्पलाध्यवसायगोचरी-कार्यत्वे च पाठ्यस्य प्रधानाऽशः । तेन यथा लोके कश्चित्कंचिदन्योपदेशगानादिकमेण वस्तुद्बोधनकरणद्वारेण वा छन्दोनुप्रवेशितया वाक्याय चिन्मनस्यावर्जनातिशयं विधत्ते नृत्यन्नपि गायन्नपि । तद्वदेव डोम्बिकाकाव्यादौ द्रष्टव्यम् ॥ 'हठे वि डोम्बी' इत्यादाविष वचित सेव । डोम्बिका नयपतिपरितोषकार्थाभिधायिवचननिष्ठेन गीतेन वादोन नृत्येन च राजानमनुर प्रिवतुं गृहीतोष्यमा वक्तीत्वेन पूर्वीस्थता मध्ये काचिदीहशी चौर्यकामुकके-लिलालसमानसा, काचित्पनरेवंविधा, कश्चिरेवंभूतश्चीर्यकामुकः, को ऽप्येवंभृतस्तत्र काचि-देवं प्रीढद्तीत्येवमादिराजपुत्रहृदयानुप्रवेशयोग्य तत्प्रसादनेन धनावर्जनोपायमभिद्धती तमेव राजपुत्रं परत्वेन तथेव वा समुद्दिश्य अन्यदिष चेष्टितमभिधायान्ते डोम्बिकाकृत्य-मेबोपसंहरति । गुणमालायां 'जामि नारा अनुटिअपुणुणम्बीसमि' इत्यादी । तत्र तु सा नृत्यन्ती डोम्बिका बहुतरापर क्रकगीतादिपरुपेटकपरिवृता त्यां प्रत्येवसहसुपश्चोकितवतीति तन्मध्यवीतंगायनमुखसंक्रमितनिजवचना ठाँकिकेनेच रूपेण तद्गीयमानरूपकगत्रव्यताल-साम्येन तावशुत्यति । तद्गीयमानपदार्थस्य च सातिशयमावर्जनीये राजादौ हृदयानुप्रवे-द्शियतुं लैकिकव्यवहारगतहस्तस्तु(१) कर्मरोमाखाक्षिविकारतुल्ययोगक्षेमत्यै-वाङ्गविकारादिसंभवमप्याक्षिपति । एवं गीतेन रञ्जनं प्राधान्येन विधाय तद्वपयोगिनं चाह्नव्यापारं प्रदर्श्य मृत्येन पुनिश्वत्तप्रहणं कुर्वती नृत्यं प्रधानभावं गीतं च तदुपसर्जनभावं नयन्ती तत एव तदभिनयमनाद्रियमाणा तद्रीयमानाङ्गभावाक्षिप्ततत्समुचितभावमेवाङ्गवि-क्षेपं करोति लयपरिष्वत्कणादौ । तत्रेयत्यंशे लौकिकमात्रसभाव एव रामनटादिव्यवहार-वत्काप्रयोज्यप्रयोजकभावादाद्वा । तदनन्तरं च यथैव सा गीतनृत्यादि प्रायुक्क तथैव तत्स-दशं नर्तकी प्रयुद्धे । न तु डोम्बिकां साक्षात्कारकल्पेन दर्शयित तदीया हार्यादिना स्वात्म-

१. 'वा कस्यचि' स्थात्.

एतानि कमेण लक्षयति-

पद्यं मायः संस्कृतमाकृतापभ्रंशमान्यभाषानिबद्धभिषान्त्यद्वत्त-सर्गाश्वाससंध्यबस्कन्धकवन्धं सत्संधि श्रब्दार्थवैचित्र्योपेतं महाका-व्यम् ।

छन्दोविशेषरचितं प्रायः संस्कृतादिभाषानिबद्धैर्भिन्नान्त्यवृत्तैर्यथासंख्यं सर्गादिभिनिर्मितं सुस्षिष्टमुखप्रतिमुखगर्भविमर्शनिर्वहणसंधिसुन्दरं शब्दार्थ-वैचित्रयोपेतं महाकाव्यम् ।

मुसादयः संधयो भरतोक्ता इमे —

'यत्र बीजसमुत्पिर्चानार्थरससंभवा ।

काव्ये शरीरानुगता तन्मुखं परिचक्षते ॥'

रूपप्रच्छादनायभावात् । तत एव न डोम्बिकां साक्षात्कारकल्पेन सादर्शयति, अपि तु तदैव नृत्यं साभिनयं केवलं च प्रदर्शयतीति सा लैकिकरूपान्तरप्राद्भीवेनेति । व्युत्पत्त्यभि-संधानं च गेये नास्ति । पाठ्ये तु तदेव प्रधानं भरतमुनिप्रसृतीनां तथेव मूलतः प्रवृत्ते-रिखलं बहुना अप्रस्तुतप्रपश्चेनेति ॥ भिन्नान्त्यवृत्त्तरिति । उपकान्तवृत्तव्युदासेन सर्गादीनां क्तान्तरैरुपसंहारः कर्नव्य इत्यर्थः । यथा कुमारसंभवे--'अथ स लिलतयो-षिद्धलता चारुश्ङां रतिवलयपदाङ्के चापमायज्य कण्ठे । यहचरमधुहस्नन्यस्तचृताङ्करास्त्रः शतमेखमुपतस्थे प्राञ्जलिः पुष्पधन्ना ॥' यथा वा हरिप्रवोधे आर्यागीतिच्छन्दोबद्धाश्वास-कान्ते पुष्पितामा---'भगवति शायिने विभावरीणां गृनिमपहत्य यशोविभावरीणाम् । गततमसतया विभावरीणां सघनमहः समनां विभावरीणाम् ॥' संधिबन्धेषु च नाराचनोः टकादीनि विचित्राणि छन्दांसि दरयन्ते ॥ यत्र बीजेति । बीजम्य येत्र समुत्पत्तिः कविप्रयक्ततो निबन्धः । नानारूपोऽर्थः प्रयोजनं येषां ते नानार्थाः संभवन्तीति संभवः । नानार्यरसाः संभवो यस्याः सा तथा । ऋत्ये नाटकादौ । तत्र च संधीनां युक्ततयावभा-सात । अत एव तत्रैवोदाहरिष्यतं—शरीरानुगता इति । वृत्तानुगता इति वृत्तव्या-पिनी। तन्मुखम् । यथा वेणीसंहारे कुरुपाण्डवानामुभयेषां क्षेमप्रतिपादकं स्थापकस्य वचनं सहदेव: कृद्धस्य भीमसेनस्यानुकृत्येन शमनाय कुरुनिधनपरं व्याचचक्षे--'निर्वाणवैर-दहना प्रश्नमादरीणाम्' इति । अत्र प्रश्नमोऽवसानमुदयनिरोधात् । यथा शान्तो वायुः शान्तोऽप्रिरवित इत्यर्थः । तदेवमरीणामवसानेन दाह्याभावात्रिर्वाणवैराप्तयः पाण्डुत-नया नन्दन्तु सह माधवेन । कुरराजसुतास्तु सभत्या रुधिरप्रसाधितभुवः क्षनशरीराः खर्गस्था भवन्त्वित शत्रुक्षयपूर्वस्थस्य पाण्डवानां समृद्धिरूपस्य फलस्य बीजं कविप्रयकाः

१. 'संधिविषेषु' स. २. 'शरीरानुगता' स्पात्

'बीजस्पोद्घाटनं यत्र दष्टनष्टिम् किचित् । मुखन्यस्तस्य सर्वत्र तद्वै पतिग्रुखं स्मृतम् ॥' 'उद्भेदस्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरेव वा । पुनश्चान्वेषणं यत्र स गर्भ इति संज्ञितः ॥'

दुत्पन्नम् । नानारससंभवा चास्योत्पत्तिः । नाटकानेकत्वेन पात्रानेकत्वविवक्षया नानार्यता रसानाम् । तथा हि-अत्र, 'एष कुरुसंधानममृष्यमाणः पृथुललाटतटषटितमीषण-श्रकटिरापिबिशव नः सर्वोन् दृष्टिपातेन सहदेवानुयातः कुद्धो भीम इत एवाभिवतंते' इति पारिपार्श्वकवचनात्मृचितकोधस्थायिभावानुभावः 'लाक्षायहानलविषात्रसभाप्रवेशैः-' इ-त्यादिस्ववचनप्रकाशितस्वविभावो भीमसेनस्य रौदो रसः कुरुक्षयप्रयोजनो बीजेन प्रकाशि-तत्वाद्वीजोत्पत्तेरेव संभवित्रबद्धः । कुरूणां च कुलक्षयनिमित्तकः करणः पाण्डवसिद्धि-प्रयोजनो बीजोत्पत्तेरेव संभवनिवद्धः । यथा दुर्योधनः शोनन्नाह- अधैवादां रणसुप-गती तातमम्बां च दृष्टा घ्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतो हन्त दुःशासनश्च । तस्मिन्बार्छ प्रसममिरणा प्रापितं तामवस्थां पार्श्व पित्रोरपगतपृणः किं नु वक्ष्यामि गत्वा ॥' तदेवं भीमसेनस्येव कोघात्मकं चेष्टितं शत्रक्षयफलमित्युपादेयम् । दुर्योधनस्येव च दौरात्म्यभू-यिष्ठं चेष्टितं शोकफलत्वात्त्याज्यमिति विधिनिषेधविषयव्युत्पत्तेर्नानार्यता पात्रानेकत्वाश्रया रसानाम् । नाटकानेकत्वाद्यथा सागरिकाप्राप्त्यथी वत्सराजस्य श्वज्ञारः बीजसमुत्पत्तिरिति । बीजं समृत्यन्नमुक्तैर्विशेषणैर्विशिष्टमिष्यते । तथा हि बीजमेव काव्यशरीरव्यापि यतो मुखसंधी तस्योत्पत्तिः । प्रतिमुखे दष्टनष्टमिव तस्योद्धाटनं गर्भे चोद्भेदस्तस्य अवमर्शे च गर्भनिर्भेदः । निर्वहणे च समानयनमिति काव्यशरीरव्यापिता ॥ **बीजस्योद्धाटनमिति । अयमर्थः**— दृष्टनष्टमिव कृत्वा तावन्मुखे 'द्वीपादन्यस्मात्-' इत्यादिना न्यस्तं भूमाविव बीजम् अमाखेन सागरिकाचेष्टितं वसन्तोत्सवकामडेवपूजादिना तिरोहितत्वान्नष्टमिव, नहि तन्नष्टमेव । सागरिकाचेष्टितस्य हि बीजस्येव तदाच्छादकमप्युत्सवादिरूपं भूमिवत्प्रत्युत कार्यजननशः क्त्यद्वोधकम् । तस्य दष्टनष्टतुल्यं कृत्वा न्यस्यते । एवं कुङ्कमबीजस्य यदुद्धाटनं तत्कत्यं यत्रोद्घाटनं सर्वत्रेव कथाभागसमूहे स प्रतिमुखम् । प्रतिराभिमुख्ये । **मुखस्याभिमु**-स्येन यतोऽत्र वृत्तिः । पराक्युखता हि दष्टनष्टकल्पता । तथा हि र**लावल्याम्—'परपेसण**-करिसिदं पि सरीरमेदस्स दंसणेण अज मे बहुमदं संपण्णम्' इत्यादिसागरिकोक्तरनन्तरं सु-संगतारचितराजतत्समागमपर्यन्तं काव्यं द्वितीयाङ्गगतं प्रतिसुखसंधिरुद्धाटित्वाद्वीजार्यस्य ॥ उद्भेवस्तस्येति । प्राप्तिरप्राप्तिरन्वेषणमित्येवभूताभिरवस्थाभिः पुनः पुनर्भवन्तीभिः युक्तो गर्भसंघिः । प्राप्तिसंभवाख्ययावस्थया युक्तत्वेन फलस्य गर्भीभावात् । तथा हि रज्ञा-

१. 'परप्रेषणकर्षितमपि शरीरमेतस्य दर्शनेनाय मे बहुमदं संपन्नम्' इति च्छाया.

बस्यां द्वितीयाहे सुसंगता-'संहि, अदिक्खण्णासि तुवम् । दाणीं जा एवं भटिणा हत्येण गहिदा वि कोवं न मुखेसि' इति प्राप्तरूप उद्भेदः । ततोऽत्र 'सागरिका—(सभूभक्तम् ।) सुँसंगदे, इआणि पि न विरमसि' इति कुमारीभावसमुचितकृतकोपेनापि परिपूर्णरेतिप्रका-श्चनादन्वेषणम् । ततो 'भो, एसा खु अवरा देवी वासवदत्ता' इति विद्वकोक्ते राजनि सचिकतं सागरिकां मुश्चति सागरिकासुसंगतयोश्च निष्क्रमाद्वासवदत्ताप्रवेशाश्वारभ्य तृती-याह्रे प्रवेशके 'साह रे वसन्तय, साहु । अदिसहदो ते अमचजोअन्धराअणो इमाए संधिविग्रहचिन्ताएँ इति काञ्चनमालयोक्तं यावदप्राप्तिस्ततोऽस्याः 'अञ्च क्खु मए राअउ-लाओ पडिणीव्यत्तन्तीए चित्तसालिआदुआरे वसन्तअस्य मुसंगदाए सह आलावो सुदो' इत आरभ्य 'हिया सर्वस्यांसौ हरति विदिनास्मीति वदन द्वयोर्दृट्टालाप कवयति कथामा-त्मविषयाम् । सखीषु स्पेरस्ते प्रकटयति वैलक्ष्यमिति मे प्रिया प्रायेणास्ते हृदयनिहितातः विधुरम् ॥ तद्वार्तान्वेषणाय ग्रवश्चिरयति वसन्तकः दिति वत्सराजोक्ति यावदन्वेषणम् । तत्रश्च 'ही ही। कोसम्बीरजलम्भेणावि ण तादिसो पिअवअस्सस्स परिदोसो आसि. जादिसो मम सआसादो पियवयणं मुणिअ भविस्सदि ।' इत्यादिविद्षकोक्तेन प्राप्तिरसो-Sस्यां समागमसंकेतस्थानप्राप्तिं यावदन्वेषणम् । ततः 'प्रिये, परय पर्य । उदयोवीभृत एष स्बद्धदनापहृतकान्तिसर्वस्वः । पुन्कर्तुमिवोध्वेकरः स्थितः पुरस्ताधिशानाथः ॥' इति राजो-क्तिपर्यन्तं परिपूर्ण। प्राप्तिः। ततः 'दर्पः स्यादमृतेन चेदिह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे' इति वास-वदत्तामुखोद्घाटनादनन्तरम् 'राजा-कथं देवी वासवदत्ता । वयस्य, किमेतत् । विद्युकः-**कैद्याणं जीविदसं**सओ' इत्यादिना अप्राप्तिः । अस्यां च 'दिद्विंओ इमिणा विरइदभट्टिणी-वेसेण केण वि इमादो चित्तसालादो णिक्समन्ती ण लक्क्किदह्मि' इति सागरिकोक्तया अन्वेष-णम् । ततश्च सागरिकाया लतापाशे कृते (र्वेक्ट एसा देवी वामवदत्ता उच्चन्धिय अप्पा-णअं बाबादेदि' इति विदूषकोक्ते राजनि च समुपेत्व कण्ठपाशमपनयति, सागरिकया 'अँब-

१. 'सस्ति, अदक्षिणासि त्वम् । इदानी या एवं भन्यी हस्तेन गृहीतापि कोपं न मुश्वसि' इति च्छाया. २. 'मुसंगते, इदानीमपि न विरमित हित च्छाया. ३. 'भोः, एषा खल्ल अपरा देवी वासवदत्ता' इति च्छाया. ४. 'साधु रे वसन्तक, साधु । अतिशयितस्त्वयामालयोगन्धरायणोऽनया संधिवप्रहन्निन्तया' इति च्छाया. ५. 'अय खल्ल मया राजकुलात्प्रतिनिवर्तमानया चित्रशालिकाद्वारे वमन्तकस्य सुसंगतया सह आलापः भुतः' इति च्छाया. ६. 'स्याधो नयति' कलिकातामुद्दितपुस्तके. ७. 'मधिकम्' कलिकातामुद्दितपुस्तके. ७. 'मधिकम्' कलिकातामुद्दितपुस्तके. ८. 'आर्थयम् । काशाम्बीराज्यलाभेनापि न तादशः प्रियवयम्यस्य परितोष सासीत्, यादशो मम सकाशात्प्रयवचनं श्रुत्वा भविष्यति' इति च्छाया. ९. 'अस्माकं जीवित-संशयः' इति च्छाया. १०. 'दिष्ट्या अनेन विरचित्रभित्रविषेन केनापि अस्याधित्रशालिकाया निष्कामन्ती न लक्षितास्मि' इति च्छाया. १९. 'कथमेषा देवी वासवदत्ता उद्द-ध्यात्मानं व्यापाद्यति' इति च्छाया. १२. 'आर्थपुत्र, मुख मुख्र । पराधीनः सत्वयं जनः न पुनर्भर्तुनीदशमवसरं प्राप्नोति' इति च्छाया.

'गर्भनिर्भिष्मबीजार्थो विक्षीमनकृतोऽपि वा । क्रोषव्यसनजो वापि स विमर्शः मकीर्तितः ॥' 'समानयनमधीनां मुखाद्यानां स्वीजिनाम् । नानामावोत्तराणां यद्भवेश्विषद्यणं तु तत् ॥' इति ।

उत्त, मुझ मुख । पराहीणो क्खु अअं जणो ण पुण मरिद्र ईदिसं अवसरं पा-वेदि । (पुन: कण्ठे पाशं दातुमिच्छति ।) राजा-(निर्वर्ण्य सहर्षम् ।) कथं प्रिया मे सागरिका । अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते त्वरितमयि विमुश्च त्वं लतापाशसेनम् । चिलतमपि निरोद्धं जीवितं जीवितशे क्षणमिह मम कण्टं बाहपाशं निषेहि ॥' इत्यादिना स्फटमेव प्राप्तिरित्येवं गर्भः । अप्राप्त्यंशश्वात्रावस्यंभावी । अन्यथा हि संभावनात्मा प्राप्ति-संभवः कथं निश्चय एव हि स्यात् । विमर्शे त्वप्राप्तेरेव प्रधानाप्राप्त्यंशस्य च न्यूनतेति विशेष: । गर्भनिर्भिष्नेति । बीजशब्देन बीजफलम् । अर्थशब्देन निवृत्तिरुच्यते । तेन गर्भात्रिभित्रं प्रदर्शितमुख बहिर्निःसरणोन्मुखं यद्वीजफलं तस्या योऽथीं निवृत्तिः पुनस्त-त्रैव प्रवेश इव यत्र स विमर्शसंधिः । स इति । तच्छव्देन यत्रेत्यक्षिप्तम । सा च निर्वात्तः कोधेन वा निमित्तेन लोभेन वा व्यसनेन वा शापादिना वा । अपिशब्दाद्विव्रनि-मित्तान्तराणां प्रतिपदमशक्यनिर्देशानां संग्रहः। तत्र क्रोधायथा रक्षावल्यां ततीयेऽहे कोधोवशेन वासवदत्तया कारानिक्षिप्तायां सागरिकायाम् । तथा हि तत्र चतुर्थेऽहे प्रवेशक: सागरिकाप्राप्तिसंदेहेन करुणरसात्नकः । अत्रैव सागरिकाप्राप्तिसंदेहं मन्यमान आह—'राजा—अम्भोजगर्भमुकुमारतनुस्तदासँ। कण्डप्रहे प्रथमरागघने विलीय । सद्यः पतन्मदनमार्गणरन्ध्रमार्गैर्मन्ये मम प्रियतमा हृदयं प्रविष्टा ॥ योऽपि मे विश्वा-संस्थानं वसन्तकः सोऽपि देव्या संयतः। तत्कस्याप्रतो बाष्पमोक्षं करिष्ये। पुनरत्रैव 'अंप्पिअं दे ण पारेमि आर्चाक्खदुम्' इति विद्ववकोक्ते 'राजा—(समाश्वस्य ।) प्राणाः परिख-जत मां ननु सत्यथोऽय है दक्षिणा भवत मद्भवन कुरुष्वम् । शीघ्रं न यात यदि तन्मु-षिताः स्थ मृदा याना मुदूरमधुना गजगामिनी सा ॥ इति राज्ञः सागरिकाप्राप्तिनैरास्य-रूपैव <sup>'</sup>भो, मा अण्णहा संभावेहि। सा खु देवीए उज्जेणि पेसिदा। अदो मए अप्पिअं ति भणिदम्' इति विद्वकोत्तया संदेहमानीता । तथा हि । तद्विस्षष्टां रक्षमालां हृदये विन्यस्य पुनराह—'अहह । कण्ठाश्हेपं समासाद्य तस्याः प्रश्नष्टयानया । तुल्यावस्था सखी चेयं तनुराश्वास्यतं मम ॥' इतीन्द्रजालप्रयोगं यावद्विप्ने वासवदत्ताकोधो निमित्तम् । एवं लो-भादादुदाहार्यम् ॥ समानयनमर्थानामिति । मुखाद्यानां चतुर्णी संधीनां येऽथीः प्रार-

१. 'विकल्पन' भरतेकपुस्तके.

१. 'क्रोधावेशेन' स्यात्. २. 'अप्रियं ते न पारयामि आख्यातुम्' इति च्छाया. ३. 'रे' कलिकातामुदितपुस्तके. ४. 'भोः, मान्यथा संभावय । सा खलु देव्योज्ययिनीं प्रेषिता । अतो मयाप्रियमिति भणितम्' इति च्छाया.

शब्दवैनिव्यं यथा—असंक्षिप्तप्रन्थत्वम्, अविषमनन्धत्वम्, अनिति-विस्तीणपरस्परिनवद्धसर्गादित्वम्, आशीर्नमस्कारवस्तुनिर्देशोपक्रमत्वम्, वक्तव्यार्थतत्प्रतिज्ञानतत्प्रयोजनोपन्यासकविप्रशंसासुजनदुर्जनखरूपवदादि-

म्भयक्रप्रत्याशानियताप्तिलक्षणास्तेषां सह बीजिभिबांजविकारैः क्रमेणावस्थाचतुष्ट्ये भव-द्विरित्यद्वाटनोद्भेदलक्षंणैर्वर्तमानानां नानाविधैः सुखदुःखात्मकै रतिहासशोककोधादिभि-भीवैरुत्तराणां चमत्कारास्पदत्वेन जातोत्कर्षाणां यत्समानयन्ति यस्मिन्नर्थराशौ समानीयन्ते फलनिष्पत्तौ योज्यन्ते तन्निबर्हणं फलयोगोऽवस्थया व्याप्तम् । तत्र यदा सुखप्राप्तेः फलत्वं तदा रतिहासोत्साहिकस्यस्थायिभावबाहुत्यं धृतिहर्षगर्वौत्सुक्यमदादिव्यभिचा-रिभावबाहुत्यं च प्रारम्भादीनाम् , दुःखहानेस्तु फलत्वे कोधशोकभयजुगुप्सास्थायिभाव-बाहुत्यम् । आलस्योम्यव्यभिचारिभावबाहुत्यं च द्रष्टव्यम् । रह्नावत्यामैन्द्रजालिकप्रवेशाः त्प्रभृत्यासमाप्तेरेषामवस्थासंभ्यादीनां नायकप्रतिनायकतदमात्यतत्परिवारनायिकादिमुखेनापि नियोजनम् । न त्वेकमुखेनैवेति । असंक्षिप्तग्रन्थत्विमिति । अनेन प्रन्थगौरवमाचक्षाणः कथारसविच्छेदशक्किनां मनांस्यावर्जयति । अविषमबन्धत्विमिति । अनेन शब्दसंदर्भ-वेदिनां मनो मुदमादधाति। अनितिवस्तीर्णपरस्परनिबद्धसर्गादित्वमिति।अनेन श्रन्थविस्तरभीरूणां चित्तमाकर्षति । सर्गादीनां परस्परमेकवाक्यतया महावाक्यात्मकस्य प्रबन्धस्योपकारितां च दर्शयति । आशीर्नमस्कारवस्तुनिर्देशोपक्रमत्वमिति । तत्र आशीर्यथा हरविलासे--'ओमिलेकाक्षरं ब्रह्म श्रुतीनां मुखमक्षरम् । प्रसीदतु सतां स्वान्ते-घ्वेकं त्रिपुरुषीमयम् ॥' नमस्कारो यथा रघुवंशे--- 'वागर्थाविव- 'इत्यादि । वस्तुनिर्देशो यथा ह्यप्रीववधे--'आसीर्हेत्यो ह्यप्रीवः' इत्यादि । वक्तव्यार्थेत्यादि । वक्तव्यार्थ-प्रतिज्ञानं यथा सेतुबन्धे —''तं तिअसबन्दिमोक्खं समत्तलोअस्स हिअअसङ्घद्धरणम् । सुणह अणुराहृइण्हं सीयादुक्खक्खयं दसमुहस्स वहम् ॥' प्रयोजनोपन्यासो यथा—'पारवृह्ह विश्वाणं संभाविज्ञह जसो विटप्पन्ति गुणा । अव्वइसपरिस्चरिअं कित्तं जेण हरन्ति कव्वा-लावा ॥' कविप्रशंसा यथा रावणविजये—'सैयलं चेव निबन्धं दोहिं पएहिं कल्लसं पसण्ण-न्तविअं । जाणन्ति कईण कई सुद्ध सहोवेहिं लोअणेहिं व हिअअम् ॥' सुजनदुर्जनखरूपं

| ۹. | 'तं त्रिदशबन्दिमोक्षं समस्तलोकस्य हृदयशल्योद्धरणम् ।            |
|----|-----------------------------------------------------------------|
|    | श्र्णुतानुरागचिद्रं सीतादुःखक्षयं दशमुखस्य वधम् ॥' [इति च्छाया] |
| ₹. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |
|    | ॥' [ इति च्छाया ]                                               |
| ₹• | f.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                          |
|    | ा' [ इति च्छाया ]                                               |

वाक्यत्वम्, दुष्करचित्रादिसर्गत्वम्, स्वाभिप्रायस्वनामेष्टनाममञ्जलक्कितस-माप्तित्वम्, इति ।

अर्थवैचिन्न्यं यथा—चतुर्वर्गफलोपायत्वम्, चतुरोदास्तनायकस्वम्, रसमावनिरन्तरत्वम्, विधिनिषेधव्युत्पादकत्वम्, सुसूत्रसंविधानकत्वम्, नगराश्रमशैलसैन्यावासार्णवादिवर्णनम्, ऋतुरात्रिदिवाकीस्तमयचन्द्रोदया-दिवर्णनम्, नायकनायिकाकुमारवाहनादिवर्णनम्, मन्त्रदूतप्रयाणसंश्रामा-

यथा हरविलासे-- 'इतस्ततो भवनभूरि न पतित्पशुनः शुनः । अवदानतया किं च न भेदो हंसतः सतः ॥' दुष्करचित्रादिसर्गत्विमिति। आदिप्रहणेन यमकश्लेषादयो गृह्यन्ते। ते च किरातार्जुनीयादौ दश्यन्त एव ॥ स्वाभिप्रायेत्यादि । तेष्वभिप्रायाद्दता यथा—धैर्य मायुराजस्य, उत्साहः सर्वसेनस्य,अनुरागः प्रवरसेनस्येति । खनामाङ्कता यथा--राजशेख-रस्य इरविलासे । इष्टनामाङ्कता यथा—लक्ष्म्यङ्कता किराते भारवेः, श्र्यङ्कता शिशुपालवधे माघस्य । मङ्गलाङ्कता यथा--अभ्युदयः कृष्णचरिते, जय ऊषाहरणे, आनन्दः पञ्चशि-खग्रहककथायाम् इति । चतुर्वर्गफलोपायत्वमिति । अनेन चत्वारो वर्गा धर्मार्थका-ममोक्षाः त एव व्यन्ताः समन्ता वा फलं तस्योपायतया महाकाव्यं ज्ञापयन् मुक्तकादिभ्यो भेदमाचष्टे । चत्ररोदात्तनायकत्विमिति । अनेन कथाशरीरव्यापिनो नायकस्य धर्मार्थकाः ममोक्षेषु वैचक्षण्यमभिद्धान आशयविभूत्योरप्युत्कर्षमभिद्धाति । रस्रभावनिरन्तरत्व-मिति। अनेन रसप्रहणेनापि तत्कारणभूतानां भावानां परिप्रहे पृथरभावप्रहणेन रसभावानां परस्परं कार्यकारणभावमभिदधद्वसेभ्यो भावाभावेभ्यो रसा रसेभ्यथ रसा इति नैरन्त-र्यस्य रसभावसाध्यत्वेन भोजनस्येवैकरसस्य प्रबन्धस्यापि वैरस्यमपाकरोति । विधिनिषेश्व-ब्यत्पादकत्विमिति । अनेन गुणवतो नायकस्योत्कर्षप्रकाशनेन दोषवतश्रोच्छेदप्रदर्शनेन जिगीषुणा गुणवतैव भाव्यं न दोषवतेति व्युत्पादयति । सुसूत्रसंविधानकत्विमिति । अनेन प्रोक्तलक्षणाः पदार्थास्तथा निवन्धनीया यथा प्रबन्धस्य शोभाये भवन्तीति कवीन शिक्ष-यति । नगराश्चमेत्यादिना देशप्रशंसामुपदिशति । नगरवर्णनं यथा हरिविजय-रावणविज-य-शिश्चपालवध-कुमारसंभवादौ । आश्रमवर्णनं यथा र घुवंश-किरातार्जुनीयादौ । शैलवर्णनं किरातार्जुनीयादौ। सैन्यावासवर्णनं माघे। अर्णववर्णनं सेतुबन्धादौ। ऋत्वित्याविना काला-वस्थापवर्णनं लक्षयति । तत्र ऋतुवर्णने शरद्वसन्तप्रीध्मवर्षादिवर्णनानि सेतुबन्ध-हरिविजय-र्षवंश-हरिवंशादौ । रात्रिवर्णनं किरातार्जुनीय-क्रमारसंभव-शिञ्जपालवध-हयप्रीववधादौ । दिवसवर्णनं प्रभातपूर्वाह्रमध्याहापराह्ववर्णनानि शिशुपालवध-किरातार्जुनीयादौ । अर्का-स्तसमयवर्णनं कुमारसंभव-हरिविजय-रावणविजय-सेतुबन्धादी । चन्द्रोदयवर्णनं कुमारसंभव-किरातार्जुनीय-शिश्चपालवध-सेतुबन्धादाविति । नायकेत्यादिना पात्रविशेषाभिनन्दनं सुचग्रति । तत्र नायकवर्णनं हरिविजय-रावणविजय-जानकीहरण-रघुवंशादौ । नायिकावर्णनं भ्युदयादिवर्णनम्, वनविहारजङ्कीडामधुपानमानापगमरतोत्सवादिवर्णन-म्, इति ।

उभयवैचित्र्यं यथा-रसानुरूपसंदर्भत्वम्, अर्थानुरूपच्छन्दस्त्वम्,

कुवलयाश्वचरित-कुमारसंभव-जानकीहरण-सुभद्राहरणादौ । कुमारवर्णनं रघवंशादौ वाइनवर्णने इस्त्यश्वगरुत्मत्पुष्पकावर्णनानि हरिविजय-रावणविजयादौ । मन्त्रोत्याविना अर्थप्रधानचेष्टानामुपदेशाचतुर्वर्गफळत्वेऽपि भूयसार्थोपदेशकृन्महाकाव्यं भवतीत्यभिधत्ते । तत्र मन्त्रः पञ्चाङ्गः प्रतिपादितः । स यथा — किरातार्जुनीय-शिशुपालवध-भटिकाव्य-हयप्रीव-वधादौ । दत्तिक्षधा—निसृष्टार्थः, परिमितार्थः, शासनहरश्च । निसृष्टार्थो यथा—उद्योगपर्वणि वासदेवः. हरिविजये वा सात्यकिः । परिमितार्थो यथा—रामायणेऽङ्गदः । शासनहरो यथा— कार्यम्बर्यो केयुरक इति । प्रयाणे त्रिधा—खशत्त्यपचये, परव्यसने, अभिमतार्थसिद्धये च । तत्र खशक्त्यपचये यथा—रघुवंशे। परव्यसने यथा—जरासंधव्यसनिनः शिशुपालस्योच्छे• दाय वासुदेवस्य शिशुपालवधे । अभिमतार्थसिद्धये यथा-विष्णोः पारिजातहरणाय हरिविज-जये.यथा वा —दिव्याखलाभायार्जुनस्य किरातार्जुनीये इति । संप्रामस्त्रिधा —समः, विषमः, समविषम इति । तत्र समः-द्वन्द्वयुद्धे चतुरङ्गयुद्धे च । द्वन्द्वयुद्धं यथा-रामरावणयोः । चतुरङ्गयुद्धं कुरुपाण्डवानाम् । विषमो यथा--रामस्य खरद्षणत्रिशिरोभिः सह 'चतुर्दश सहस्राणि चतुर्दश च राक्षसाः । हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥' इति । समिव-षमो यथा--महेश्वरार्जुनयोः किरातार्जुनीये रघुमघोनोर्वा रघुवंश इति। अभ्यदयक्षिधा--अरिविजयः, स्त्रीलाभः, पुत्रोत्पत्तिः । तत्रारिविजयो द्विधा—शत्रुच्छेदेन, तदुपनत्या च । स पूर्वी रावणवधादौ, द्वितीयो हरिविजयादौ। स्त्रीलाभो यथा—इन्द्रमतीखयंवरे। पुत्रलाभो दि-लीपस्य र्ष्ट्रवंश इति । **वनविहारेत्यादिना** सोद्दीपनविभावस्य संभोगराङ्गारस्योपदेशात् । मन्त्रभूतप्रयाणसंप्रामाभ्युदयादिभिस्तानर्थानधिगम्य तैस्तैर्विलासविशेषैः कामसेवया तदुप-योगः कर्तव्य इति शिक्षयति । तत्र वनविहारो द्विधा-मृगयादिः, पुष्पावचयादिश्च । तत्राचो यथा—दशरथस्य रघवंशे । द्वितीयो यथा—यदनां शिशुपालवधे, अप्सरसां वा करातार्जुनीय इति । जलकीडा द्विधा-एकस्य वा बह्वीभिः खयोषाभिर्बहुनां वा बह्वीभि-र्थथाखमझनाभिः। तत्राद्या यथा ---कार्तवीर्यस्य नर्मदायाम्, कुशस्य वा सरय्वाम्। द्वितीया यथा-अप्सरसां सिद्धसिन्धौ, यदूनां रैवतकहद इति। मधुपानं द्विधा-गोष्टीगृहे, वासभवने च । तत्राद्यं हरिविजये शिशुपालवधे च । द्वितीयं किरातार्जुनीये कुमारसंभवे च ॥ मानापगमो द्विधा-प्रायक्षिकः, नैमित्तिकश्च । प्रायक्षिको हरिविजये सत्यभामायाः ।नैमि-त्तिको रामान्तिकात्रिशाचरीणां सेतुबन्धे । रतोत्सवोऽपि द्विधा-सामान्यतः. विशेषतश्च । सामान्यतः किरातार्जुनीये शिञ्जपालवधे च। विशेषतः कुमारसंभवे जानकीहरणे च। रसा-नुरूपसंदर्भत्वमिति । अनेन रतिप्रकर्षे कोमलः, उत्साहप्रकर्षे प्रौढः, कोधप्रकर्षे कठोरः. शोकप्रकर्षे मृदः, विस्मयप्रकर्षे तु स्फूटः शब्दसंदभों विरचनीय इति उपदिशन् 'नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः' इति ख्यापगति । अर्थानुक्पच्छन्द् स्त्वमिति । अनेन

समस्तलोकरञ्जकत्वम् , सदलंकारवाक्यत्वम् , देशकालपात्रचेष्टाकथान्तरा-नुषञ्जनम् , मार्गद्वयानुवर्तनं च, इति ।>

तत्र संस्कृतभाषानिबद्धसर्गवन्धं हयत्रीववधादि । प्राकृतभाषानिबद्धा-श्वासकवन्धं सेतुबन्धादि । अपभंशभाषानिबद्धसंधिबन्धमब्धिमथनादि । ग्राम्यापभंशभाषानिबद्धावस्कन्धकवन्धं भीमकाव्यादि । प्रायोग्रहणात्संस्कृ-तभाषयाप्याश्वासकवन्धो हरिप्रवन्धादौ न दुष्यति । प्रायोग्रहणादेव राव-णविजय-हरिविजय-सेतुबन्धेष्वादितः समाप्तिपर्यन्तमेकमेव च्छन्दो भव-तीति । गछितकानि तु तत्र कैरिप विदग्धमानिभिः क्षिप्तानीति तद्विदो भाषन्ते ।

राजारे द्वतविलम्बितादयः, वीरे वसन्ततिलकादयः, करुणे वैतालीयादयः, रीद्रे सम्घरादयः, सर्वत्र शार्द्रलविक्रीडितादयो निबन्धनीया इत्युपदिशति । समस्तलोकरञ्जकत्वमिति। अनेनालौकिकतां परिहरन् प्रीतिनिबन्धनस्य प्रबन्धस्य लोके प्रतिष्ठया प्रयासवैयर्थ्यमपाकरोति। सदलंकारचाक्यत्वमिति । अनेन यदायुपात्तलक्षणानां गुणानामलकाराणां च खरूप-सांकर्येणैव काव्यशोभाकरत्वम् तथाप्यलंकारवन्नैर्वेनं भारं भूयसा उद्गोद्धमलमिखेतदुपर्युपदेशे-नोपपादयति । देशेत्यादिना परिपूर्णाङ्गे ऽपि संविधानके देशकालाद्यविरोधेन तद्वर्णनादिकं निर्दिशति । तत्र देशान्तरानुषञ्जनं यथा—'मुदे मुरारेरमरैः मुमेरोरानीय यस्योपन्तितस्य राक्षेः। भवन्ति नोहामगिरां कवीनामुच्छ्रायसौन्दर्यगुणा मृषोद्याः॥' कालान्तरानुषञ्जनं यथा — 'सपदि हरिसकैर्वधूनिदेशाद्भनितमनोरमवल्लीमृद्द्भैः। युगपदनुगुणस्य संनिधानं वियति वने च यथायथं वितेने ॥' पात्रान्तरानुषञ्जनं यथा-- 'करिष्यसे यत्र सुदुष्कराणि प्रसत्तये गोत्रभिदस्तपांसि । शिलोचयं चारशिलोचयं तमेष क्षणानेष्यति गुह्यकस्त्वाम् ॥' चेष्टान्तरा-नुषज्ञनं यथा---'मदश्युतः स्यामितगण्डलेखाः कामन्तविकान्तनराधिरूढाः । सहिष्णवो वेह युधामभिज्ञा नागा नगोच्छायमिवाक्षिपन्तः ॥' कथान्तरानुषज्ञनं यथा---'कुसुमायु-भपित दुर्लभस्तव भर्ता न चिराद्भविष्यति । राणु येन स कर्मणागतः सलभत्वं हरलोचनार्चिन षाम् ॥' मार्गद्वयानुवर्तनिमिति । अनेन महाकवीनां समयमुपलक्षयति । तत्र 'गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषाम् । निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः ॥ वंशवीर्यश्रता-दीनि वर्णयित्वा रिपोरिप । तज्जयान्नायकोत्कर्षकथनं च धिनाति नः॥' इति । (अर्थाः का) एतानि नगरवर्णनादीनि समुचयप्रयोज्यानि, उत विकल्पप्रयोज्यानि । समुचयप्रयोज्या-नीति चेत्, किरातार्जुनीयादौ किरातार्णवार्कोदयविवाहकुमाराभ्युदयादीनामभणनम् ।

१. 'धिनोति' स्यात्. २. प्रमादपतितं स्यात्.

नायकारूयातस्वष्टता भाव्यर्थशंसिवकादिः सोच्छ्वासा संस्कृता गद्ययुक्तारूयायिका ।

धीरमद्दान्तस्य गाम्भीर्यगुणोत्कर्षात्स्ययं स्वगुणोपवर्णनं न संभवतीत्यर्थाद्यस्यां धीरोद्धतादिना नायकेन स्वकीयवृत्तं सदाचाररूपं चेष्टितं
कन्यापहारसंत्रामसमागमाभ्युदयभूषितं मित्रादि वा व्याख्यायते, अनागतार्थशंसीनि च वक्रापरवक्रार्यादीनि यत्र बध्यन्ते, यत्र चावान्तरप्रकरणसमाप्तावुच्छ्वासा बध्यन्ते, सा संस्कृतभाषानिबद्धा अपादः पदसंतानो
गद्यं तेन युक्ता । युक्तप्रहणादन्तरान्तरा प्रविरलपद्यनिबन्धेऽप्यदुष्टा
आख्यायिका । यथा—हर्षचिरतादि ।

धीरश्चान्तनायका गद्येन पद्येन वा सर्वभाषा कथा।

आख्यायिकावन स्वचिरतव्यावर्णकोऽपि तु धीरशान्तो नायकः। तस्य तु वृत्तमन्येन कविना वा यत्र वर्ण्यते, सा च काचिद्रधमयी। यथा— कादम्बरी। काचित्पधमयी। यथा—लीलावती। यावत्सर्वभाषा काचित्सं-स्कृतेन काचित्प्राकृतेन काचिन्मागध्या काचिच्छूरसेन्या काचित्पैशाच्या काचिदपशंशेन बध्यते सा कथा।

सर्वाविकत्येन यथेष्टकत्यनाया मलत्वप्रसङ्गः । तत्र अङ्गकलज(?)स्योभयापीष्टत्वात् । यदा कथाशरीरस्य परिपूर्णाङ्गसंभवस्तदा समुख्यंन । यदान्यथा तदा विकल्पेनेति । तत्रापि केषांचिदङ्गानां विकल्पोऽपरेषां नियमेन प्रयोगः । यानि पुरुषार्थस्यार्थकामादे-रासन्नोपकारीणि तानि नियमतः प्रयुज्यन्ते । यथा मन्त्रदूतप्रयाणादिनायकाभ्युद्यादयः । यथा च केरलत्वानगमनजलकीडाचन्द्रोदयमधुपानरतोत्सवादयः । तानि च यदि कथाशरीरे न स्युक्तदा कथान्तरानुषङ्गनेनापि कर्तव्यानीति प्रचक्षते ॥ ख्रुन्तिति । यनशब्दः सदाचार एव वर्तते । तदेव मनुराह—'न विद्या केवल्या तपसा वापि पात्रता । यस्य वृत्तिमिविते तदि पात्रं प्रकीर्तितम् ॥' इति । तदाह—चिक्निति । वक्षवद्देन वक्षप्रकरणं लक्ष्यते । तदाया—'अनुष्टुमि नाश्वाधानुर्यायो वक्षम् द्रत्यादि । नजङ्गा अपर-कक्षम् । हगोषष्ठो जोऽन्तो वा पूर्वेऽर्घे परे षष्टो लार्यागाथेत्येवं छन्दोनुशासनलक्षितानि । वक्ष्य यथा हर्षचरिते—'निजवर्षाहितक्षेष्टा बहुभक्तजनान्विता । सुकाल इव जायन्ते प्रजाः पुष्पेन मृतृतः ॥' अपरवक्ष यथा—'तरलयसि दशं किमुत्सुकामकल्वषमानस्वा-क्षालिते । अवनर कल्हंसि वापिकां पुनरिप यास्यसि पद्यजास्यम् ॥' आर्वी स्था—

प्रमन्धमध्ये परप्रवोधनार्थं नलाधुपारूयानमिवोपारूयानमिनवन् पठन्
गायन् यदैको प्रन्थिकः कथयति तद्गोविन्देवदगरूयानम् ।

तिरश्चामितरश्चां वा चेष्टाभियंत्र कार्यमकार्यं वा निश्चीयते तत्पश्चत-न्त्रादिवत् धूर्तविटकुष्टिनीमतमयूरमार्जीरिकादिवश्व निदर्शनम् ।

प्रधानमधिकृत्य यत्र द्वयोर्विवादः सोऽर्धप्राकृतरचिता नेटकादिव-त्मविका ।

प्रेतमहाराष्ट्रभाषया क्षुद्रकथा गोरोचनानक्कवत्यादिवन्मतिक्का । यस्यां पुरोहितामात्यतापसादीनां प्रारब्धानिवीहे उपहासः सापि मतिक्का ।

यस्यां पूर्वे वस्तु न लक्ष्यते पश्चातु प्रकाश्यते सा मत्स्यहसितादिव-न्मणिकुल्या ।

एकं धर्मोदिपुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकारवैचिज्येणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रधानाः शृद्धकादिवत्परिकथा ।

'सकलमहिश्तकम्पकृदुत्पद्यत एक एव नृपवंशे। विपुळेऽपि पृथुप्रतिमो दन्त इव गणिषिपस्य मुखे॥' उपाख्यानमिति । यदाह—'नलसावित्रीषोडशराजोपख्यानदत्रधावन्तः। अन्यप्रबोधनार्थे यदुपख्यानं सुपाख्यानम्॥' आख्यानमिति । तथा चाह—'आख्यानकसंज्ञां तल्लभतं यद्यभिनयन् पटन् गायन् । प्रन्थिक एकः कथयति गोविन्दर्यदविते सदि ॥' निद्शानमिति । तथा च—'निश्चीयते तिरश्चामतिरश्चां वापि यत्र चेष्टामिः। कार्यककार्ये वा तिलदर्शनं पश्चतंत्वादि ॥ धूर्तविटकुदृनीमतमयूरमार्जारिकादिकं छोके । कार्याकार्यनिक्षपणस्पमिह निदर्शनं तदिप ॥' प्रविद्विकेति । तथा च—'यत्र द्वयोर्विवादः प्रधानमित्रकृत्य ज्ञायते सदि । सार्धप्रकृतरचिता प्रविद्वका चेटकप्रसृति ॥' मेर्शक्विकेति । तथा च—'शुद्रकथा मन्धिली प्रेतमहाराष्ट्रभाषया भवति । गोरोचनेव कार्या सानद्वतीव वार्कचेटीभिः ॥' सापीति । तथा च—'यस्यामुपहासः स्यात्पुरोहित्तामात्यतापसादीनाम् । प्रारक्षानिर्वाहे सापि हि मन्यिलका भवति ॥' मणिकुत्येति । तथा च—'मणिकुत्यायां जलमिव च लक्ष्यते यत्र पूर्वतो वस्त । पश्चात्पकाशते सा मिनकृत्यामिवादिः ॥'परिकचेति । तथा च—'पर्यायेण बहूनां यत्र प्रतियोगिनां कथाः कुद्दालैः।

१. 'बद' स्यात्. २. 'तत्त्रादि' मूले. ३-४-५. 'मत' स्यात्. ६. 'मत्स्यहसितादिः' मूलाबुरोभात्,

मध्यादुपान्ततो वा प्रन्थान्तरप्रसिद्धमितिवृत्तं यस्यां वर्ण्यते सेन्दु-मत्यादिवत्त्वण्डकथा ।

समस्तफलान्तेतिष्ट्रत्तवर्णना समरादित्यवत्सक्रकथा ।
एकतरचरिताश्रयेण प्रसिद्धकथान्तरोपनिवन्ध उपकथा ।
ढम्माङ्किताद्धतार्था नरवाहनदत्तादिचरितवहृहत्कथा ।
एते च कथाप्रभेदा एवेति न पृथग्लक्षिताः ।
गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्ल्लासा चम्पूः ।

संस्कृताभ्यां गद्यपद्याभ्यां रचिता प्रायेण यान्यक्कनानि स्वनाझा पर-नाझा वा कविः करोति तैर्थुक्ता उच्छ्वासनिबद्धा चम्पूः । यथा वासव-दत्ता दमयन्ती वा ।

## अनिबद्धं ग्रुक्तकादि ।

मुक्तक-संदानितक-विशेषक-कलापक-कुलक-पर्याकोश-प्रशृत्यनिषद्म् एषां लक्षणमाह----

## एकद्वित्रचतुरुखन्दोभिर्भुक्तकसंदानितकविशेषककलापकानि ।

एकेन च्छन्दसा वाक्यार्थसमाप्ती मुक्तकम् । यथा अमरुकस्य शृक्कार-शते रसस्यन्दिनो मुक्तकाः । द्वाम्यां संदानितकम् । त्रिभिविशेषकम् । चतुर्भिः कलापकम् । एतानि च विशेषानभिषानात्सर्वभाषाभिर्भवन्ति ।

## पश्चादिभिश्रतुर्दशान्तैः कुलकम् ।

छन्दोभिरिति वर्तते । मुक्तकानामेव प्रघट्टकोपनिवन्धः । अवान्तर-वाक्यसमाप्ताविप वसन्ताचेकवर्णनीयोदेशेन मुक्तकानामुपनिवन्धः । पर्या-सा कोश्चेषु प्रचुरं दृश्यते । स्वपरकृतसूक्तिसमुख्यः कोशः । यथा सप्तश-

श्रूयन्ते श्रूहकविज्ञगीषुभिः परिकथा सा तु ॥' खण्डकथेति । तथा च—'प्रन्थान्तरप्र-सिद्धं यस्मामितिवृत्तमुच्यते विबुधेः । मध्यादुपान्ततो वा सा खण्डकथा यथेन्दुमती ॥' सकलकथेति । चरितमिलर्थः ॥ उपकथेति । तथा च—'यत्राश्रिस कथान्तरमित-प्रसिद्धं निबध्यते कविभिः। चरितं विचित्रमन्यन्सोपकथा चित्रलेखादिः ॥' वृष्ट्रत्कथेति । तकादिः । एकप्रघट्टके एककविकृतः स्किसमुदायो वृन्दावनमेघदूतादिः संघातः । विप्रकीर्णवृत्तानामेकत्र संधाने यदुवंशदिलीपवंशादिवत्संहिता । एवमनन्तोऽनिबद्धगणः स आदिग्रहणेन गृह्यते । इह च सत्संधित्वं शब्दार्थवैचित्र्ययोगश्च महाकाव्यवदाख्यायिकाकथाचम्पूष्विप द्रष्टव्यः ॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायामलंकारचृडामणिसंज्ञस्वोपज्ञकाव्यानुशासनवृत्ता-

वष्मोऽध्यायः समाप्तः।

तथा च-- 'लम्भाङ्गिताङुतायां पिशाचभाषामयी महाविषया । नरवाहनदत्तादेश्वरित-मिव बृहत्कथा भवति ॥'

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचिते विवेकेऽष्टमोऽध्यायः ।

समाप्तीऽयं ग्रन्थः ।

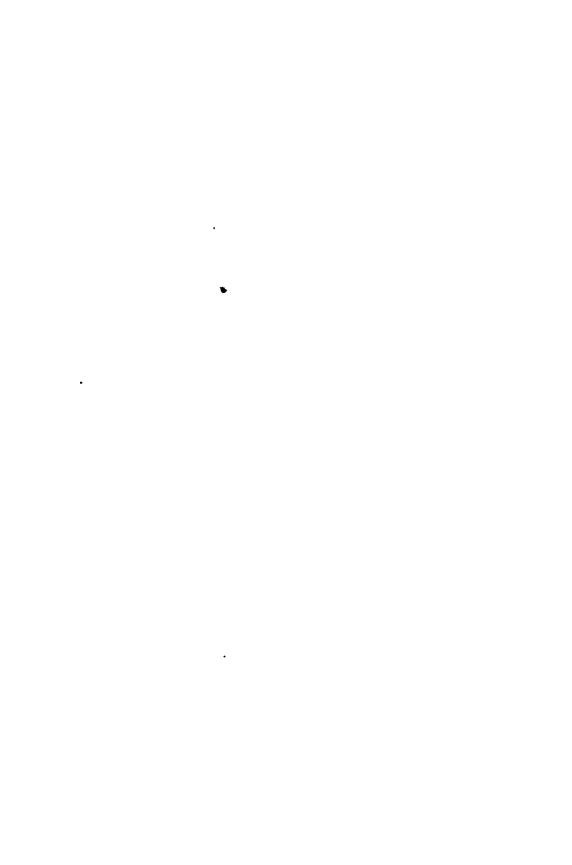

## अकाराचनुक्रमेण सटीककाव्यानुशासनोदाहरणानुक्रमणिका ।

|                       |         |          | and a                |       |             |                       |
|-----------------------|---------|----------|----------------------|-------|-------------|-----------------------|
|                       |         | रिहासी:  | _                    |       | 1           | <u> श्रृष्टाङ्काः</u> |
| अकलिततपस्ते           | •••     | 942      | अत्रोपचार (टी.)      | •••   | •••         | 135                   |
| <b>अकुण्डोरकुण्ड</b>  | • • •   | 303      | भय जयाय              | •••   | •••         | 960                   |
| अखण्डमण्डल (टी.)      | • • •   | २३२      | अथ पथि (टी.)         | •••   | •••         | 94                    |
| अगस्यचुछ (टी.)        | •••     | 920      | अथ स रुलि (री.)      | •••   | •••         | ३३०                   |
| क्षया गां गाङ्ग       | •••     | २१७      | अहरयन्त पु           | •••   | •••         | २८४                   |
| अगूढसाइसस्फुट         | •••     | २८०      | अधैवावां रण (टी.)    | •••   | •••         | 339                   |
| अत्राद्धि मध्या (टी.) | • • • • | 986      |                      | •••   | •••         | <b>२३३</b>            |
| अधीषं नो ह            | •••     | 905      | अधरे बिन्दु (टी.)    | •••   | • • •       | •                     |
| अङ्गाधिरोपि (टी.)     | •••     | 18       | अधिकरतल              | •••   | •••         | 3.8.5                 |
| अङ्गं चन्दन (टी.)     | •••     | <b>6</b> | अधिकृतभा             |       | •••         | \$5.R                 |
| अङ्गानि चन्दन (टी.)   |         | 986      | अनङ्गः               | • • • | •••         | ९७                    |
| अङ्गानीत्येकमपि       | •••     | 904      | अनङ्गम्ल             | •••   | •••         | 160                   |
| अङ्गुलीमिरिव          | •••     | 903      | 'अनङ्गलङ्गल (टी.)    | •••   | •••         | २१७                   |
| अचिरभामिव             |         | २४६      | अनणुरणन्म (टी.)      | •••   | •••         | 964                   |
| अजित्वा साण           | • • •   | ७८       | अनध्ववसि (टी.)       | •••   | •••         | २६३                   |
| अज्ञानाद्यदि (टी.)    | •••     | 950      | अनाषिव्या            | •••   | •••         | २४१                   |
| भट्टासच्छले (टी.)     | •••     | 92       | भनुत्तमानुभा         | •••   | •••         | 163                   |
| अण्णं लडहत्तय         |         | २६५      | अनुरागवती            | •••   | •••         | २३२                   |
| अतध्यान्यपि (टी.)     |         | v        | अनेकनर्तकी           | •••   | •••         | ३२८                   |
| अतन्द्रचन्द्रा        |         | ४२       | ं अन्तर्व्याजं (टी.) | •••   | • • •       | 934                   |
| अतिकान्त (टी.)        | •••     | 938      | अश्रप्रोतष्ट         | •••   | •••         | 165                   |
| अतिथि नाम             | •••     | 945      | अब्रै: कल्पित (टी.)  | •••   | ٠           | 115                   |
| अतिनवधूरोष (टी.)      | •••     | 933      | अन्यत्र यूयं         | •••   | •••         | şu                    |
| अशा इत्य              | •••     | ą.       | अन्यत्र वज           | •••   | •••         | ३०७                   |
| अत्युचपदाध्या         | •••     | २५३      | अन्यदा भूष           | •••   | •••         | 396                   |
| अत्रान्तरे किम        | •••     | 399      | अन्ययान्यव           | •••   | •••         | २७६                   |
| अत्रान्तरे रणि (टी.)  | •••     | 998      | भम्बास्ता गु         | •••   | •••         | 146                   |
| भत्रावदात (टी.)       |         | 939      | अपङ्कित (टी.)        | •••   | •••         | 939                   |
| -1-11-4-1-1           |         |          |                      |       | <del></del> |                       |

<sup>9.</sup> अस्यामनुक्रमणिकायो वत्र वत्र पद्मी '(टी.)' एतचिहमुपलभ्यते, ततुदाहरणं टीकायामन्वेवणीयम्. यत्र च पद्मी चिहं नास्ति, ततुदाहरणं मूळे मृत्यम्

|                     |       |       |       | पृष्ठाङ्काः |                  |       |       |     | पृष्ठाङ्गाः |
|---------------------|-------|-------|-------|-------------|------------------|-------|-------|-----|-------------|
| <b>अयम</b> हिमरु    | (킨.)  | •••   | •••   | २०१         | अलिकुलकुन्त      |       | •••   | ••• | 249         |
| अपाद्गतरले          | (टी∙) | •••   | •••   | २६५         | अलिनीलल          | (टी.) |       | ••• | २१७         |
| <b>अपू</b> र्वमधुरा | •••   | •••   |       | 966         | अलिभिरञ्जल       | •••   | •••   | ••• | 982         |
| अप्यवस्तु नि        | •••   | •••   | •••   | ४०          | अलिवलयैर         |       | •••   | ••• | 986         |
| अप्यसजन             | •••   | •••   | •••   | २७०         | अलोलकमके         | •••   | •••   | ••• | २३४         |
| अभिधाय              | •••   |       | •••   | १८३         | अलौकिकमहा        | (टी.) |       | ••• | २३२         |
| अभिनवकु             | •••   |       | •••   | 934         | अवन्तिनाथो       | (टी.) | •••   |     | 906         |
| अमरसदनानि           | (리.)  | •••   | •••   | 3           | अवितथमनो         | (दी-) |       |     | २४१         |
| अमी ये दश्य         | •••   | •••   | •••   | २५८         | अविरलक           | •••   | •••   | ••• | २८९         |
| अमुं कनक            | •••   |       | •••   | ५२          | अविरकर (टी.      | .)    |       |     | 908         |
| <b>अमृतम</b> मृतं   | •••   | • • • | •••   | 186         | अवीनादौ (टी.     | )     |       | ••• | 6           |
| अम्भोजगर्भ          | (टी.) |       | •••   | 3 3 3       | अश्रूच्यत (टी-   |       |       |     | १३४         |
| अयमेकपदे            | •••   |       |       | ५५          | असतामहि (टी      | t.)   |       |     | 398         |
| अयं पद्मास          | • • • | •••   | • • • | 9 & 0       | असंतोषदि         | •••   |       | ••• | २४८         |
| अबं प्रसूनो         | (टी∙) | •••   | •••   | 933         | असंशयं क्षत्र    | •••   | • • • |     | 69          |
| अयं मार्तण्डः       | •••   |       |       | २८०         | असाबुदयमा        |       | •••   | ••• | २३१         |
| अयं स भुवः          | (ਟੀ.) |       | •••   | 9 €         | असिमात्रसहा      | •••   |       | ••• | २७७         |
| अयं स रस            | •••   |       | •••   | 904         | असोढा तत्का      | (킨.)  |       |     | 906         |
| अयि जीवित           | •••   | •••   |       | <b>હ</b> ફ  | असी मरुशु        | •••   |       |     | 904         |
| अयि दीयर            | •••   | •••   | • • • | २६५         | अस्त्युत्तरस्यां | (टी.) |       |     | 928         |
| अयि पर्य            | • • • | •••   | ••,   | 980         | अस्म(ज्ज)त्य     | •••   |       | ••• | 48          |
| अरण्ये नि (त        | ft.)  |       | •••   | ۹,          | अस्माकमद्य       | •••   | •••   |     | 960         |
| अरातिविक            | •••   |       |       | 284         | अस्मान्साधु      | •••   |       |     | 53          |
| अरुचिनिश (र्ट       | ì.)   |       |       | २९३         | अस्मित्रहीहि     | (립 )  |       | ••• | २९४         |
| अरे रामाह           | •••   |       | • • • | 983 ;       | अस्मिनेव ल       | •••   | •••   | ••• | હહ          |
| अर्थ: स एव (        | टी.)  |       | •••   | ( ۵         | अहयं उज्जुअ      | •••   | •••   | ••• | 900         |
| अर्थित्वे प्रकटी    | •••   |       | •••   | 964         | अहमेव गुरुः      | •••   | •••   |     | 966         |
| अस्मुख्रित          | • • • | •••   | • • • | ९३          | अहं त्वा यदि     | •••   |       |     | २६८         |
|                     | (टी ) |       | •••   | 135         | अहिणवमण          | •••   |       |     | 989         |
| अलंकारश             | •••   | •••   |       | २२७         | अहो विशा         | •••   | •••   | ••• | २७२         |
| बलंहत (टी.)         | •••   |       | •••   | 90          | अहो संसार        | •••   | 404   | ••• | २५७         |
| अलं स्थित्या        | •••   | •••   | ·     | 49          | आकम्पितक्षि      | (리.)  | •••   | ••• | 130         |

|                      | :ब्रायुष्ट  |                        |       | पृष्ठाङ्काः   |
|----------------------|-------------|------------------------|-------|---------------|
| आकाशयान (टी.)        | 9 2 300     | आशुलम्बित              |       | 968           |
| आक्षिपन्त्य          | २९१         | આક્ષિષ્ટમૂર્મિ         | •••   | ९५            |
| आख्यानक (टी.)        | ३३९         | आक्षेषिताः             |       | 932           |
| आगच्छागच्छ (टी.)     | ९७          | आश्लेषे                | •••   | 900           |
| आगममणिसु (टी.)       | २३०         | आसाइयं                 | •••   | ३०            |
| आन्छिय कुसु (टी.)    | ९           | आसीद्नित भ (टी.)       | • • • | 9 2           |
| आज्ञा शक             | २०          | आसीद्देखो हय (टी.)     |       | 94            |
| आज्ञा जगन्मा (टी.)   | <b>२२</b> ४ | आसीदज्ञनम (टी.)        | •••   | २९३           |
| आतन्वत्सरसां (दो )   | દ્દ         | आसीन्नायपिता (टी.)     | • • • | २७६           |
| आत्तमात्तमधि (टी.)   | € €         | आस्तीकोऽस्ति (टी.)     | •••   | 953           |
| आत्मनश्च परे         | २६०         | आस्थानकुद्दिम (टी.)    | •••   | १२            |
| <b>आत्मानु</b> भृत   | ३२४         | आहतं कुचतटे (टी.)      | •••   | 980           |
| आदाय कर्ण            | २८२         | आहूतस्याभि             |       | 560           |
| आदाय चापल (टी.)      | २३२         | आहूतेषु वि             |       | 385           |
| भादाय वारि प         | २५८         | इतस्ततो भषन् (टी.)     | • • • | ३३५           |
| आदावज्ञनपु (टी.)     | १२६         | इतो वसति के            | • • • | २६३           |
| आदिलोऽयं             | اه آجر      | इदंते केनोक्तं         | • • • | 969           |
| आनन्दममन्द           | २७१         | इदं भासं भ (टी.)       | •••   | १२९           |
| आनन्दसंदोह (टी.)     | 90          | इन्द्रस्तवं तव बा      | •••   | २५१           |
| आपानमारत (टी.)       | 98          | इयं गेहे लक्ष्मी       | •••   | ३०१           |
| भाष्ट्रशस्मि व्यथ    | 909         | इयं सा लोला (टो.)      | •     | 998           |
| आमूलयष्टेः (टी.)     | १२७         | ईदशस्य भवतः (टी.)      | •••   | 980           |
| आयस्ता कलहं          | 308         | ईपन्मीलित              | •••   | ३१३           |
| आयाते दियते          | 59          | इसाकछस्स (टी.)         |       | ९८            |
| आरोग्यमाप्त (टी.)    | ६२          | उचिणसु                 |       | ३२            |
| आर्द्राविले वज (टी.) | 923         | उत्कण्ठा परि           | • • • | २८४           |
| आर्यस्यास्त्र (टी.)  | હ           | उत्कम्पिनी             | •••   | <b>પ</b> , સ્ |
| आलिख्य पत्र          | 99          | उत्कृत्योत्कृत्य       | •••   | હલ            |
| आलिङ्गितस्तत्र       | 964         | उत्कृत्योत्कृत्य       |       | ९२            |
| आलोकमार्गे           | ور ه        | उत्खातनिर्मल (टी.)     | •••   | 98            |
| आलोलामल              | 394         | उतानोच्छ्न             | •••   | 163           |
| आवर्जिता किंचि       | २४८         | उत्तालताहको            | •••   | 290           |
| आवर्तशोभी (टी.)      | ٠           | उत्तिष्ठन्या रता (टी.) | •••   | 908           |
| . ***                |             | , ,                    | , . • | , - 4         |

|                         |       |           | पृष्ठाङ्काः |                         |       | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------|-------|-----------|-------------|-------------------------|-------|-------------|
| उत्तिष्ठन्त्या रता      | •••   |           | ३१४ :       | उषःमु वधुरा (टी.)       | •••   | 939         |
| उत्पक्ष्मणो             | ***   | •••       | 900.        | ऊक्ट्रन्द्वं सरस (टी.)  | •••   | ٩,          |
| उत्पत्तिर्जमद           | •••   | •••       | २९७         | ऊरुद्वयं कद (टी.)       |       | •           |
| उत्पादकः क (टी.)        | •••   |           | 90          | ऊर्घ्वाक्षिताप (टी.)    | •••   | 9 < 9       |
| उत्फुलकमल               | •••   | •••       | 949         | ऋजुतांनय                |       | ३७५         |
| उत्सिक्तस्य तपः         | •••   | •         | ٤٤          | एकत्तो रुअइ (टी)        |       | 998         |
| उदयति वित               | •••   | •••       | २६६         | एकत्रासनसंग             |       | ३०४         |
| उदान्वच्छिन्ना          | •••   | •••       | 949         | एकस्त्रिधा वससि (टी.)   |       | २९६         |
| उदाररचना (टी.)          | •••   | <b>\$</b> | २०९         | एकस्मिञ्शयने            |       | 40          |
| उदितो रसा               | •••   | •••       | ३०२         | एकस्यामेव तनौ           | •••   | २६९         |
| उदीच्यचण्डा (टी.)       | •••   | • • •     | १३२         | एकं ज्योतिर्दर्शा (टी.) | ••    | १२९         |
| उद्दण्डोदर (टी.)        | •••   | •••       | 99          | एकं ध्याननि (टी.)       | •••   | 998         |
| उद्दामोत्कलिकां         | •••   | •••       | 98          | एण्यःस्थलीषु (टी.)      | • • • | 933         |
| उद्देशोऽयं,             | •••   | •••       | ३६          | एतत्सुन्दरि (टी.)       | •••   | 98          |
| उद्धतपुरुषप्रा          | •••   | •••       | ३२१         | एतास्ता मल (टी∙)        | •••   | 93          |
| उद्धृतैर्निभृत          |       | •••       | ३०३         | एतां पश्य पु            | •••   | २९७         |
| उद्भि ही च सं(टी.)      | •••   | •••       | ધ્ય         | एतनाक्ष्णा प्रवि (टी.)  | • • • | 495         |
| उद्भेदस्तस्य            | •••   | •••       | ३३'५        | एते लक्ष्मण             | •••   | ९०          |
| उद्यता जयि              | • • • | •••       | १४५         | एते वयममी दा (टी.)      | •••   | <b>५००</b>  |
| उद्ययो दीर्घिका         | • • • | •••       | १६४         | एते वयममी दा (टी.)      | •••   | २९७         |
| उद्यानानां (टी.)        | • • • | •••       | 932         | एद्हमित्तत्थ            | •••   | ४०          |
| उन्नतः प्रो             | •••   | •••       | ४२          | एमे जाणाति (टी)         | •••   | 940         |
| उन्मजन्मकर              | •••   | •••       | १३७         | एवमालि नि               | •••   | 66          |
| उपपन्नं ननु (टी.)       | •••   | • • •     | 900         | एवं वादिनि              | •••   | 90          |
| उपरिघनं                 | •••   | •••       | ۽ بر ع      | एष ब्रह्मा (टी.)        | •••   | હ           |
| उपपरिसरं                | •••   | •••       | 968         | एसो विणस                | •••   | २६६         |
| उपद जायाए (टी.)         | • • • | •••       | २५९         | एहि गच्छ                | ***   | 998         |
| उपशमफला (टी.)           | • • • | •••       | ¥           | एह्येहि वत्स (टी.)      | •••   | 30          |
| उपानयन्ती (टी.)         | • • • | • • •     | 939         | ऐरावणं स्ष्ट            | •••   | २५७         |
| उपोढरागेण               | •••   | •••       | २७४         | औत्सुक्यगर्भा (टी.)     | •••   | २६०         |
| उभौ यदि व्यो            | •••   | •••       | २४७         | औत्सुक्येन कृ           | •••   | 999         |
| उरसि निहित              | •••   | •••       | ३०८         | कः कः कुत्र             | •••   | 988         |
| उर्वेषीद्दाप्सराः (टी.) | •••   | •••       | وم          | कण्ठाश्चेषं (टी.)       | •••   | 333         |

|                      | पृष्ठाङ्काः  |                      | ţ      | जिल्ला       |
|----------------------|--------------|----------------------|--------|--------------|
| कथमवनिप (टी.)        | २८           | केंसाद्भारत (टी.)    | • •••  | 928          |
| . कदा नौ संगमो       | ४०           | कस्मिन्कर्मणि        | • •••  | 966          |
| कनककलश               | <i>ક</i> છ   | कस्य व न होइ         |        | 38           |
| कपाटविस्तीर्ण        | 963          | काङ्कन्पुलोमत (टी.)  | • •••  | २१९          |
| कपोले जानक्या (टी.)  | 930          | काव्याः पूरो (टी.)   |        | 928          |
| कपोले जानक्या (टी.)  | २९७          | कातर्यकेवला          |        | 308          |
| कपोलफलका             | २४८          | कान्ते तल्प          | •      | <b>९३</b>    |
| कमनेकतमादा (टी.)     | २२९          | कामं भवन्तु (टी.)    |        | 93           |
| कमलदर्लरघरिः         | २४६          | कामे ऋतमदा (टी.)     | • •••  | २२९          |
| कमिलनीमिलि (टी.)     | २१४          | कायं खाइइ            |        | 185          |
| करकिशलयं ···         | ३१४          | का विसमा             | •      | ३८७          |
| करभाः शरभाः (टी.)    | 8 \$ 8       | काइमीरीया (टी.)      | •      | १३०          |
| करिष्यसे यत्र (टी.)  | ३३७          | काष्टानिमेपो (टी.)   | • •••  | d <b>3</b> o |
| करिहस्तेन संवा       | ५६१          | काहमस्मि गुहा (टी.)  |        | २२७          |
| करुणरसप्राय          | <b>३२</b> ३  | किंकरोसिक            | •      | 9.8          |
| करेण तेरणे           | २१२          | कि कि सिंह           |        | 98           |
| करोषि तास्त्व (टी.)  | २२४          | कि गौरिमां           | •      | २३४          |
| कर्कन्धूनांना (टी.)  | <b>d</b> 3 3 | किचिद्वचिम न         |        | २०८          |
| कर्बन्धुफलमु         | २९०          | किं ददातु कि         |        | २७२          |
| ककॉटः कोटि (टी.)     | १२३          | किं लोमन वि (दी.)    |        | १८२          |
| कर्णाभ्यर्ण (टी.)    | ৬            | िक दृत्तान्तेः       |        | २७६          |
| कर्ता वृतच्छ (टी.)   | २९२          | किमजनेनाय (टी.)      | •      | 960          |
| कर्तुमक्षमया (टी.)   | 936          | किमपि किमिइ (टा.)    |        | 90           |
| कर्पूर इव            | २७१          | किमपि किमपि          |        | ७४           |
| कर्पुरचूर्ण (टी.)    | ५३३          | किमपेक्य फउं         |        | 954          |
| कर्पूरधूलिध (टी.)    | 998          | किमीइ: किं का (टी.)  | • •••  | Ę            |
| कलिकछप (टी.)         | Ę            | किमुच्यतेऽस्य        |        | 954          |
| कलुषंचतवा            | २८६          | कियतापि यत्र (टी )   |        | ۵            |
| कल्लोलवेक्षि         | १९३          | कियन्मात्रं ज (टी.)  |        | 936          |
| कश्चित्कराभ्या       | 99           | किशलयमिव             |        | 43           |
| कश्चित्कराभ्या       | २९७          | कीर्ति स्वर्गफ (टी)  |        | 3            |
| कष्टा वेधव्यथा       | 98'5         | कुन्दे मन्दस्त (टी.) | . ,    | 934          |
| कस्त्वं भोः कथ (टी.) | २५९          | कुमुद्कमल            | •• ••• | २५६          |
|                      |              | -                    |        | •            |

|                       |         |       | पृष्ठाङ्काः | 1                       |     | पृष्ठाङ्गाः |
|-----------------------|---------|-------|-------------|-------------------------|-----|-------------|
| कुसुदवनमप (टी.)       | )       |       | 90          | क्षितिं खनन्तो (टी.)    | ••• | 939         |
| कुरङ्गीवाङ्गानि       |         | •••   | २४९         | क्षितिविजित (टी.)       | ••• | २१६         |
| कुरु लालस भू          | •••     | •••   | २२८         | क्षितिस्थिति (टी.)      | ••• | २१५         |
| कुलबालिया ए           | •••     |       | ३०१         | क्षिप्तो इस्ताव         |     | 994         |
| कुलममलिनं (टी.)       |         | •••   | २६          | क्षीणः क्षीणोऽपि (टी.)  | ••• | २७७         |
| कुललालिलाव (टी.)      |         | •••   | २२९         | क्षुद्र: कथा मन्थ (टी.) | ••• | <b>३३</b> ९ |
| कुविन्दस्त्वं ता      | •••     | •••   | १६८         | क्षुद्रः कोऽयं तप (टी.) |     | 980         |
| कुसुमसौरम             | •••     | •••   | २८९         | क्षेमः स्तोमो (टी.)     |     | 97          |
| कुसुमायुधप (टी.)      |         | •••   | ३३७         | स्वमिव जलं              | ••• | 943         |
| कृच्छ्रेणोरुयु (टी.)  |         | •••   | 908         | खं येऽभ्युज्जल          | ••• | ४३          |
| कृतककुपि (टी.)        |         | •••   | 900         | खं वस्ते कलवि (टी.)     |     | १३४         |
| कृतवानसि              | •••     |       | 942         | खरेण खण्डिता            | ••• | २९६         |
| कृतो दूरादेव          | •••     | *     | ३१५         | खर्ज्रजम्बू (टी)        |     | 933         |
| कृष्णार्जुनरक्त       |         | •••   | २९०         | खाद्यो द्यप्ति (टी.)    |     | २१९         |
| कृष्णेनाम्ब           | • • •   | •••   | 60          | ख्यातिकल्पन (टी.)       | ••• | <b>२</b> २३ |
| केदार एव (टी.)        | •••     | •••   | 939         | गगनगमनलीला (टी.)        |     | 92          |
| केनेमी दुविं          | •••     | •••   | २२६         | गहातीरे हिम             | ••• | 60          |
| केलिकन्दलि            | •••     | •••   | ६६          | गजादीनां गतिं           |     | ३२७         |
| केलाशगौरं (टी.)       | • • • • | • • • | 98          | गजो नगः कुथा            |     | 249         |
| कोपात्कोमल            | • • •   | •••   | २ १         | गन्तव्यं यदि ना (टी.)   |     | 9           |
| कोपान्मानिनि (टी.)    | •••     | • • • | 9           | गर्भप्रन्थिपु (टी.)     | ••• | 938         |
| कोऽयं द्वारि ह्       |         |       | २३४         | गर्भनिर्भिन्न           |     | 333         |
| कोराविऊण              |         | •••   | १८६         | गर्भे वलाकासु (टी.)     |     | 930         |
| कोऽलंकारः स           | •••     |       | २८७         | गर्वमसंवाह्य            | ••• | २६८         |
| कौटिल्यं कच           | •••     | •••   | २८७         | गाढालिङ्गन              | ••• | 49          |
| कीडन्ति प्रसर         | •••     | •••   | २३३         | गाढालिद्दन              | ••• | 980         |
| क्रोधं प्रभो सं (टी.) | •••     |       | 9 24        | गाढालिङ्गन              | ••• | ३०५         |
| कौंबादिरुद्दाम        |         | •••   | २७०         | गाम्भीर्थमहिमा          |     | २४२         |
| कचिद्रे प्रसर         | •••     | •••   | 950         | गाइन्तां महिषा (टी)     |     | २००         |
| क सूर्यप्रभवो         | •••     |       | २५३         | गिरिरयमपरे (टी.)        | ••• | २७९         |
| कार्य शशल             | •••     | •••   | 6 €         | गुगतः प्रागुपन्य (टी.)  |     | ३३७         |
| क्षण कामज्य           |         | •••   | 289         | गुणानामेव दी            | ••• | २५३         |
| क्षणं स्थिता प (टी.)  |         | •••   | 998         | गुणानुरागमिश्रे (टी.)   | ••• | 92          |
|                       |         |       |             |                         |     |             |

|                          |             |       |       | দুছাল্প: |                        |       |     | पृष्ठाङ्काः |
|--------------------------|-------------|-------|-------|----------|------------------------|-------|-----|-------------|
| गुरुगर्भभर               | •••         | •••   | •••   | 909      | चम्पककलि               | ***   | ••• | २३३         |
| गुरुवणपरवश               | •••         | •••   | •••   | ३ ७      | चरां वाल्ये डि (टी.)   | •••   | ••• | X           |
| गुर्वर्थमर्था            | (टी.)       | • • • | •••   | 966      | चलचदुल (टी.)           | •••   | ••• | 930         |
| गूवाकानां ना             | (टी.)       | • • • | •••   | • •      | चलति कथं               | •••   | ••• | 59          |
| गृहाणि नाम               | •••         | •••   | •••   | ĘS       | चलापाद्गां             | •••   | ••• | 96          |
| गृहीतं येनाशी            |             | •••   | •••   | 9513     | चापं पुष्प (टी.)       | • • • | ••• | 98          |
| गेहाजि <b>रे</b> षु      | (टी.)       | • • • | • • • | 939      | चापाचार्य              | •••   | ••• | १६२         |
| गेहे वाहीक               | (दी.)       | • • • | • • • | 934      | चारता वयुरभूप          | •••   | ••• | 947         |
| गोत्राप्रहारं            | (ਈ.)        | • • • | • • • | 93       | चित्तमेव हि सं (टी.)   |       | ••• | २३०         |
| गोमा वः श                | (दी.)       |       | •••   | 9 8.4    | चित्रं चित्र वत        | •••   |     | २८५         |
| गोरपि यद्वाह             | •••         | •••   | •••   | १८३      | चिरकालपरि              | •••   | ••• | 963         |
| गोष्ठे यत्र…             |             |       |       | 326      | चुम्बलङ्का (टी.)       | •••   | ••• | 933         |
| <b>प्रन्थान्तर</b> प्रसि | (दी )       | •••   | •••   | ३४०      | चुअङ्करावयसं           | •••   | ••• | 40          |
| <b>प्रीवामङ्गा</b> भिरा  |             | •••   |       | ৬८       | च्डाश्रोतेन्दुमा (टी.) | •••   | ••• | २१९         |
| प्रीव्मी चीरीन           | (.र्इ)।     |       |       | १३४      | चंत्रे चित्रीर (टी.)   | •••   | ••• | 933         |
| <b>प्र</b> िमकसमय        | (टी.)       |       |       | १३४      | र्चत्रे मद्धिः (टी.)   |       | ••• | 933         |
| घनाघ नायं न              | (zl.)       | • • • | •••   | २१४      | च्युतसुमनसः (डी.)      | •••   | ••• | 950         |
| घोरघोरतरा                | (दी.)       | •••   | •••   | Ę        | च्युतामिन्दोर्ल (टी.)  | •••   | ••• | 988         |
| चकार काचित्              |             |       |       | ३१३      | छन्नानुरागपू           | •••   | ••• | ३२७         |
| चकास्ति वदन              |             | • • • |       | 980      | छायामपास्य             | •••   | ••• | 954         |
| चकोरहर्षा                | (ट्री.)     | • • • |       | १३०      | जगदेकगुरुयों (टी.)     | • • • | ••• | २१३         |
| चकं दहतारं               | •••         | •••   |       | २११      | जहाकाण्डोर             | •••   |     | 962         |
| चकं रथो मणि              | (टी.)       | • • • |       | १२७      | जडचन्दनचार (टी.)       | •••   |     | १३४         |
| चर्का चकारपी             | <del></del> | • • • |       | 980      | जनको जनको (टी.)        |       |     | 900         |
| <b>चबद्ध</b> जभ्रमि      |             |       |       | 99       | जनस्थाने भ्रान्तं      | •••   |     | 908         |
| चतस्ष्विपि               | (리.)        | •••   |       | १२९      | जम्बूद्वीपः            | • • • | ••• | १२६         |
| चतुःसमुद्र               | (ટી.)       | •••   | •     | १२७      | जयति क्षुण्ण           | •••   |     | 983         |
| चतुरसखी जन               | •••         |       |       | 986      | जयति सितवि (टी.)       |       | ••• | 90          |
| वन्दनासक्त               | (टी.)       |       |       | 86       | जयन्ति धवल (टी.)       |       | ••• | 6           |
| चन्द्रं गता पद्म         |             | • • • | •••   | 965      | जयन्ति नील (टी.)       | •••   | ••• | c           |
| चन्द्राहुधः सम           |             | 1.)   |       |          | जयन्ति वाणासु (टी.)    | •••   | ••• | 94          |
| बन्दमं ऊ एहि             |             | •••   | •••   |          | जय मदनगज               |       | ••• | 294         |
| चमहियमाण                 |             | •••   | •••   |          | जयाशा यत्र (टी.)       | •••   | ••• | 9.98        |

|                     | पृष्ठाङ्काः | )                    |       |       | पृष्ठाङ्काः  |
|---------------------|-------------|----------------------|-------|-------|--------------|
| जलसमयजा (टी.)       | 138         | तद्रेहं नतभित्ति     | •••   | •••   | فوقع         |
| ास्स रणन्ते उरदा    | २५१         | तद्वकं यदि मु        | •••   | •••   | 943          |
| जस्मु पर यस्य (टी.) | २३०         | तद्वकाभिमुखं         | •••   | •••   | 909          |
| जहि शत्रुकुलं       | १८५         | तद्वकेन्दुविलो (टी.) | •••   | •••   | 929          |
| जंजंकरेसिजं         | 399         | तद्वंषोऽसहशो         |       |       | १५६          |
| जंभणहतं             | २८८         | तनुलमा इव (टी.)      | •••   |       | 92           |
| जायेज वणुद्दे (टी.) | २१५         | तन्वङ्गी यदि (टी.)   |       |       | \$           |
| जितानया यान (टी.)   | २१९         | तपिंखभियां           |       |       | ५६ ७         |
| जितेन्द्रियत्वं     | 388         | तमालस्यामलं          |       | •••   | १८४          |
| जीविताशा 🖫 🚥        | 39          | तमेनमवधी (दी.)       | •••   | •••   | 920          |
| जुगोपात्मान         | १७२         | तरङ्गय दशो           | •••   | •••   | १५३          |
| जो तीए अहर          | २८२         | तरन्तीवाङ्गानि       | •••   |       | ३०२          |
| ज्योतीरसाइम         | 986         | तरलयसि इशं (टी.)     | •••   | •••   | 3 <b>3</b> < |
| ज्योत्क्रापूर (टी.) | 923         | तत्पकत्पनविधे        |       | •••   | १०७          |
| ज्योत्मा भौकि       | २६८         | तव कुसुमशर           | •••   | • • • | १५२          |
| ज्योत्स्रां लिम्प   | 480         | तव नवनव (टी.)        |       | • • • | 930          |
| ज्योत्मेव नयना      | २४२         | तव प्रसादात्कु       |       | •••   | 960          |
| ज्वलतु गगने         | ३१५         | तव शतपत्र (टी.)      |       | •••   | ې ه بې       |
| दुण्डिल्लिन्तु      | <b>२</b> ४२ | तवाननमिवा            |       | •••   | २४७          |
| णह मुह प            | ३३          | तस्य च प्रव          | •••   | •••   | २८३          |
| णोहेई भणो           | ३६          | तस्याधिमात्रे        |       |       | 9 6 0        |
| ततोऽरूणपरि          | २०६         | तस्यारिजातं          |       |       | २०९          |
| तत्तावदेव शशि (टी.) | 8           | तस्यास्तन्मुख        |       | •••   | २६८          |
| तत्तावदेव शशि (टी.) | ,,          | तं कृपामृदु          | •••   | •••   | 9 5 9        |
| तत्रागारं (टी.)     | १२९         | तं ताण सिरि          |       | •••   | ४७           |
| तत्त्वं वीतावत      | २२३         | तं तिअसवन्दि (टी.)   | • • • | •••   | ३३४          |
| तत्संकेतगृहं (टी.)  | ३०८         | तं शंभुरामुरमु (टी.) |       | ***   | 94           |
| तैथाभृतां           | ેરૂ દ્      | ताताजन्मव (दी.)      |       | •••   | १७९          |
| तथाभूते त (टी.)     | १२२         | तापापहारच (टी.)      |       | •••   | 93           |
| तथाभूदस्मा          | ३०५         | तापीनेयं             | •••   | •••   | 80           |
| तथा हि दर्शने       | ₹9€         | तामुत्तीयं वज (टी.)  | •••   |       | 94           |
| तदाननं निर्जि (टी.) | 200         | ताम्बूलभृत           |       | •••   | 946          |
| तदिदमरण्यं य (दी.)  | २९४         | ताम्यत्यामन (टी.)    | •••   | •••   | २००          |
| • •                 | • ,         | •                    |       |       | •            |

|                         | দুন্তা | क्षाः | प्रशासाः                                |   |
|-------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|---|
| तारे शरणमुच्य(टी.)      | _      | २३    | त्वं विनिर्जितम (टी.) २९५               |   |
| ताला जायन्ति            | 9      | XX    | त्वं समुद्रथ २९०                        |   |
| तालै: सिञ्ज             | •••    | 48    | त्व साज्ञासु ज (टी.) २२४                |   |
| तासां तु पश्चात्        | २      | ४७    | दक्षिणो दक्षि (टी.) १२९                 |   |
| तासां माधव (टो.)        | 9      | ३०    | दहशाते जनै (टी.) ११                     |   |
| तिघ्रन्त्या जनसं        | •••    | 94    | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
| तिष्टत्कोपवशा           | •••    | ديم . | ददी सरः पद्भज १०१                       |   |
| तीक्ष्ण रविस्त (टी.)    | 4      | ३१    | दन्तक्षतानि १९८                         |   |
| तीव्राभिषङ्ग            | •••    | ९३    | दर्षणेचप ८८                             |   |
| तीर्थान्तरेषु           | 9      | 49    | दलत्कन्दल १४१                           |   |
| र्तार्थे तदीये          | ۰ ۹    | ४५    | दलत्कुटज (टी) १३०                       |   |
| तीर्थे तोयव्य •••       | •••    | 99    | दशदिकुट (टी.) १२९                       |   |
| तुह वल्नहस्स            | •••    | 49    | दशर्रिमशतो २०७                          |   |
| ते काकुरस्थपृ (टी.)     | ۰ ٩    | و,9   | दातारो यदि २०४                          |   |
| ते गच्छन्ति महा         | २      | २७    | दानं वित्ताद्रसं २८७                    |   |
| ते ताणहयच्छाय           | ۰ ۹    | 00    | दानवाधिपते (टी.) १५                     | ı |
| ते दृष्टिमात्र          | ٠ ٩    | 08    | दारुणरणे रण २०२                         |   |
| तेनावरोधप्रम (टी.)      | ۰۰۰ ۹  | إبارم | दासविटश्रेष्ठि ३१९                      |   |
| तेऽन्यैर्वान्त          | ۰۰۰ ۹  | 59    | दिङ्मातङ्गघटा १४९                       |   |
| ते पाण्डवा (टी)         | •••    | ١ ٢   | दिनमवसितं २७६                           |   |
| ते हिमालय               | ۰۰۰ ۹  | 40    | दिवमप्युपया ३६७                         |   |
| त्रासाकुल (टी.)         | •••    | 86    | दिवाकराद्रक्षति १६८                     |   |
| त्वत्कटाक्षा            | ۰ ۹    | ०२    | दिव्यपुरुषाश्रय ३२१                     |   |
| त्वत्संप्राप्ति (टी)    | ٠. ٩   | २२ ,  | दिशः प्रसादयन् २७६                      |   |
| त्वदाज्ञया ज (टी.)      | ۶      | २४    | दिशामलीकाल २७१                          | 1 |
| त्वदीयमुखमा             | 9      | ०२    | दोधां कुर्वेन् (टी.) ११                 |   |
| त्वदुद्धतामयस्था        | 9      | 90    | दुर्वाराः स्परमा २८५                    |   |
| रबर्ट्सियोगे कि (टी.)   |        | 9 9   | दूराकर्णमोह १० 🖁                        | Ĺ |
| त्वनमुख त्वनमुखं        | ٠ ٦    | ४४    | द्राकृष्टशिली ९                         | • |
| त्वमेव देव पा (टी.)     | 9      | २६    | दूराह्वीयो ९१                           | ì |
| त्वमेवं सौन्दर्या (टी.) |        | ९९    | दूरादुत्सुकमा ६५                        |   |
| त्वयि निबद्ध            |        | १३९   | दुरोद्ग्डतिहत् (टी.) १९५                |   |
| त्वं बादे साधु (टी)     |        | १२२   | दढतरनिवद्ध १५४                          | • |
| · ·                     |        |       | •                                       |   |

|                   |                |       |         | पृष्ठाङ्काः | 1                 |          |         |       | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------|----------------|-------|---------|-------------|-------------------|----------|---------|-------|-------------|
| दृष्टा यूयं नि    | ٠,             |       |         | 923         | द्रविणमापदि       | •••      | •••     | •••   | 383         |
| दृष्टिर्नामृतवर्ग |                | •••   | •••     | 933         | हुमोद्भवानां      | (टी.)    | •••     | •••   | 934         |
| दष्टिस्तृणीकृत    |                | •••   |         | 990         | द्रोणाश्वत्थाम    | • • •    | • • • • |       | २६९         |
| दृष्टिः शैशवम     | · · · ·        |       |         | ३०५         | द्वयं गतं संप्रा  | ते (टी.) | )       | •••   | १३८         |
| दृष्टिः सालस      | तां            | •••   | •••     | 390         | द्वारोपान्त       | •••      | •••     | •••   | રૂં હ       |
| दछि हे प्रति      | •••            | •••   |         | ३५          | द्विगुरपि सद्व    | (टी.)    | •••     | •••   | 4           |
| दृष्टे लोचन       | •••            | •••   |         | ۲Ę          | द्वित्रिमुचुकुन्द | (टी.)    | •••     | • • • | 939         |
| हष्ट्रा प्रयुज्य  | •••            | • • • | •••     | १६४         | द्वित्रव्योम्नि   | (리.)     | •••     | •••   | १२९         |
| द्यूकासन          | •••            |       | • • •   | ৩০          | द्विषतां मूल      | •••      | •••     | •••   | २ १०        |
| हशा दग्धं         | (टी.)          | •••   | <b></b> | 350         | द्वीपान्तराणां    | (टी.)    | •••     |       | 976         |
| हशा दरधं          | • • •          | •••   | •••     | २७२         | द्वीपान्यष्टाद    | (리.)     | •••     | •••   | 920         |
| दे आ पसीय         | •••            |       | •••     | ३२          | द्वी वज्रवणी      | (टी.)    |         | •••   | ড           |
| देधीङ्वेवीङ्      |                | •••   | •••     | १६९         | धनुर्माला         | (टी.)    | •••     |       | 9 €         |
| देयानश्चण्डधा     |                |       |         | २२०         | धन्यस्यानन्य      | •••      | • • •   | •••   | २४२         |
| देव खस्ति व       | यं             | •••   |         | 940         | धस्मिहस्य         |          |         | •••   | 900         |
| देवा देवीं        | •••            | • • • | •••     | २           | धर्मार्थं काममो   | •••      |         |       | ८२          |
| देवानां नन्दने    | ो (टी.)        | •••   | •••     | २१७         | धवलोसि जई         | •••      | •••     | •••   | ३७३         |
| देवानां मानर्स    | ो (टी.)        |       |         | ३१७         | धातुः शिल्पा      | •••      | •••     | •••   | २८४         |
| देवासुरबीजकृ      | • • • •        |       | •••     | ३२०         | धिझां किंस        | •••      | •••     | •••   | ३०३         |
| देवार्चनरतः       | •••            |       |         | ८२          | धीरो विनीतो       | •••      | •••     | •••   | १४७         |
| देवि त्वा ये      | (टी.)          | • • • | •••     | २१३         | धृनेविटकु         | (टी.)    | • • •   | •••   | ३३५         |
| देवीभावं गमि      | ·              |       | •••     | २५३         | धृतिनिट <b>सं</b> | •••      | •••     | •••   | ३२५         |
| देवीस्वीकृत       | (원.)           |       | •••     | 922         | धूलीकदम्ब         | (टी.)    | •••     | •••   | 938         |
| देवे वर्षत्य      | (टी-)          |       | •••     | عرب إ       | घेहि धर्मधन       |          |         | •••   | २८७         |
| देव्या खग्रोद     | (권.)           |       |         | २२५         | धेर्येण विश्वा    | •••      | •••     |       | 940         |
| देशः सोऽयम        | रा (टी-        | )     |         | 900         | न केवलं भाति      | • • • •  | • • •   | • • • | २४०         |
| देश: सोऽयम        | •••            | •••   |         | २०३         | नखदित             | (립.)     |         |       | v           |
| दैवायत्ते हि      | ( <b>źi.</b> ) | •••   |         | 99          | न खलु वय          | •••      |         |       | ३०३         |
| दोर्मन्दीरितम     | ( <b>己</b> .)  | •••   | •••     | 98          | न च दिव्यना       | •••      | •••     | •••   | ३२३         |
| दोर्मृलावधि       |                | •••   |         | ३०२         | न च मेऽवगच्ह      | 3        | •••     | • • • | ३०८         |
| द्यामासा          | (리.)           | •••   | ,       | ٔ ی         | न तजल यन          |          | •••     | •••   | २६६         |
| द्युवियद्ग्रामि   | •••            | •••   | • • •   | 925         | न त्वाश्रयस्थि    | (원.)     |         | •••   | २८२         |
| द्योतितान्तप्र    | (टी.)          | •••   | •••     | 99          | नदीतूर्ण क        | (टी∙)    | •••     | •••   | 93          |
|                   | •              |       |         |             |                   | •        |         |       | •           |

|                             | पृष्ठाद्धाः |                                         | galğı:       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| नचो बहन्ति (टी.)            | 139         | नितम्बगुर्वा                            | Row          |
| ननोनुनन्नो                  | २१६         | नितम्बो मन्दरवं                         | ३०३          |
| नभ इव विम                   | २४६         | निद्रानिमीलि                            | 45           |
| न भवति भवति                 | २०६         | निरवधि च (टी.) .                        | 125          |
| न मया गोरसा                 | २२६         |                                         | 948          |
| नमित्रभुवना (टी.)           | 135         |                                         | ३३३          |
| नयनानन्द                    | 389         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | २८३          |
| नवजलधर (टी.)                | 935         |                                         | २८६          |
| नवनखपदम                     | ३०६         |                                         | 903          |
| न विद्यया के (टी.)          | ३३८         | ••••                                    | 153          |
| नवीनविश्रमो                 | २७७         | निर्वाणवेर                              | २३८          |
| नवसावित्री (टी.)            | ३३९         | निविभुज्यदश                             | ३११          |
| न स शब्दो (टी.)             | v           | निवेदितं नि                             | vo           |
| न स संकुचि (टी.)            | ﴿           | निशितासि रतो (टी.)                      | 396          |
| नानाकारेण का (टी.)          | २०९         | , ,                                     | ३३%          |
| नानावासिथत्र (टी.)          | १२          | निःशेषच्युत                             | ३५           |
| नानाविभूतिभिः               | ३१८         | निःश्वासावद                             | ३•६          |
| नानाव्याङ्गल                | ३२४         |                                         | २६३          |
| नानृषिः कविरि               | ३१६         | निहुयरमणिम्म                            | 113          |
| नान्तर्वर्तयति              | १०२         | नील।इमरदिम (टी.)                        | 13           |
| नाभिवादप्र                  | 943         | नीलाश्मरिम (टी.)                        | 99           |
| नारीणामलसं (टी.)            | २१३         | नीलेन्दीवर                              | २८४          |
| नारुस्य प्रसरो              | २५८         | नीविराप्रन्थ (टी.)                      | ••• <b>4</b> |
| नालिक्वितः कुर (टी.)        | २३३         | नृसिंहशूकर                              | ३२७          |
| नाश्चर्ये यदि (टी.)         | \$          | नेत्रेरिबोत्पलैः                        | 941          |
| नासतो वि (टी.)              | 🤇           | नेयं विरीति                             | ••• २८१      |
| नास्त्यचौरः कवि (टी)        | 90          | नोदासनायक                               | 395          |
| नोष्ट्रा त्वाष्ट्रारि (टी.) | २२७         | न्यकारो ह्ययमे (टी.)                    | 161          |
| निअदर्ह                     | ३१          | न्यबरकुवित                              | 33           |
| निम्गणुदुरारोहं             | 359         | न्यस्ताक्षरा (टी.)                      | 13           |
| निप्रहात्स्वसु (टी.)        | 900         | पङ्की विशन्तु                           | 106          |
| निप्नन्त्राभिद्य            | २३९         | पच्यन्त इद (टी.)                        | 123          |
| निजवर्षाहित (टी.)           | ३३८         | पणयकुवियाण                              | 43           |
| مان ا                       | •           | -                                       | •            |

|                              |       |            |       | विद्याद्धाः |                        |       |       |     | Salkı:      |
|------------------------------|-------|------------|-------|-------------|------------------------|-------|-------|-----|-------------|
| पण्णवसि अब्यः।               | (ਟੀ.) |            | •••   | २८३         | <b>पातालमि</b> व       | •••   | •••   | ••• | 966         |
| •                            |       | •••        | •••   | 958         | पातु वो भगवा           |       | •••   | ••• | २१२         |
| षत्त नि अम्ब                 | • •   | •••        | •••   | 986         | पादन्यासक्रणि          | (टी.) | •••   | ••• | 94          |
| षत्युः शिरश्चन्द्रः          | • •   | •••        | •••   | 313         | पानेऽम्भसोः स्         |       | •••   | ••• | 938         |
|                              | ••    | •••        | •••   | २१३         | पायाद्वश्वन्द्रधारी    | • •   | •••   | ••• | <b>३</b> २० |
| पनसादि बहु (ह                | •     | •••        | •••   | 934         | <b>पिअमुहससंक</b>      |       | • • • | ••• | 99          |
| पन्थिय न एत्थः               |       | •••        | •••   | *1          |                        | (टी.) | •••   | ••• | 133         |
| पयस्तिनीनां घे (ट            | ी.)   | •••        | •••   | २२७         | पिनाकिने नमः           | (टी.) | •••   | ••• | २१३         |
|                              | • •   | •••        | • • • | २२५         | पिहिते काराग           | (री ) | •••   | ••• | 92          |
| •                            | f.)   | •••        | ٠٠.   | २१३         | पुत्रक्षयेन्ध          | • • • | •••   | ••• | *           |
| परमा या तपो (ट               |       | •••        | •••   | २२२         | 1 -                    | (टी.) | •••   | ••• | 939         |
| परमा या समृ (व               | ी.)   | •••        | •••   | २१३         | पुराणि यस्यां          | •••   | •••   | ••• | 386         |
| परवचनमात्म                   |       | •••        | •••   | ३२५         | पुष्पिकया म            | (टी.) | •••   | ••• | 933         |
| परागतहराजी .                 |       | •••        | • • • | २१२         | पुष्पं प्रवालो         | (टी.) | •••   | ••• | 13          |
| परापकारनिषु                  |       | •••        | •••   | 985         | पुंसः कालातिप          | (टी.) | •••   | ••• | 5           |
| परार्थे यः पीडा (            | (टो.) |            | •••   | २५७         | पुंस्कोकिल: कू         | (리.)  | • • • | ••• | 355         |
| परिणतशतकाण्ड                 | (टी.  | ). <b></b> | •••   | 950         | वुंस्त्वाद्यपि प्रवि   |       | •••   | ••• | २५९         |
| परिपन्थिमनो                  |       | •••        | •••   | २४४         | पूर्णेन्दुकल्प         | •••   | •••   | *** | २४३         |
| परिभ्रमन्मूल (र              | शे.)  | • • •      | •••   | 930         | <b>पृ</b> धुकार्तस्वर  | •••   | •••   | ••• | 150         |
| परिवदृइ विन्ना (र्ट          | ì.)   | •••        | •••   | ३३४         | <b>ट्यु शान्त्र</b>    | (टी.) | • • • | ••• | v           |
| परिस्फुरन्मीन                |       | •••        | •••   | 94          | पृथ्वि स्थिरी          | (टी.) | •••   | ••• | 141         |
| परिहरति रांत                 | • •   | •••        | •••   | 996         | पृष्टेषु शक्क          | (डी.) | • • • | ••• | 955         |
| पर्याणस्वलित                 |       | •••        | •••   | २७५         | पेशलमपि ख              | (립.)  |       | ••• | २६९         |
| पर्याप्तपुष्पस्तव            | •     | •••        | •••   | 909         | पोढमहिलाण              | •••   | •••   | ••• | २८७         |
| पर्या <b>येण ब</b> हूनां (टं | î.)   | •••        |       | ३३९         | <b>पारस्यस्तोय</b>     | (ટી.) | • • • | ••• | 111         |
| पश्चात्पर्यस्य               | •     | •••        | •••   | 968         | र्पालस्यः स्व          | (टी.) | •••   | ••• | 906         |
| पश्चात्पर्यस्य               |       | •••        | • • • | २६६         | प्रकरणनाटक             | •••   | •••   | ••• | ३२०         |
| परवामि ता                    | •     | •••        | •••   | ९५          | प्रस्यातवस्तु          | •••   |       | ••• | 310         |
| पर्याम्यनङ्ग                 |       | •••        | •••   | 956         | प्रस्यात <b>व</b> स्तु |       | •••   |     | ३२२         |
| पश्येत्कश्चित् (र्ट          | 1.)   | •••        | •••   | 908         | प्रज्ञानव              | •••   | •••   | ••• | Ę           |
| पाणी कडूण                    |       | ***        | •••   | ७५          | प्रणयकुषितां           | •••   | •••   | *** | νą          |
| - • • ·                      | ( f   | •••        | •••   | 923         | प्रतिगृहमुपला          | (टी.) | •••   | ••• | 6           |
| यातबाशुर्थं                  | •     | •••        | •••   | .290        | प्रतिषद्दीतुं प्रण     | •     | •••   | ••• | 265         |
|                              |       |            |       |             | -                      |       |       |     | •           |

|                                                      | দুষ্ঠারু:   | i                      |       | ç     | ष्ट्री <b>ड्डा</b> : |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-------|----------------------|--|--|
| प्रतीच्छस्याशो (टी )                                 | 986         | वालभीमृद (टी.)         | •••   | •••   | 1                    |  |  |
| प्रतीयमानं (टी.)                                     | २६          | ब्राला कीडा            | •••   | •••   | ३२७                  |  |  |
| प्रखप्रमजन                                           | 948         | बाछे नाथ वि            | •••   | •••   | .985                 |  |  |
| प्रत्यप्रोन्मेष                                      | ५२          | बाले मालेय             | •••   | •••   | २०३:                 |  |  |
| प्रयक्तपरिबो                                         | १९३         | बिश्राणः शक्ति(टी.)    | •••   |       | 969                  |  |  |
| प्रवणः प्रणयो                                        | २९०         | बीजस्योद्घाटनं         | •••   | •••   | \$ \$ 9              |  |  |
| प्रवर्तते कोकिल (टी.)                                | १२७         | ब्रह्मचयोपतसो (टी.)    | • • • | •••   | 156                  |  |  |
| प्रवादिमतभेदे (टी.)                                  | २२३         | ब्राह्मणातिक्रम        | •••   | •••   | 43                   |  |  |
| प्रसरन्ति की (टी)                                    | 98          | त्रृत नृतनक्ष्मा       | •••   | •••   | २९७                  |  |  |
| प्रसादे वर्तस्व                                      | ११२         | भक्तिप्रह्नवि          | •••   | •••   | २२८                  |  |  |
| प्रसाधितस्या •••                                     | 960         | भगत्तापसवि             | •••   | •••   | ३२४                  |  |  |
| प्रसीदलालोके                                         | ३००         | भगवति सहि (टी.)        | •••   | •••   | ३३०                  |  |  |
| प्रहसनमपि वि                                         | ३२४         | भजन्भू र्जद्रुमा (टी.) | •••   | •••   | 932                  |  |  |
| प्रागप्राप्त •••                                     | ৭४৬         | भण तरुणि रम            | •••   | •••   | 968                  |  |  |
| प्राज्यप्रभावः                                       | २३१         | भम धम्मिअ              | •••   | •••   | २६                   |  |  |
| प्राणा येन सम                                        | २५८         | भवतु विदितं (टी.)      | •••   | •••   | Ę                    |  |  |
| प्राणाः परित्यज्ञ (टी )                              | ३३३         | भवत्संभावनो            | • • • | •••   | २७३                  |  |  |
| प्राणेश्वरपरि                                        | 966         | भवानि ये निर           |       |       | <b>२१०</b> .         |  |  |
| प्राप्तश्रीरेष                                       | ३६          | भवानिशंवि              |       | •••   | २१२                  |  |  |
| प्राप्तावेकस्था (टी)                                 | ٠٠. ٩٤٥     | भस्म वर्म फ (टी.)      | •••   | •••   | 984                  |  |  |
| प्राप्ताः श्रियः स • • • • • • • • • • • • • • • • • | 966         | भस्मोद्धलन (टी.)       | •••   | •••   | २८५                  |  |  |
| प्रावृष्यम्भोभृ (टी.)                                | <b>१</b> ३१ | भाति पतितो (टी.)       | •••   | •••   | 48                   |  |  |
| त्रिय <b>हु</b> द्यामम (टी.)                         | 99          | भासते प्रति (टी.)      | •••   | •••   | २२५                  |  |  |
| त्रियेण संप्रध्य                                     | 948         | भूतियोजित              | •••   | • • • | 254                  |  |  |
| प्रेक्षामृदङ्ग (टी∙) …                               | 988         | भूपतेरुपस              | • • • | •••   | 963                  |  |  |
| प्रेयान्साय (टी.)                                    | २००         | भूरिभिर्भरि (टी.)      | •••   | •••   | २१६                  |  |  |
| प्रोन्मादयन्ती (टी.)                                 | 939         | भूरेणुदिग्धा           | •••   | • • • | 398                  |  |  |
| प्रीढोच्छेदातु (टी )                                 | २०५         | भ्रमर द्वमपु (टी.)     | •••   | •••   | २०९                  |  |  |
| फुलकरं                                               |             | भ्रमिमरति              | •••   | •••   | 900                  |  |  |
| बभूव भसीव                                            |             | श्रूभक्षे सहस्रो       | • • • | •••   | ₹94                  |  |  |
| बहवश्चतत्र                                           | ३२३         | गत्रीरादिषु            | •••   | •••   | 968                  |  |  |
| बहुर्थेष्ट्रिम (टी.)                                 | ۰ ۹         | मणिकुल्यायां (टी.)     | • • • | •••   | 118                  |  |  |
| बालमृगलोचना                                          | २७०         | मण्डलीकृत्य (टी.)      | •••   | •••   | . 15                 |  |  |

| मण्डलेन तु य १२८ माथन्मतङ्गः (टी.) १२८ माथनाय नम (टी.) १२९ माथनाय नम (टी.) १२९ माथनाय नम (टी.) १२९ माननापरुषं (टी.) १२४ माननापरुषं (टी.) १२४ मानमस्या नि (टी.) १२५ मा भवन्तम (टी.) १५५ मा भवन्तम (टी.) १५५ मा भवन्तम (टी.) ११५ मा भवन्तम (टी.) ११५ मा भवन्तम (टी.) ११५ मानोऽधिकं चात्र ११३ मानोरोगस्तीवं ११३ मानोरोगस्तीवं ११४ मानेरोगस्तीवं ११४ मानेरावस्ताणैना ११४ मानेरावस्ताणैना ११४ मानवित्तं महा (टी.) | <b>7:</b>  | प्रहा <b>र</b> | •     |       |            |                     | पृष्ठाद्वाः |          |      |                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|-------|------------|---------------------|-------------|----------|------|--------------------------------|-------------|
| मद्मन्थर (टी) १० मद्मुत: श्या (टी.) १३७ मद्मुत: श्या (टी.) १३७ मद्मुत: श्या (टी.) १९४ मद्मुन्थमातृष्ठ (टी.) १९४ मद्मो जनयति १९५ मशुद्रुरिभणि (टी.) १९० मनुष्यश्च्या १९५ मनोऽधिकं चात्र १३३ मनोरोगस्तित्रं १३३ मनोरोगस्तित्रं १३३ मन्यायस्ताणैवा १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 11             | •••   | •••   | (टी.)      | माथन्मतङ्गः (       | _           | ***      | •••  | मण्डलेन तुय                    | S)          |
| मद्धुतः ३या (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹          | २१             | •••   | •••   | (टी∙)      | माषवाय नम           | 906         | •••      | •••  | मधाति कौरव                     | 4           |
| महं नवैश्वर्थ (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <          | 13             | •••   | •••   | (ਟੀ.)      | मा धाक्षीन्मा       | 3 .         | •••      | •••  | मदमन्थर (टी )                  | 4           |
| मदान्धमातङ्ग (टी.) २९४ मा पान्धं ५५५ मा भवन्तम (टी.) १५५ मा भवन्तम (टी.) १३० मा भवन्तम (टी.) १३० मा भे: चाचाङ्ग (टी.) १३० मा भे: चाचाङ्ग (टी.) १३० मामभीदा चारण्या (टी.) १३३ मानोरोगसीत्रं १३३ मारादिशङ्ग १३३ मारादिशङ्ग १३३ मारादिशङ्ग १३४ मारादिशङ्ग १३४ मारादिशङ्ग १३४ मालायमान (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 9        | २३             |       | •••   | (री.)      | माननापरुषं          | ३३७         | •••      | •••  | मद्युतः ३या (टी.)              | स           |
| मदो जनयति १५५ मा भवन्तम (दी.) १६५ मा भवन्तम (दी.) १६७ मा भवन्तम (दी.) १३० मा भेः चाहाङ्क (टी.) १३३ मानोरोयस्तिनं १३३ मायोवत्तं महा (दी.) १३४ मायोवत्तं महा (दी.) १३४ मास्तिनीसैकत ३१४ मास्तिनीसैकत ३१४ मास्तिनीसैकत १३० मास्तिनीसिकत १३० मास्तिमासि (दी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | 20             | •••   | •••   | (ਟੀ.)      | मानमस्या नि         | Ę           | •••      | •••  | मदं नवैश्वर्य (टीः)            | Ħ           |
| मधुदुरिभिण (टी.) १५० मा भवन्तम (टी.) १३० मा भेः शशाङ्क (टी.) १३० मा भेः शशाङ्क (टी.) १३० मानोडिषकं चात्र १३३ मायोवित्तं महा (टी.) १३३ मायोवित्तं महा (टी.) १३३ मायोवित्तं महा (टी.) १३३ मायोवित्तं महा (टी.) १३४ मारविश्वक १३४ मारविश्वक (टी.) १३० मालायमान (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A          | •              | •••   | •••   | •••        | मा पान्धं           | २९४         | •••      | •••  | मदान्धमातङ्ग (टी.)             | स           |
| मन्दे जम्बूद्री (टी.) १२७ मा भै: शशाङ्क (टी.) १३० मानुष्यवृह्त्या १५५ मामभीदा शरण्या (टी) १३३ मानोरोगस्तिवं १३३ मायोवदाणेवा १०४ मायोवद्र जाल १३४ मायोवद्र जाल १३४ मार्थावस्ताणेवा १०४ मार्थादेशक १३४ मालतीविमुख (टी) १३४ मालयमान (टी.) मालयमान (टी.) मालयमान (टी.) मार्थवकद्मन (टी.) १३५ मीनध्य जस्त्व (टी.) भरवकद्मन (टी.) १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6          | ١              | •••   | •••   | (री.)      | मा भवन्तम           | 244         | •••      | •••  | मदो जनयति                      | म           |
| मनुष्यश्चि ५.५ मामभीदा शरण्या (टी) २३ मानोऽधिकं नात्र १३३ मायोवत्तं महा (टी) ३३ मायोवद्वाणेवा २०४ मारारिशक ३१४ मारारिशक ३१४ मार दृष्ट्य राजेन्द्र (टी) २०० मालायमान (टी.) मालायमान (टी.) मारादिशक मालायमान (टी.) मारादिशक भरकतसद्द्यं (टी.) १३५ मालायमान (टी.) मारादिशक (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6          | 93             | •••   | •••   |            |                     | १५०         | •••      | •••  | मधुपुरभिषि (टी.)               | म           |
| मनोऽधिकं चात्र १३३ मायावित्तं महा (टी) १३३ मायोग्सीत्रं १९४ मायोग्द्रजाल १३३ मारारिशक १३४ मारारिशक १३४ मालविविमुख (टी) १३४ मालविविमुख (टी) १३४ मालविविमुख (टी) १३४ मालविविमुख (टी.) १३४ मालविविमुख (टी.) १३४ मालविविमुख (टी.) १३४ मीनध्यमन (टी.) १३४ मीनध्यमस्त्र (टी.) १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18         | •              | •••   |       |            |                     | 120         | •••      | •••  | मध्ये जम्बूद्री (टी.)          | 4           |
| मनोरोगस्तित्रं १९ मायेन्द्रजाल ११ मन्याबस्ताणैवा १९४ मारारिशक ११४ मन्याकिनीसैकत ३१४ मालतिविमुख (टी) मालयमान (टी.) मरकतसद्दशं (टी.) १३ मासि मासि (टी.) भरवकद्मन (टी.) १३५ मीनध्वजस्त्व (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ? 9        | 3:             | •••   | 1)    | (ण्या (र्ट | मामभीदा शर          | ધ, પ        | <b>*</b> | •••  | मनुष्यवृत्त्या                 | म           |
| सन्धाबस्ताणैवा ३०४ मारारिशक २०<br>सन्दाकिनीसैकत ३१४ मालतीविमुख (टी) १<br>सम दृष्टस्य राजेन्द्र (टी) २०० मालायमान (टी.) १<br>सरकतसदृशं (टी.) १३ माल मासि (टी.) १३५ मीनष्ट्रजस्ल (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,          | ı              | •••   | • • • | (टी)       | मायावितं मह         | 933         | •••      | •••  | मनोऽधिकं चात्र                 | स           |
| मन्दाकिनीसँकत ३१४ मालतीविमुख (टी) ११४ मालतविमुख (टी) १०० मालायमान (टी.) १३ मालि मासि (टी.) १३५ मानिष्य मासि मासि (टी.) १३५ मीनष्य मस्ल (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२         | Ś.             | •••   | •••   | •••        | =                   | 65          | •••      | •••  | मनोरोगस्तीवं                   | म           |
| मम दृष्टस्य राजेन्द्र (टी.) २०० मालायमान (टी.) १३ मासि मासि (टी.) १३ मासि मासि (टी.) १३५ मीनध्व जस्त्व (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>?</b> • | 4:             | •••   | •••   |            |                     | <b>३</b> ०४ | •••      | •••  | मन्यायस्ताणेवा                 | म           |
| मरकतसदृशं (टी.) १३ मासि मासि (टी.) १३ मासि मासि (टी.) १३५ मीनध्वजस्त्व (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | •              | •••   | •••   |            |                     | <b>३</b> 9४ | •••      | •••  | <b>मन्दाकि</b> नीसैकत          | म           |
| मरुवकदमन (टी.) १३५ मीनध्य जस्ल (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         | •              | • • • | •••   | -          | •                   | २००         | •••      | री∙) | <b>मम दष्टस्य राजेन्द्र</b> (र | म           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          | •              | •••   | •••   | (टी.)      | मासि मासि (         | 93          | •••      | •••  | मरकतसदृशं (टी.)                | म           |
| अक्रिकामान ३६७ मन्त्राः केलिनि (री.) ३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y          | •              | • • • | •••   |            |                     | 934         | •••      | •••  | मरुवकद्मन (टी.)                | म           |
| attended 000 000 000 000 162 3 att. attend (20) 000 000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13         | 3              | •••   | •••   | बे (टी.)   | मुक्ताः केलिवि      | २६५         | •••      | •••  | महिकामाल                       | म           |
| महतां स्वं श्रि (टी.) २२४ मुक्तालताश्र (टी.) १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹ ₹        | 1              | •••   | •••   | (टी.)      | मुक्तालताश्च (      | २२४         | •••      | •••  | महतां त्वं श्रि (टी.)          | म           |
| <b>महर्षिति</b> २०० मुक्तिमुक्तिकृ ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | 7              | •••   | • • • | •••        | मुक्ति भुक्ति कृ    | २७०         | •••      | •••  | महर्षिनि                       | Ħ           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v          | 1              | • • • | • • • |            | -                   | 151         | •••      | •••  | महानवम्यां (टी.)               | म           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ų          | \$             | •••   |       |            | ļ.                  | 963         | •••      | •••  | महाप्रलयमा                     | म           |
| ्यहासुरसमाजे (टी.) १५ सुमूर्वीः कि तवा (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |                | •••   | .)    | ावा (टी.   | मुमूर्षीः कि त      | 94          | •••      | •••  | महासुरसमाजे (टी.)              | <b>्रम्</b> |
| महिकासहस्स १०८ मुखन्महु १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 9        | •              | •••   | •••   | •••        | मुखन्मुहु           | 106         | •••      | •••  | महिलासहस्स                     | म           |
| महुएहिम् ३१ मूर्श्रा जाम्बव २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 3              | •••   | •••   |            | मूर्भा जाम्बब       | <b>३</b> 9  | •••      | •••  | महुएहिम्                       | म्          |
| महेश्वरो वा (टी ) १९९ मूर्श्रामुदृख २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ş          | ₹.             | •••   | •••   | •••        | मूर्भामुद्भूख       | 955         | •••      | •••  | महेश्वरो वा (टी)               | म           |
| मा गर्वेगुद्रह १०२ मूर्लेक्य यत्र (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          |                | •••   | •••   | (दी.)      | मूलैक्यं यत्र       | 903         | •••      | •••  | मा गर्वे मुद्रह                | म           |
| मा गाः पातास्र (टी.) १२३ मृगरूपं परि (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ţ o        | •              | •••   | •••   | (टी.)      | मृगरूपं परि         | 125         | •••      |      | <b>या गाः पातारू</b> (टी.)     | स           |
| मा गाः पान्य (टी.) ९ मृगलोचनया २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11         | 2              | •••   | • • • | •••        | मृगलो बनया          | \$          | •••      | •••  | मा गाः पान्य (टी.)             | स्          |
| भातकाः किसु १६९ मृहुपवनविभि १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ļ          | 3              | •••   | •••   | •••        | <b>मृदुपवनवि</b> भि | 169         | •••      | •••  | भातज्ञाः किमु                  | म           |
| - माता नतानां २२० मुधे निदायज्ञ २:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13         | 3              | •••   | •••   | •••        | मुधे निदायज्ञ       | 29.         | •••      | •••  | षाता नतानां                    | <b>- 1</b>  |
| मासर्वमुत्सार्य १८६ मेघश्यामेन (टी.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11         | •              | •••   |       | (리.)       | मेघश्यामेन (        | 964         | •••      | •••  | मास्त्रवेषुत्सार्य             | स           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58         | 8              | •••   | •••   | •••        | मेरुक्केशर          | 1<1         | •••      | ***  |                                |             |

|                           | <b>पृ</b> ष्ठाद्वाः ः |                          | पृष्ठाहाः |   |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---|
| मैनाकः किमयं              |                       | यस्य प्रकोप              | 164       |   |
| य एते यज्वानः (टी.)       | ६                     | -यस्याधोऽधः (टी )        | ٠٠٠ ٩٧    |   |
| बबेष्टया तव (टी.)         | २२३                   | यस्या बीजमहं             | १५१       |   |
| यतो गति ततो (टी.)         | १२४                   | यस्यामुपहास (टी.)        | ३३९       |   |
| बत्कविरात्म               | ३१८                   | यस्यारातिनि (टी.)        | 6         |   |
| बरकायमानेषु (टी.)         | 933                   | बस्यावमत्य गुरु (टी.)    | 106       |   |
| यत्कालागुरु (टी.)         | <b>४९</b>             | बस्यावर्जयतो             | ३७७       |   |
| यत्र द्रुमाविद्र (टी.)    | १२७                   | यस्याहुरति (टी.)         | 154       |   |
| यत्र द्वयोर्विवा (टी.)    | ३३९                   | यस्योत्तमां (टी.)        | १२७       |   |
| यत्र वीजसमु               | 330                   | यः सर्वे कषति (टी.)      | 960       |   |
| यत्रानुह्रिखि             | 958                   | यः स्थलीकृतः (टी.)       | 900       |   |
| यत्रानेक (टी.)            | v                     | या केलियात्रा (टी.)      | १३•       |   |
| यत्राश्रिल कथा (टी.)      | \$8º                  | या चन्द्रिकाचन्द्र (टी.) | १३३       |   |
| यत्पाणिर्न निवा           | ३०४                   | याते गोत्रवि             | 64        |   |
| यत्प्राचि मासे (टी.)      | 934                   | याते द्वारवर्ती          | ७३        |   |
| यथा यथा पुष्प (टी)        | 939                   | यादमानवमान               | २२०       |   |
| यथा यथा साप (टी.)         | २००                   | यादांसि हे (टी.)         | १२९       |   |
| यथायं दारुणा              | 940                   | यानिशासर्व • • •         | ४३        |   |
| यदनार्षमथाहार्य           | ३१८                   | यान्ला मुहुर्व (टी.)     | 960       |   |
| यदा लामह                  | 955                   | याम इव याति              | २४६       |   |
| यदादित्यगतं (टी)          | २२२                   | यावदय पदां               | 9६५       |   |
| बदिन्दोरन्वेति (टी.)      | 94                    | युधिष्ठिरको (टी.)        | 930       |   |
| यद्यपि चन्दन (टी.)        | 99                    | येन ध्वस्तम (टी.)        | 98        | ħ |
| यद्यप्यनुपम (टी.)         | २७८                   | येन ध्वस्तम              | 949       | 1 |
| यद्वनाहित                 | १४३                   | येन स्थलीकु (टी.)        | 9 4       |   |
| यद्वर्ज्याभिर्जगाहे (टी.) | १९८                   | ये नाम केचिदि            | 90Y       | , |
| यद्विश्रम्य विलो          | ६७                    | ये पूर्व यवसू (टी.)      | 155       | , |
| बद्यायोगे कार्थ           | ३२२                   | ये यान्त्यभ्युद्         | १५७       | ) |
| बन्नाटके मयो              | 399                   | येषां तास्त्रिद          | 948       | t |
| यशोऽधिगन्तुं              | 940                   | वेषां मध्ये म (टी.)      | 938       | ł |
| बस्मिन्कुलाङ्गना          | 985                   | ये संतोषसु (टी.)         | 154       |   |
| बस्य न सविधे              | २०८                   | बेर्रष्टा सान (टी.)      | २५६       | - |
| बस्य पश्चिम (टी.)         | 135                   |                          | 59        | • |

|                        | पृष्ठाङ्गाः | i<br>i                  |       | पृष्ठा हाः |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------|------------|
| बोगिगम्यं गुणा (टी.)   | २१३         | लयान्तरप्रयो            | • • • | ३२९        |
| यो गोपीजनवह (टी)       | २३२         | ललनाः सरो               | •••   | १५१        |
| यो बली व्याप्तः        | २८३         | <b>छितमङ्गमपा</b> (टी∙) | •••   | 950        |
| यो माधवीमुकु (टीः)     | 933         | लक्षागृहान              | • • • | 54         |
| यो यः शक्तं (टी)       | २०५         | लाक्षालक्ष्म            | •••   | ··· } • •  |
| योऽविकल्प (टी.)        | १८२         | लाबणो रसम (टी.)         | •••   | 9२७        |
| योषितामति              | १३६         | लावण्यकान्ति (टी.)      | •••   | 908        |
| रहकेलिहि               | ५६          | लावण्यद्रविण (टी.)      | •••   | २६१        |
| रक्तस्वं               | કં ૦        | ्रिलिखन्नास्ते          | •••   | 44         |
| रक्ताशोककृशो 🖦         | 9 6 8       | लिम्पतीव तमो            | •••   | ३५०        |
| रघुर्श्वः वक्षसि       | २ ७३        | <b>लीलातामरसा</b>       | •••   | 960        |
| रङ्गतरङ्गभूभङ्गे (टी.) | 94          | लीलादाढ (टी.)           | •••   | ५२         |
| रतिकीडाधृते            | ३१२         | लीलाबधूत                | •••   | 96         |
| रथस्थमालोक्य           | २७८         | , लीलाविलास (टी.)       | •••   | ··· 984    |
| रम्याणि वीक्ष्य (टी.)  | ६३          | छेह्यया विम (टी.)       | •••   | 98         |
| रविसंकान्त             | ४३          | लोकोत्तराणि (टी.)       | •••   | 908        |
| रागस्यास्पदं (टी.)     | 998         | वक्तारवीति              | •••   | 9vą        |
| रागोपचारयु             | ३२०         | वक्ता हर्षभया           | •••   | 165        |
| राजीवमिव ते            | 483         | वकाम्भोजे               | •••   | 953        |
| राज्ञो मानधनं (टी.)    | 908         | वक्ष्याम्यतः परं        | •••   | ३२३        |
| राज्ये सारं वसु        | २८७         | वच महं विय              |       | ३३         |
| रात्रिविंचित्र (टी.)   | 935         | वञ्जेणान्तर्नु          | •••   | 994        |
| राम इब दशरयो           | <b>२५५</b>  | वत्सस्याभय (टी.)        | •••   | ९७         |
| राममन्मथ               | 996         | वदनं वरवर्णि            | • • • | २०८        |
| रुदता कुत एव (टी.)     | 1.43        | वधूः श्वश्रः (टी.)      | •••   | 933        |
| रुधिरविसर              | ४२          | वनानि नीली (टी.)        | •••   | 130        |
| रुणद्धि रोदसी (टी.)    | 926         | बन्द्या विश्वस् (टी.)   | •••   | 14         |
| रेणुरक्तविलि (टी.)     | 905         | बपुः प्रादुर्भाव (टी.)  | •••   | २९६        |
| रोहितकात्र (टी.)       | 933         | वपुर्विरूपाक्ष          | •••   | 909        |
| लकुचायन्त (टी.)        | 934         | वयं भ्रमहास्ते          | •••   | fox        |
| रूप्तं रागावृ          | 984         | वयमिह परितु             | •••   | 64         |
| लम्पाकीनां (टी.)       | 933         | वरं कृतध्वस्त           | •••   | 942        |
| लम्भाद्भिता (टी.) ,,,  | 484         | बल्मीकः किमु            | •••   | 908        |

| •                               |         | प्रहाद्वाः | ]<br>                 |       | ţ     | eni:       |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------------|-------|-------|------------|
| वसन्ते शीत (टी:)                | •••     | •          | विलासभूमि (टी.)       | •••   | •••   | 120        |
| वस्रायन्ते                      | •••     | . २०८१     | विवरीयरए (टी.)        | • • • | •••   | २८         |
| बह्लतमा                         | ••      | . ३०       | विविच्य बाधा (टी.)    | •••   |       | २०१        |
| वाक्प्रपर्श्वक                  |         | . 944      | विविधधव (टी.)         | •••   | •••   | २०५        |
| बागर्थाविव (टी.)                | •••     | . 90       | विश्वद्वात्मा (टी.)   | •••   | •••   | 40         |
| बाच्या वैचित्र्य                |         | . 909      | विषयस्य यत्र (टी.)    | •••   | •••   | E          |
| वाणियय                          |         | . ३८       | विषं निजगले           | • • • | •••   | २३१        |
| वाणियय                          | •••     | . 266      | विष्कम्भकः प्र        | •••   | •••   | ३२५        |
| वाणीरकुड                        | •••     | . 904      | वीराण रमयी            | •••   | • • • | <b>Y</b> 9 |
| वाणीव विमलं                     |         | 944        | बृद्धास्ते न विचा     | •••   | •••   | 96         |
| बाण्यर्थाविव (टी.)              | •••     | ٠. ٩٠      | वेणीभूतप्र            | •••   | •••   | 909        |
| वाताहारतया                      | •••     | 98         | वेदापन्ने स शु (टी.)  | •••   | •••   | २१८        |
| बात्याचकक (टी.)                 |         | . 938      | वेश्याचेटनपुं         | •••   | •••   | ३२४        |
| बामेक्षणे स्फुर (टी.)           |         | . २७९      | वैधेरैनेशै (टी.)      | •••   | •••   | २१५        |
| वारणागगभीरा                     | •       | . २१७      | व्यपोहितं लोच         | •••   | •••   | ३१४        |
| वाराह्वश्राणि (टी.)             |         | 939        | व्यर्थयत्र            |       | •••   | 66         |
| विअसंतरअक्ख (टी.                | .) .    | २६०        | व्यायामस्तु           | •••   | •••   | ३२३        |
| विकसद्रजःकल (टी.)               | •••     | २६१        | व्यालवन्तो (टी.)      | •••   | •••   | २७९        |
| विकसित (टी.)                    | ٠ ٠.    | 973        | व्यूतसुमनसः (टी.)     | •••   | •••   | 138        |
| विकाशकारी (टी.)                 |         | 933        | व्योम तारतर (टी.)     | •••   |       | 939        |
| विचकिलकेशर (टी)                 | •••     | . 934      | वजतः कतात             | •••   | •••   | 948        |
| विद्लितशक                       | • • • • | २८६        | शक्तिनिश्चिश          | •••   | •••   | 988        |
| विद्वान्दारस (टी.)              |         | १७६        | शङ्खदावित (टी.)       | • • • |       | 12         |
| विनेयानुन्मुखी                  | •••     | 993        | शत्रुच्छेद            | • • • | •••   | २६४        |
| विन्ध्यक्ष पारि (टी.)           | •••     | . १२७      | शब्दप्राधान्य         | •••   | •••   | ¥          |
| विपदोऽभिभव                      |         | 141        | शब्दार्थोक्तिषु (टी.) | • • • | •••   | 10         |
| बिपुलेन सागर                    |         | २७३        | शंभोः केयं (टी.)      | •••   | •••   | २०१        |
| विप्रवणिक्सचि                   | •••     | 319        | शध्या शाद्रल          | •••   | •••   | 9 47       |
| विभजनते न ये                    | •••     | . 9६५      | शरदिन्दुसुन्दर        | •••   |       | २२३        |
| विमानपर्यक्क                    |         | 998        | शरद्भवानामनु (टी.)    | •••   | •••   | 114        |
| बिमुक्तवर्हा <sup>ँ</sup> (टी.) | •••     | 933        | शरीरमात्र (टी.)       | •••   | •••   | •          |
| वियति विसर्प                    |         | 386        | शशिवदना               | •••   | •••   | 259        |
| विलसदमरनारी                     | •••     | १८२        | शशी दिवस (टी.)        | •••   | •••   | * 764      |
| •                               |         |            | • •                   |       |       |            |

| •                     |           |          | Saiği: | }                      |       | Seläl:     |
|-----------------------|-----------|----------|--------|------------------------|-------|------------|
| शाखास्मेरं (टी.)      | •••       | •••      | 125    | सकलमही भृत् (टी.)      | •••   | 335        |
| शिखरिणी क (टी.)       | •••       | •••      | ¥.£    | स किलेन्द्रप्रयु (टी.) | •••   | 155        |
| शिक्षानमञ्ज           | •••       | •••      | 303    | स खन्नरीटा (टी.)       | •••   | 153        |
| शिरामुखैः स्पन्द      | •••       | •••      | २९७    | स्रगं भव्वरिया         | •••   | २५७        |
| शिरीषादिप             | •••       | •••      | २७१    | स्र गतः क्षिति         | •••   | 36         |
| शिशिरशनिश्व           | •••       | •••      | ४२     | स च्छिनबन्ध (टी.)      | •••   | 90         |
| शीतांशोरम्            | •••       | •••      | 959    | सञ्जद्द सुरहि (टी.)    | •••   | *£         |
| शीर्णघाणाङ्कि         | •••       | •••      | 900    | सत्तमनङ्गो (टी.)       | •••   | 150        |
| शीर्णपर्णाम्बु        | •••       | ***      | २७७    | स तत्त्वदर्शना         | •••   | 316        |
| शून्यं वासगृहं        | •••       | <b>*</b> | 96     | सत्यं त्वमेव सर        | •••   | २६९        |
| श्रदारतु वीररी        | •••       | •••      | ३२६    | सत्यं मनोरमाः          | •••   | 913        |
| शूलं शलन्तु शं        | •••       | •••      | २३३    | सत्वं सम्यक्स          | •••   | २३८        |
| शृहारहास्यवर्जे       | •••       | • • •    | ३२२    | सलारम्भरतो             | •••   | 299        |
| शृक्षरी गिरिजा        | •••       | •••      | 990    | सलारम्भरतो             |       | २१२        |
| शृङ्गोत्खातभुवः (टी.) |           | •••      | 196    | सदक्षिणापाङ्ग          | •••   | २७५        |
| शेतां इरिभंवतु (टी.)  |           | •••      | 94     | सदाप्रोति पति (टी.)    | •••   | २२२        |
| शैलात्मजापि           | •••       | •••      | ७२     | सदा मध्ये यासा         | •••   | 968        |
| शैलेन्द्रप्रतिपा      |           | •••      | २८१    | सदाव्याजवशा (टो.)      | •••   | <b>२२२</b> |
| शैशवेऽभ्यस्त (टी.)    | •••       | •••      | į      | संध्यां यत्प्रणि       | •••   | ψŽ         |
| शोकेन (टी.)           | •••       | •••      | 40     | सपदि पङ्कि             | •••   | 966        |
| शोभान्धौ गन्ध (टी.)   | ) <b></b> | •••      | 934    | सपदि इरिसबै (टी.)      | •••   | ३३७        |
| <b>र्यामाखद्दं</b>    |           | •••      | 29     | स पातु वो यस्य (टी.)   | •••   | 908        |
| इयामां श्यामलि        | •••       | •••      | 988    | स पातु वो यस्य (टी.)   | •••   | 923        |
| स्यामां स्मित (टी.)   |           | •••      | 90     | सभायां तादृश्यां (टी.) |       | २२         |
| इयामेष्यङ्गेषु (टी.)  | •••       | •••      | 925    | सभ्रमङ्गं दर           | •••   | 393        |
| भ्रियः पतिः (टी.)     | • • •     | •••      | 933    | समदेमतङ्गज             | •••   | 240        |
| श्रीपरिचया            | •••       | •••      | 100    | समस्तगुणसंप (टी.)      | •••   | 906        |
| श्रुतिसमधिक           | •••       | •••      | 150    | समानयनमर्था            | • • • | 333        |
| श्रुवेन बुद्धियं      |           | •••      | 969    | समुत्यिते धतु          | •••   | 113        |
| श्वासा बाष्पजलं       |           | •••      | 3.4    | सम्यग्हातम             | •••   | 946        |
| षोडशनायक              | •••       | •••      | ३२२    | सयणं चेवणि (टी.)       | •••   | 338        |
| स एकजीण               |           | •••      | 200    | स यस्य दशकन्धं         | •••   | २३८        |
| स एष्युवनत्र          | •••       |          |        | स रणे सरणेन            | ,,,   | 298        |
| •                     |           |          | -      |                        |       |            |

|                         | g     | য়েছা: |                         |     |       | पृष्ठाङ्काः |
|-------------------------|-------|--------|-------------------------|-----|-------|-------------|
| सरछे साहसरागं           | •••   | २३३    | संरम्भः करि             | ••• | •••   | १७३         |
| सरस्वति पदं             | •••   | 293    | संवादिसारसंप (टी.)      | ••• | •••   | २२९         |
| सरस्रति यथा             | • • • | 293    | संस्तम्भिनी (टी.)       | ••• | •••   | 936         |
| सरखत्यास्तत्त्वं (टी.)  | •••   | Ę      | संहयवकाय                | ••• | •••   | 980         |
| सरांसीवामलं             | •••   | 944    | साकं कुरङ्ग (टी.)       | ••• | •••   | 906         |
| सरोजपत्रे परि           | •••   | २८०    | सातत्र चामी (टी.)       | ••• | •••   | 920         |
| सर्वकार्यशरी            | •••   | 948    | सा दियतस्य (टी.)        | ••• | •••   | 968         |
| सर्वत्र ज्वलितेषु (टी.) | •••   | 922    | साधनं सुमह्             | ••• | •••   | 960         |
| सर्वप्राणप्रगुण (टी.)   | •••   | २०१    | साधु चन्द्रमसि          | ••• | •••   | 308         |
| सर्वः सलक्षणा           | •••   | ३२५    | सानुज्ञमागमि            | ••• | •••   | २८३         |
| सर्वाशारुधि द           | •••   | २०७    | सा बाला वय              | ••• | •••   | २७१         |
| स वक्तुमखिला            | •••   | 49     | सा भाति पु (टी.)        | ••• | •••   | 939         |
| सविता विधवति            |       | २४५    | साम्यं संप्रति (टी.)    | ••• | •••   | 9 3 X       |
| सब्रीडा दयितानने        |       | 999    | सारक्षतादप              | ••• | •••   | 299         |
| सशमीधान्य (टी.)         | •••   | 933    | सालोए चिय               | ••• | •••   | ३०६         |
| सशालकीशात्म (टी.)       |       | 930    | सावशेषपद                | ••• | •••   | ८९          |
| सशोणितैः ऋव्य           |       | 998    | साहेन्ती सहि            | ••• | •••   | ३८          |
| स संचरिष्णुर्भु (टी.)   | •••   | Ę      | सांयात्रिकैर (टी.)      | ••• | •••   | 93          |
| स सत्वरतिदे नि (टी.)    | •••   | २१९    | सिणियं वच               | ••• | •••   | ३२          |
| ससार साकं (टी.)         |       | २१४    | सितनृशिरः स्र           | ••• | • • • | <b>३</b> २६ |
| सम्नुः पयः पपुः         |       | 940    | सिता संसत्सु            | ••• | •••   | २२४         |
| सहकाररसाचिं (टी.)       | •••   | 933    | सिद्धार्थंयष्टिषु (टी.) | ••• | •••   | १३२         |
| सह दिअसनिसा (टी.)       | • • • | २७३    | स्रीतां ददाह            | ••• | •••   | २७०         |
| सह दीर्घा मम            |       | २७३    | सीतासमागम (टी.)         | ••• | •••   | 90          |
| सहस्राक्षेरहें          | •••   | 963    | सुधाबद्धप्रासे          | ••• | •••   | २६४         |
| सत्याद्रेरुत्तरे (टी.)  |       | 925    | सुब्बई समा              | ••• | •••   | ३७          |
| सहंसा नलिनी             |       | २२५    | सुमातरक्षया (टी.)       | ••• | •••   | २२३         |
| संकेतकाल                | •••   | २८३    | सुरदेशस्यं ते (टी.)     | ••• | •••   | २२३         |
| संक्षिपता (टी.)         |       | 93     | सुरालयोलास              | ••• | •••   | 960         |
| संख्यासमक्षं            | •••   | ३२७    | ं सुरासुरिशरो (टी.)     | ••• | •••   | २१३         |
| संचारिणी                | •••   | 900    | सुवर्णपुष्पां           | ••• | •••   | 84          |
| संप्रहारे प्रहर         | •••   | 199    | सूर्याचन्द्रमसौ (टी.)   | ••• | •••   | 900         |
| संप्राप्तेऽवधि          | •••   | 96     | सूर्यायति सुधा          | ••• | •••   | २४४         |
| संयतं याच               | •••   | 299    | स्जति च जग              | ••• | •••   | 265         |
| 44                      |       |        |                         |     |       | •           |

|                         |     | দুন্তাল্লা: |                             |       | प्रश्नाः    |
|-------------------------|-----|-------------|-----------------------------|-------|-------------|
| सेना लीलाली (टी.)       | ••• | 395         | ्र स्तास्थ्यं प्रतिभा (टी.) | •••   | 9.0         |
| सो नत्य एत्य            | ••• | २९०         | खिद्यति कूणति               |       | २५६         |
| सोऽपूर्वी रसना (टी.)    | ••• | . २६०       | स्वेदाम्भःकणि               |       | ३०२         |
| सोऽयं करैस्त (टी.)      | ••• | 938         | हंस प्रयच्छ (ी.)            | • ••• | Ę           |
| सोह ब्बलक्ख             | ••• | २४६         | इंस प्रयच्छ                 | • • • | 56          |
| सौधादुद्विजते (टी.)     | ••• | 963         | इंसाण सरोहि                 | •••   | २५५         |
| सौन्दर्यस्य तरिङ्ग      | ••• | २५०         | हंसी ध्वाङ्ग                |       | <b>3</b> 83 |
| स्तनकर्पर (टी.)         | ••• | 9 6         | हंहो क्रिग्धसखे (टी.)       | •••   | •           |
| स्तनजघनाभिरा            | ••• | 225         | हन्त् हन्तरराती (टी.)       |       | २०९         |
| स्तनयुगमश्रु (टीः)      |     | 960         | हन्तुमेव प्रदः              | •••   | 964         |
| स्तेनतास्तेनता (टी.)    | ••• | २१४         | इन्डयो रुषः क्ष (टी.)       |       | २२४         |
| स्तुमः कं वामा          | ••• | 903         | हरहासहरावास (टी.)           | •••   | 356         |
| क्रियः प्रकृति (टी.)    | ••• | 932         | हरेः कुमारोऽपि (टी.)        | •••   | 996         |
| स्त्रीणां केतक (टी.)    | ••• | २००         | हरेः खसारे दे (टी.)         | •••   | २२२         |
| स्रीप्राया चतुर         | ••• | ३२०         | हर्म्य रम्यं (टी.)          | •••   | 358         |
| स्त्रीभेदनापह           | ••• | ३२१         | हलमगुबल (टी.)               | •••   | 925         |
| स्थूलावश्याय (टी.)      | ••• | 458         | हा धिक्सा कि                | •••   | 962         |
| क्रिग्धस्यामल           | ••• | 88          | हा नृप हा बुध               | •••   | 986         |
| क्रिहिपिच्छकण्ण         | ••• | ३१२         | हास्यप्रायं प्रेरणं         | •••   | ३२८         |
| स्नेहं समादिश (टी.)     | ••• | 969         | हिअअदिअ (टी.)               |       | ¥c          |
| स्पन्दते दक्षिणं (टी.)  | ••• | २७९         | हिमवन्ध्य (टी.)             | •••   | 926         |
| स्पृश्वति तिग्मरु       |     | 988         | हिरण्मयी सा                 | •••   | २४८         |
| स्फुरदद्भत              | ••• | २८६         | हिरण्यकशिपु (टी.)           | •••   | Ę           |
| स्फूर्जद्रजसहस्र        | ••• | २९६         | हुमि अवह (टी.)              | •••   | ષર          |
| स्मरदवधुनिमि            | ••• | 392         | हृदये चक्षुषि               | •••   | <b>२६</b> ८ |
| स्मरनवनदी               | ••• | <b>V</b> 2  | हृद्ये वससीति               | •••   | 49          |
| सितं किंचित्            |     | 390         | हे नागराज (टी.)             |       | 94          |
|                         | *** | 922         | हे लक्केश्वर                |       | 943         |
|                         | ••• | 96          | हेलिप कस्य (टी.)            |       | 88          |
|                         | ••• | ` }         | हे सततमपा (टी.)             | •••   | २१७         |
|                         | ••• | 909         | हे इस्तदक्षिण (टी.)         | •••   | 906         |
|                         | ••• | 335         | हे हेलाजित (दी.)            | •••   | 26          |
| खितपद्म                 | ••• | 29          | होई न गुणाणु                |       | ३५२         |
| खपिति याव<br>खयं च पक्ष | ••• | 964         | A                           | •••   | <b>338</b>  |
| ख्य च पक्ष              | ٠٠٠ | २३१ '       | ादया सबस्या (टा.)           | ***   | 447         |